प्रकाशक श्रीमन्त सेठ शितानराय लक्ष्मीचन्द्र, जेन साहित्योद्दासक फड-कार्याज्य अनगनती ( बगर )

टी एम् पाटील, मॅनेजर गुगरवनी विभिग प्रेम, अमरायती (बरार)

#### THE

### **ŞAŢKHAŅ**DĀGAMA

01

#### PUSPADANTA AND BHŪTABALĪ

RITH

THE COMMENTALLY BUILTALL OF CIPALING

VOL II

#### SATPRARUPANA

1 44 1

with introduction transfition not a and indica-

BY

HIRALAL JAIN M 4, 16, 1

6.1 Educational Service King Pleased (11 America)

4SSINTED IN

Fanht Phoof handra

l mit Hiralal S l'ilate Sie ter

Biff of Arage f

Int it Devakinandana Salih mta Shi tri Dr A N Upadhye

PL + 17 + 2 15

Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra,

Jatana t I damakat ik

AMRAOTI : Berry

1940

Pri e supere ten only



# विषय मृनी

|                                                                                 | विषय सुनी                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| fe-7                                                                            |                           |            |
| मार एपन                                                                         | रष्ट म                    |            |
| JEATT-                                                                          | 1-5 + RAES RAILS + 2-1    |            |
| प्रथवा सकायमा (भंग्रेजार्से)<br>नाट्यप्राय मनिव स्टन्सनकाणका                    | 1                         | Acre       |
|                                                                                 | '' 1-                     | 4. mag. 41 |
| र वात्रक्षणांचे वक्तव। प्रणादन<br>१ धयाचे के नवी प्रणादन<br>१ वात्रक्षणां विकास | s g gand.<br>g-18 p sin   | n          |
|                                                                                 | 2 A Millian L             | h          |
| 1 Droman                                                                        | دهريالي ۾                 |            |
| ६ यशेणा मामपुर राज्या ।<br>धरमानं ।                                             | & shining a dab &         |            |
| ६ यर्गणा मामपुर राष्ट्रभेका १ ३<br>वेदमार्थहरे भारिका १ ३                       | f trut form               | 1,         |
| ४ ग्रेड्नात्वह समाधिक स्थान्यका है।                                             | a salut of a same by      | ,          |
| CHALLEN THE BURES                                                               | 1 at E1 dan min Jacks     | •          |
| tragity plate                                                                   | E at a stud to a teaction | •          |
| व दशका रहा मामाणाव का                                                           | 42.                       |            |
| विद्या । विद्या ।                                                               | * -747 *                  |            |
| Man we a                                                                        | ** " ** * "               |            |
| य ता ता है।<br>वार सदक कार्यकरू<br>सिक्त कर्म                                   | 4 + 40 1 7                |            |
|                                                                                 | ***                       |            |
| Pitt A T CE                                                                     |                           |            |
|                                                                                 |                           |            |
|                                                                                 |                           |            |

## माक् कथक

आवरङ्गिद्धातः प्रथम विमागकः प्रकाशितः हानमः हम जा आशा धी, उन खाने पूर्ति हुई । इमें यह प्रकाट करते हुए अलात हप और सताप है कि मूर्णिया की इहें शासाकार ओर पुस्तकारार प्रतियोंक वहा पहुचनर उहें निमानम निगक श्रद्धस निकाला गया, अतपुत्रन किया गया और सभा दो गई, जिसमें उटान प्रमुख सा रिह्यानोंदारा हमारी संशोधन, सन्पादन और प्रकाशन व्यवस्थान। नदुन प्रशासा थी गर मत प्रगट किया गया कि आगे इस सम्पादन कार्कमें बहाकी मूळ प्रतिमे मिजानका स्वी जाना चाहिये, नहीं ता ग्रानासणीय वर्मका वध हागा। यह सभा म्डन्डा मटक सक श्री चारजीन पटिताचार्यनयके ही समापति नमें हुई थी।

उक्त समारभक्ते प्रशास स्वय भागरकतीने अपना अभिमाय हमें मूचिन रिया जीर भिंखानकी व्यवस्थादिक छिये हमें वहा आनेके छिय आमत्रिन किया। इसा बीच गोग्मउस्ताम महामत्त्रनाभिषकका छुनस्तर भा उपस्थित हुआ। यसपि दुख्या न हानेके बारण हम उ महोत्ताम सिमाधित होनेक छिये नहा जा सके, जित्त हमारे कायने अभिरोचि राने अर सहाय-पट्चानेमछे अनेक श्रीमान् और धामान् वहा पहुच आर उनमेंसे हुउने महिन्ही जाम्त प्रपत्त महारवछक्की भी प्रतिलिपि कराउर प्रकाशित क्यानके लिप भगरकवा न पर्चोको अनुमिन प्रात वर हो । समयाचिन उदारता और सज्ञाननाने हिये मूडीन्डा महका अनिनास नम अभिनाननाय हैं आर उस दिशाम प्रयत्न राजवार सञ्जन भी धन्यादके पान हैं। अब हम उस सम्बन्म पत स्ववहार नर रहे ह, आर यदि सन द्विति नाए किल सनी, जिनन लिय हम प्रयननशाल है, ता हम साम्र ही महीन्यामा समस्त मनगोद अवोंकी प्रतियोक्ती (काटास्टाट मसान या माहमा निल्मिम महीत होग) प्रतिलिपिया स्पास्त अवस्थानमा चिरमायी उद्धार सत्तमे मयनाभूत है। मनता | इस महान् रावर ाज्य समस्त रावष्ट्र आर साहित्यवमा सञ्जारी सन्तुन्ति अतः ।त्रयामकः सन्।वनारः। आतं\*यकता €, निमकः त्रियः हमः संगानमः का आलानः करतः ।

त्र म विभागमा प्रमाश्चनां मार ४ नस्यस् भाग्रे ९३० मा मिया प्रथा । १२४ और रीर आर माम १८ ६। यन अ प्रशास्त्र ज्ञिलाय शियायको संस्था ल सम्पारन ह का महत्र ना ष्ट्र टा रहा है, वर्षात कालाह्या अनक स्थायन हानी रचना - । म सक्चनामे मम नह महन्न अप र्या प्राणा उन्ते हैं कायकाम विकाह रना है। याद ममन अनुक्र है। ना वर्षः व्यव अत्र मानास वस्तित स्थानस व्यव अस्या अस्या ।

हम बनाइ मा लेने थे दिन सन्पा पराय व वण्या दश है, अरत्



इस निभागके सत्तो नर्मे भा इन अमराजना जैनमी रहकी प्रनिक्त आहि है सिद्धात भन्न तथा कार्यको भन्नी महात प्रवास महात प्रकार प्रकार महात प्रकार प्रकार प्रकार कार्यको भन्नी को सुद्ध प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार कार्यका महात प्रकार कार्यका महात प्रकार कार्यका स्वास कार्यका कार्यका प्रकार कार्यका प्रकार कार्यका प्रकार कार्यका प्रकार कार्यका कार

श्रामात सेठ छन्मीचादा। और क्षेत्र साहिलोद्धारक पड़की त्रस्ट कमेराके जाय सर सदस्योका इस कार्यको प्रगतिसीङ जनाय राजेमें पूरा उसाट है, और इस नारण हमें ज्यास्योते किसी विशेष कठिनाईका असुमन नहीं हुआ, परिक्र आगे सक्छतारी पूरी आणा है।

यरोपीय महासमर्क कारण इस राहके जिये ययेष्ट कागन आदिना प्रवन कार्नेने वटी कठिनाई उपस्थित हुई, निसको हङ कार्नेने हमारे निरत्तर सहायक पहित नायूपानी प्रेमीना हमप्र नकत उपकार है।

मसाहित्यकी फरर कालेनाले मर्मन्न पाटकोंने प्रथम निल्दना नो खागन किया है और उसके लिय हमारी ओर नो प्रशस्ति भार न्यक किये हैं, उसके लिये हम उनकी गुणमाहनगारें इतर हैं। पर हम यह पिर भी न्यक्त कर देते हैं कि इन महान् कालिन कार्यने यदि हमें सम्बद्ध उठ सम्बन्धा निल रही है तो उसका श्रेय हमें नहीं, किन्तु समानकी उस्त सहाजना और समयनी प्रेरणाको है नो उचित काल्में उचित कार्य किमी न किसीसे करा देती है। इस सम्बद्धि हमारी तो, महान्ति कालिहानके अल्टोंने, यही भारणा है कि —

> निष्यति कममु महत्त्वरि यश्चियोश्याः सम्मावनागुणमेनेहि तमीश्वराणाम् । कि वा मविष्यदृश्यस्त्रमस्य विभेता त वेष्यहम्बिक्योः प्रति नाकरित्वन् ॥

निंग एटाई कालेन, समरान्ती १५१७१४०

द्यांगाल जैन

# प्रस्तावना



## INTRODUCTION

# Age of the pulm leaf manuscript of Dhavala

if the introduct of to be described from the first the pain but many to be made as the first the pain but many to be made as the first the pain but many to be made as the first the pain but many to be made as the first the pain but many the first the first the pain but many the first the first the first the first the pain but many the first the In the intrade , a to be I was being the the falm for mann of Prival for color at Mall In war at hea lite or as humber 1 served.

An more to a 10-st n to throw some some lite or as humber 1 served.

An and the subject of the subje are now in a food in () throw some more dight on the surject of the manuscript in the col for fraging 3) after the city from us (in) come (ext whi of an reconstruct 11 II three serves in Acasac e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I I inaura i Antique e in Ica : I inaura May have an I Automated proposed of the pression of a security the pression of a security three sounds of the security and the security and the security and the security and n I found many the face of at these t n i four that they are i dedicts with the letters of the Anny fitting a profit in the vertains file for the content of the the vertains file for the content of the the vertains of the content o of the same names where we do the words with Reference interest too the 40 (4) as success a few time of the three at the same of the three at the same of the three at the same of the sam a first tree due the thom at both the first  $T_{th}$  integration also tells as that the same  $t_{th}$  is the fall that  $t_{th}$  is  $t_{th}$  is  $t_{th}$  in  $t_{th$ fractions better to the relation of the state in a few less of the state of the sta and the state of t I program to have been the nucleus of a configuration of the large transformation of the nucleus of a configuration of the large transformation of the nucleus of the nucleus of the large appropriate the large appropriate transformation of the large appropriate transformation and the large approp it as it to have even the author of a coverrate tweet of the control of the following of the author in fenicet with the subor of ternogal-surfa mixtures and your known to find the fine order to graph a known tarents and the fine order to graph the third Sourceton. is the fine of the ley on I Agistairs and there we find there is first than who according to insertition of 34(13) attended there is 163 to D. The terms listed successful of halten less than the desired to the control of the less than the desired to the less than the desired to the less than the desired to the less than the les To 19 (13) attitud horizon in 1165 t. D. The tame find execusor of Auteanter in 1.6. C. and the control of the tames for the auteanter in 1.6. C. and the control of the tames in 1.6. C. and the control of the control In the Sukraburs I with in criffing of An hipper at a feasition; of the Sillbert lings in the Sukraburs I with the time mentions from 170° to 111 to 1 D. Taking all and the sukraburs in the suk Can left hips he to her whom the fee tree mentions from 1207 to 1110 t. D. Taking all the price of the take price of the take percons mentions and in a constant of the consta Deen record into our of ration we only say by cache to that the persons mentioned in the sufficient plant of ratio and the sufficient plant of the sufficient catter A D The s It a sufficiently in a li district I probably luring the eletenth cutury A D. The district verse (see ). It is by the most size of the crib who may be so to be sufficiently for the crib who may be so to be sufficiently for the crib who may be so to be sufficiently for the crib who may be so to be sufficiently for the crib who may be so to be sufficiently for the crib who may be Manying verse bein. Firm if the interpolations of the with maj brice is a little earlier vie multimerithing of the  $Dh_{13}$  and h into the h interpolations of the h into the h interpolation h interpolations of the h interpolation h interpolations of the h interpolation h interpolation h interpolations of the h interpolation h about the you !

support The first fixed fact the support of the fixed fixed the support of the fixed fixe The tractification of from  $\mathcal{W}_{i,j}$  and  $\mathcal{W}_{i,j}$ 

contents in found in the Interstance of both the cots. The Digital are work St. Connects to money and and a Bhutabile as well as Keelyn John Life Connection with gama of ruspadania man Directaviti as well as the state of the directly based upon it. It would be for it in mercular, it is to be directly based upon it. It would be for its intervaling to claimes to no contents of this most important faint some accounts of the most important faint some accounts of the most important faint some accounts for the contents of the most important faint some faint so leading. the portions that have been preserve !

The Ditthird Is was due I I into five parts | Parikamina South | I : Piamana International way make a major process a manual and a superior furnity after an I An 1922 a in the abore out r the two schools lifer entirity in the matter of the selection in the agore out of any angles of the fig. and the first part landaming. The fig. and there are no first for Landaming to the first farthaming of the first of the dray fart a gramming time is a summing value of the desired time of the day of th China out o tonomina tras ayan and typing more and training marking the sensitive markin tions and Cureur order of which reading further to a surface or elevan section the Mingapyam Patthalalam Attaplam to the into interest or consensual and only the first and an Tanganayana Antanan Da mam Da mam Faman Anthum Pilagaha Amariph And And testing and Sid literature. The nature of the angle of matter of these askeno led in mystery. The Digambira subdivisions on the other limit are quite is autrousees in any onesty and configurations amongstrated as the state of the sta remarkable about the Stefambara and birrion that the first are divisions of 1 inkamma remarkance mouse and the Jama view which rec gains i for lay while are successful was an addition of the Aprilas who recognish three I are or Nyse It appears from this that the Aprilas new-point was also account at the faint Agrina and that at one time the James recognised only four instead of soin Najar

The second division of Ditthis Wis was Sutta which according to the Digamthe score with the philosophy of the soil according to their own ideas and Accordly with the philo.og huca theories of others such as Ter 132 Visativity secondly with the phonon meas encourse of others such as acribe vision of which they also speak of countries such as a cribe vision of which they say the names have been forgotten. The Stelland tray mention then then the stelland tray mention tray mention the stelland tray mention the stelland tray mention tray mention tray mention the stelland tray mention tray mention tray mention the stelland tray mention tray me they say the names have seen engineer the Decuminary mention successful and point out that they may be stilled according to four Value namely Chimacheds Achianrelie la Trik and Catarka of which the tirst and the famely Chinancurus arenamento in Africa and Cataras of which is a re followed by the Jamas while the second and the third ar a lopfed Butta vapes to concrete by the sames wine on second and the cutta's solidary wine on second and the cutta's solidary of his and by the African In this way butta is shift in the first of his one of the same of t the mention of the Virila vention to the mention of the Virila vention with the virilation with the mention of the Virila vention with the mention wi remarkal le

I thaman ga Irrisim of Ditthiridda acc rhin, to the D Jumbiers I als with Paurini Su attierm of returning accreting to the returning accounts.

Is much accounts

Is much tool left really accreting to the returning accounts to the name of the name o forming accounting in the state of the state HYRE II AN DEBUGGE THE STREET, IT WAS ARREST THE WAS A LABOR WITH THE BUT ARREST ARE CONTINUED WITH THE BUT ARE A LABOR WITH THE BY A FAIRFUL OF THE FOREST ARE A LABOR WITH THE BY A FAIRFUL OF THE FOREST ARE A LABOR WITH THE BY A FAIRFUL OF THE FOREST ARE A LABOR WITH THE BY A FAIRFUL OF THE FOREST AND THE BY A LABOR WITH TH the distinguished and our day of the object the first partial of the object of (Can this s). Am had the the account of

I using Type was the most important litter in f. Dutther what is as its further than Apply though an an angle of the state of the

Titlantaria Torre 19 no selectulial diff rence in the name of a fine and one of the former of the former of the former of the former of the first of t HIMMORARY APPR 19 NO SUBSTITUTED OF THE PROPERTY OF THE PROPER ton contents or ton Liurie in Tailing in the Description and the in of them except that the element, Paris in Cife I Auli in 15 one and trailing and the elements of the Auli in 15 one and trailing and the elements of the I Auli in 15 one and trailing and the elements of the I Auli in 15 one and trailing and the elements of the I Auli in 15 one and trailing and the elements of the I Auli in 15 one and trailing and the elements of the I Auli in 15 one and trailing and the elements of the I Auli in 15 one and trailing and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and the elements of the I Auli in 15 one and t or them or converted the converted to th the other while here is also some difference of it extent (number of parties). As the chart of the control of t Typing 2 dies 1 dies 1874. Bull schools serve that s me surject the co of a serve that s me surject the co of a serve that s me surject the co of a serve that s me surject the co of a serve the se while 0 here stopped at the tenth 1 ox 10. The 1 low 10. a wal above 17th first 10. a wall above 17th first 10. a wal the facility of the fact of the country of the contact of the country of the coun

The fifth and the fact division of Pattlerick to se Col 1 Who is according to the real and real color real col Alexa The other action than the accorder pertaining to late with a large is a manufacture of the collective and account of the collective action for Asked the other action has no account of the contact of the exemple to the first function of the first functio appendance or the direct of the latest and then the rounder was to all it rips on a should be the latest of rounder direct tool who are should measure the rounder direct tool who are should measure. for them was thought necessary

The Parton are any 1 to here been destind most lattice and party lattice was a second and a second a second and a second and a second and a second and a second a abilitide the rest as are set if here bong disting the last or and set is a set of interest in a set of interest i Obdition into menty 1 and he it me fold number execution to 11 I remain the folding to any 1969 or pecitively. The hammely a strong to 11 I remain the folding to the foldi Authorized has be his property with all the theory of All have in the control of the Long of the Control of the Talking lighting was one of the 200 laby for including the has been at 1 in a factor in the first the first laby in of the alignment in the first including the has been at 1 in a factor in the first including the first includi Attailety for he typ I show to of store thereby a thomas or a tree to be a so and any house market as the first a finding for the first and form a finding to the first and form a finding for the first and find first and finding first and find first and finding first and first and finding first and first and finding first and f and any an in time terms of the following th

# 5 Subject-matter, language and style

This things is entirely decided to the exertical in delease 124 and Un for different states of statistic for the second cost of second cost in the second states of statistic on the second cost of second cost o AND CAMPRICA AND PROPERTY OF PRINTING AND ADDRESS OF MARKET MALE VARIOUS CAMP IN A PRINTING AND ADDRESS OF MARKET AND ADDRESS OF ADD any existence which has alone is been in the sill on a new way in the sort like commentary i free on with a line way. Vocane the source of the work like commentary times as we will be a fact that the source of the sour the artison is here; days we let the loop the art the the artists of the artists the author under the steps for the The matter from the augret in the augret in the first that is a first that is a first that it is a first tha

The let the total the common the second that t 

of the soul qualities, words have frequently been and with at inflections. In is a abbreviated forms with dots we also met with all over in the Men, if at more the Men used by us were not uniform on the point, we preferred to give the fuller forms and have also taken the liberty to complete the enumerations where conscious in its Men were obvious. But we have not attempted to make the words inflected for feet of changing the entire character of the authors style which as so natural in its own way under the accompliances.

The number of older verses found quoted in this volume is thirteen all in Frakit One of them (No 2'8 on page 788) is said to have been taken from Thelba a work which is otherwise unknown.

As before I have, in this brief survey, avoided it tails which the interested reader would find in the Hindi translation.

#### १ ताडपत्रीय प्रतिके लेखनकालका निर्णय

#### मत्प्ररूपणाके अन्तकी प्रशस्ति

थवल सिदान्तको प्राप्त हस्तिलियन प्रतियाँमें सत्यरूपणा विवरणके अन्तर्मे निम्न कनाडी पाठ पाया जाता है'—

मेंने यह कनाडी पाठ अपने सहयोगी मित्र हास्टर ए एन् उपाध्याय प्रोनेसर पात्राप्त माजेब कोस्टाप्त, जितनने मानुभावा भी बनाडी है, के पाछ सप्तीपनार्थ भेवा था। उन्होंने कह कार्य अपने बालेक कानाडी भाषोक प्रोप्तर श्री के. जा हुरनगार महोरपके हाय क्या कर मेरे पान भेजनेनी हुए। क्ये। १ इसन्यार जो सरोपित बनाडी पाठ और उसना अनुमाद हुने प्राप्त हुआं, बहू निन प्रनार है। पाठक देखेंगे कि उक्त पाठ पछि निक्त बनाडी पथ छुपशोपित-कर निकालनंत्र सहीपनकीने कितना अधिक परिक्षम किया है।

> सवतगोवभावनेय पावनभोगनियोग ( पाणि ) पा स्रोतेय विवयुचियोशिनं गर्छ ( हिं यह माहर्गा ) यह-प शब्द ग्रह अपुरवक्षणोभिवयद्वायदिशि स्रात्मुनी-प्रवयुद्धस्य व्यवेहस्वयहस्रहरस्य है ॥ ॥

सत्रवासाक्षसद्गुना-वाधिय वृदिये बात्रवः बः इतिव विक्तविन्युप्तवासमुध्यिन्द्वस्योः स्रोतासात्रविकाम कुरुमुष्याद्विवसम्बस स्रोतम्बोन्द्रस्थविकानेवस्त्रवास्त्रविकासः ॥ ॥

श्राह प्रशिवोंने इस प्रशिवों को क्षेत्र पारमेंद्र शाने कात है। वहीं पर स्थापनारी में के स्थापन पर स्थापना है दिवस दिवस हो को के प्रशिव्ध क्षित्रण व प्रशिव्ध हिन्स है। कहा। के कह पार्थ के अधिक से के कि पर पर स्थापना है व िष्यत्र दिवस है। व स्थापनारा । इ. पर्यापनार्या : अमार्या : दिन्दसमा । व टोव्यक्टरस्टें। व स्वस्वत्र ।

सन्तरशास्त्राधसात्रिमक्कोतः दिनादि दिनक्षः वी सः तदेददु क्रिक नियमगद्भागृतिवेदशोषदा ६ तत्रे कृत् सम्युगिदे सक्कोतः सुन्त्याद्वदेवान इतिमुन्ताद्वित्रयसोत्रस्थानस्यापितस्यम् ॥ ३ ॥

इम्म रिदोने संयनुबाद इस इसप्रमार करते हैं---

₹

ŧ

भीतमनिद् सिद्दान्तमुनोन्द्रस्पी चादमाका उदय विद्वारमध्ये हुसुदिनी साहत प्र महत र 1 वे प्राचन कराके सनन सुरोतिन थे, तथा उनके मनमें निरतर शास मामना आर रूप्य मोर्गेन निम्म हरम्यानी देवीशा निराम होनेमें वे सत्य ही सुदर शरीरके अधिशय हो गोरे दें।

2

कार के राम कुम्पूरण मिहान्तमुनी कु अपने अनित सरामे उपन हानेने कार कर राम राम राम मेरा और सर्मुमोंने समुक्तो वानेने वे साहते समान दे, कर राम देश किया, वानी पर्यक्त (के विवस) से मर्बपुत किससुरायन हरक्त कार राम के प्रकार न स्थापन सा

भी का जान करना है भी द्वार सुनी दूरा उद्भार जागनी देने समान सा है कि दिल्ला के कार्य के कार्य के कार्य कार

हणकर इन नैन करती। प्रचारी प्रश्निती क्यारा प्रश्निति निवालमुलीन, हुरुपूरण निवन्तानीन केर करवाज विवालमुली नहीं। विद्याल, बुद्धि और वारिवरी प्रश्नीय बाजारे हैं। पर करने राज्य राज्य काचार करवा वा प्रसार प्राप्त प्रतिस हिसी प्रशा वह कर दान कर ने हुन । अनेता इन बाने ही अनुवारी होंगा आया गांत बानी सम्मानक कर्न हुन ।

कार्यन्त अन्हा पर दिल्य द्वावह व जा अव है। प्रस्त अद इस्ट्री प्रतिकारण अमें है। स्व को व्यवस्थ है हि विव विज संग्ये प्रति समस्याल को सहसूत्र कावद हव है। हिन्तात स्व १० (६४) में द्वार स्वपूर्ण प्रदेश को प्रतिकारण वर्ण स्व स्व हमार्गे को है, प्राप्ते प्रदर्शी स्वीति शिष्य पुरुष्पण और उनके शिष्य पुरुच दका भी उद्घेग पाया जाता है। वह उद्घेग इसप्रकार है-

स्वित्व वर्णीहेक प्रधानन्ति स्विद्यानित्यका वर्णाः अपि वस्त वर्णाः विद्यानित्यका विद्यानित्यका विद्यानित्यका विद्यानित्यका विद्यानित्यका विद्यानित्यका विद्यानित्यका विद्यानित्यका व्यानित्यका विद्यानित्यका विद्यानित्यका व्यानित्यका विद्यानित्यका विद्यानि

यहा प्रभाव है, जुल्क्युरण और दुल्लचार्त थीन युल शिष्प प्रस्पावार रख्य उद्वेग है। प्रभाविका राज्यायांकि विद्याला स्थाप प्रभाविका राज्यायांकि विद्याला स्थाप प्रभाविका राज्यायांकि विद्याला स्थाप प्रभाविका राज्यायांकि स्थाप स्थाप के स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप राज्यायांकि राज्यायांक

इसी शिकाल तमे इन मुनियों से सर व गण तथा आगे पीटेगी बुट और तुरू परस्प सामी हाल हो जाता है। केंग्रें गीतमादि, महमाह और उनने शिष्य बकाशिष्ठ, उसी बालारें अस्ववसे हुए प्रमादि, मुरुद्ध केंग्रें अस्ववसे हुए प्रमादि, सुरुद्ध केंग्रें उसी कालारें परस्पानें सम तमह, किर देवारिंग्रें नित्त हुति हुग्यपार और तिर अस्ववसे उस्तेरीर पक्षात्र कहा गया है कि उक्त मुनी ह सामाति वादम वर्षनों के स्पर्यान नित्त निवास और उसते देवारा नामने प्रसिद्ध हुनि हुए। वा गोस्ट्येश क्षियति थे। कि.त. तिसी अरुप्य सक्तात्र समाति हुनि हुनी अरुप्य सक्तार अपनीत होत्र उदीने दीना पासा वादमि की विकास सीमत् वीमाव्यामी हुए और उसते नियाह ज उपनुत्त अविदास परिनिद्द होते हैं।

केनमें प्रानित, कुलभूषण और कुळचाहरो आनेको परस्पाका कण्य इस्त्रक्त रिघ गया है ----

पुल्च प्रदेवने िष्य माधना र मुनि हुए, जिटोन कोल्यास (क्यासा) में हैं प्रसापित किया । वे भी राह्य तायवरारणानी और चारितवजेंद्रवर हे, तथा उनने ब्रावण निम्म व

#### पर्गडागमञी प्रस्तावना

2

तात्पर्य

286

सामात केदार नाकरस, सामात निम्बदेव और सामात कामदेव । मापनिदिके निम्बहुप-गडविमुक्तदेय, जिनके एक छात्र सेनापनि मात थे, व दूमरे शि"य मानुशीन और देवशीर्न ।

गडविमुक्तदेवके सधर्म भूतकीर्ति जैविवमुनि थे, जि होने विहानोंको मी चन एन करनेगड

अनुखोम-प्रतिखोम काज्य राजन-पाडनीयकी रचना करके निर्मत कीर्न प्राप्त पी पी और देवेन्द्र जैसे विपक्ष वादियोंको परास्त किया या । श्रुनकीनिजी प्रशमाके वे दीनों पर

कनाडी काल्य पम्परामायणमें भी पाये जाने हैं। निपन्न मैद्धानिकमे समय है उन्हीं देरेज्ये

नि वि० स०

```
इमारदाति गुद्धवित्य
                           新山山川 (14.4
                        ( ३७४) प्राप्तावे )
                            87-72
                         ( उत्र पथा १)
                   देवारि, जिलाञ्चाडि श्रापाद
                         ( "नर पथा)
                            812-12
           ( दान प्रथम् स्टम्सः, महिसान दर्शालाने )
                           ग हाचाय
                          विराज्य देशनी
                       पद्मनिन्दं व ।मारदेव
                                                धमाच उ
        गपनि इस्ति (बल्टानुरोद)
                                      बनरेनिर देवचेत्र, मापनीद
                         धनस्थान
                                      विनिधेय, देवसीनि प दे क शिष्य
                                     अभवद व दे, यमचद ते देव
भाउराति
                       देवनीर्ति
```



सानारिके माय मार्गके जनसमा िश्वी गाई है। इन्हों अनियोंग्रेसे कहीं पुक्त और पार्टी होके महास्थामक पद धरणपरी प्रतिमें और भी भीच ग्रीयमें पाय जाते हैं जिनका परिचय ससबह आगे प्रपादमार देनेचा प्रपार किया जायगा।

#### घवलाके अन्तकी प्रशास्त्र

पृ विश्वीको सार्यागीय प्रतिके प्रसार्य हमारी दृष्टि श्वमात्र यदायको प्राप्त प्रतियोक्त क्षांत्र प्रतियोक्त क्ष कार्त्ते पायी जारीताशी प्रश्तित पद गात्री है। प्रत्यक्षेत्र पत्रके प्रयव्यक्तार बीरहेसाचायहे सम्बय् व्यत्नेयाशी ये नो गायाद पाद कार्ती हू जित्रते हुन प्रयय् मागमें प्रदाशित कर चुके हैं। वन गायाओंक प्रधात् शिर छन्धी प्रशिक्त पाई जाता है, जिसके बताडी क्षा व्यक्त हो हुन्हमार व प्री जरायाय द्वारा बडे प्रशिक्षको संशाधित किसे गये हैं।

3

हा इमझनि ना स्थेयपस्त्रीतिस्त्रेच सद्धारतिर्देतः सागा सबद्धा पद वीभीदेवसनिभि स् मनस्युयशानः । यो दश विश्वविद्यानिभिशीने जनति आसमद्दरसम्बद्धाः स भीनान् वीस्थना प्रयति वसस्य भागनिस्त्र तरारः ॥ ॥ ॥

-

९ अ पन्मि बार्वेरिक्यराजितिशु चेना परत है।

इन्द्र गरदर बेट् हिंगल् पुदिनुदु देसेदसेवाळेनिक वसदान्य नानिन्न दामनन्दिसिदा वरेवर वामिताल्याधिगवतन्वर् ।

> ाा तवेवेविषय जनायाद् विरोणियद्व है निश्दर् । स्वीतवेवस्थेने परमामगार्गिद्व नेया व्यव विदित्त ॥ नावन [सिमसा (१)] देने [च व है] विनेद्र मीरानिद्दित्व द्वा तदुर्गिद्व हे चुविरिक्तमार्गेट्व विपरील कृत्वे ॥ स्वीदित्तमायद्वित चम्मान सीपरदेवर्रेतर यमामन्त्रमयसद्वरा । सीपरमायद्वितपायद्वीत्रमार्ग्य्द्र, सक्यारिदेवस्व सीपस्दकत्त ॥ मत्त्रमेर विशोजदर्शाविकस्यतः सनुष्ठगानित्य सन्तेनामग्रीद्वांदे पृषित । विवादे वस्त्व पहने सन्त सन्तावननेत्रमीचित्त ॥

ष्ठन समस् 'क्शाज्यसदोवत नगा विचय-। मसनेनल जिरस्कान १ वे सिम्च जसलवारिदेव ( रहरेवेन १ वे ॥

सुवधर [बिटिविने र] भेरवनोसंतु त्रिरिवुविरङ निर्देशसमुक्तिसुवृत्तिक वागित क्रिकेरे पुपरित गुवरिक (सह प्रतु) नेरे [कोल र] बन्तिसह गुलगनावरिय सटपारिदेश ॥

भामकपारिदेवसुनिमुत्यर शिष्यरोऽभागवर्गनिमदिव [कायपाव ?] वितरुपापक्राय के समान मायामद्द्रश्रितनगदि दुमरीचिगऽद्दर (द्वि ?) वर की नेमिच उकार्तिसुनिनापदराच रिज्युक्ति शि मकपारिदेवित । वेटापिट्र जिने उदाापन मुख निमस्माणि सचमीपर् । वेटापिद्वपु चाउकीर्तमहारकीं श्रि

> बेळगुव क्रीतिबटिके छुनूषितुधारमप्तम्वयो द्वेळेद्रसछ पोद्द निठटोजनसागिरे चजनदम ॥ तळेदु चन मनगोळे दिगवर विकसितो— वकटमुसचप्रक्रीचमुनिनाधरिदें विश्वधानिवसरो ॥

् विष्1 ) असाहिरणारावीयण त्रश्रीकम्त्रीत्रसाविष्यवे श्रीकार् मृतिष् त्रवादेशासा गांविष्य सिक्याना स्वाहित्यासा गांविष्य सिक्याना स्वाहित्यासा निक्याना स्वाहित्यासा निक्याना स्वाहित्यास्य सिक्याना स्वाहित्या स्वाहित्या सिक्याना सिक्याना

सरेनुमदास्म डीहिक्दवार्वयान्य केववागितः । वर्षयद् भावुतस्त्रातिकागिरसायद् सध्यतीम्मेषु ॥ द्वित्तद्वच्द्राय्यवद साटद् गण्डिमुक्तृतिव ॥ सरवद्वारदुक्षलत्वमित् मटग्रास्ट्वरः ॥ अवस्यत्रिव्यर्

क्षांपः कारामका। अवधनकाश्चन्द्रावदातः स्वया स्थवातः आसल्यारिद्ववस्मिन पुत्र पवित्रा मुवि ।

९ ज प्र'वेने दर्शकरणाचन धना बात है। ६ इ. प्र'वेने नुबायनद्वादन व रहनेना बार नहीं है।

सूबि मृत्रभितवधासुरभोजननान्दराचुधानिवसतान्द्रमच वृदेवः ॥३॥॥

\$\$ मृत्तिशामस्य नियमस्य विनृत्तपात्र क्षेत्र सुकस्य बशसोऽनव्यसमासृतिः ।

बीराइसावनुषम धुभव हुदेवो आदोज्ञदोज्ञदविनाग्रसमृक्षमच । निस्तरहसा द्रविश्वधस्त्रविमरियात्र त्रैक्षोकवग्रहमणिडीयसमानकीताः ॥१०॥

जीयाजेनारमभास्वानमुपमविनयो भोगसिद्धान्तदेव (१) ॥ ९ ॥

श्रीमान् भुषारुमीरिस्पृतिसणियणस्योतिस्पातिसाप्ति । भग्याग्मो प्रात्त मात्रमभद्द रनिधिस्त्यक्रमायामयावि । १९यण्डम्प्ये प्रयेमका कितासिक्ति स्तार्थे जास्य .

रिग्डातिक्रकारकस्वीधकीताः समाजवाककृतवारमूतः । कीपाबिर थीनुभवन्त्रहेको भग्वादिजनीराजितराज्ञहरू ॥ ४॥

इवस्रवहरू बन्युध्यस्तमीहातमिथे विक्रसितपुनितस्य सम्मयनग्दक्ते । विश्वितविमक्षमामासम्बद्धान्विद्धमृतिः शुभमतिगुभवन्द्रो सववद्रावतेऽयस् ॥ ७ ॥

विदोदसत्तमनेभक्षान्त्रत्वनप्रोत्कण्डकणीत्वा भव्यामभोजन्त्वस्योभनन्ते विद्वजनानम्बन्तः । रथेयान्द्रन्ददियेन्द्रनिर्मेलयनोवलीसमासम्बद्ध स्तरभ श्रीसुमच प्रदेवपुरिय सिक्कान्तरागहरः ॥ ६ व

श्रीमजिनन्द्रपर्वप्रवरागद्वद्वः श्रीजैनशासनसमुद्रतवार्थिचन्द्रः । सिद्धान्त्रशास्त्रविद्विताद्वितदिष्यवाची धर्मप्रवेधप्रकृतः शमचन्द्रस्रीरः ॥ ५ ॥

परप्रक्रिनेत्रवरविरविश्ववरिद्यान्तान्वरातिपारगरेंदी । धरे बरिजम्म गुणगणधरर श्रमचन्द्रदेवसिद्यान्तिकर स ॥ ॥

देवेग्डायदान्यमनीन्डपात्रवरेत्रभग श्रमधन्त्रदेवः । बरीयनामारि विनेथचेतोज्ञात तमो इर्गमळ समधः ॥ ॥ ॥

यो (1) देवेन्द्रमरावितैदिविष्यैस्सतिर्विश्वस्त (1) वस ॥ २ ॥

शरराधिवित्रमुगले परिलमन्साक्षास्त्रसस्यभेडे (१) साहित्यस्यधिकान्मीभितिद्धिते (१) क्योतिसैये सहस्रे । सहराजप्रयम्भागानकः । स्यापातकर्षे सहा.

स्टर्भरिकामणिवित्रवत्रभैरवैत्रविस्तामति सः श्रीमान शासकात्रवेदम्मनियः शिक्षाणविकातिवः ॥ ॥

धारको असको संसक्ति

धीनमस्त्रमु मामाञ्डूनमञ्जाचिकारचारचारचित्रविनयाोलववस्रु विद्यसम्ब क हारामकोच ाक्ष्यानिवास्य गुरुगानहारेचु विवस्तवनसम्बरम्सुकालिविदेशसम्बर्गासम् हान्त्रान्त्रे श्रेत्रक्षित्रे सन्त्रमत्र्वे मान्त्रित्रास्य स्थिते वाद्यान्य स्थिते वाद्यान्य स्थिते वाद्यान्य

(१) तह ध्रवनन्त्रव मानुस्रवन्त्रान्त्रविष्टश्युव्यने वाल्वन्नाचार्येह सुवनित्रणात्रस्मिनितित्वन्त पुरुष्ट मं पुनर किता वहनां मुनक्ष माहि बर्शनिन शेह घनल्य पुनन ह माहिना है।

क्षेत्रकः (कः) क्रिनेदद्वरानपुरम्कः वार्वाचि गोमास्त्रम्थितः विनिल्माचरिकारणीरणमङ्गा । क्र हरणाहर है स्टाइस्सारस्य है स्टाइसर् विल्यु विद्यान स्तुनीविसासन । तिक हरकारबद्धान्यवितरां चुरानि द्वानिवशह सञ्जानिमायनसर्वो कन्दूर स्टाब्डिएरेशनिगानिवस् ।

क्रीकित्वास्त्राच्युक्तीन्व के दुशायु बस्त्र सुदृद्धि मानिवद्यात्राश्चिद्धारमानुदृद्धानस्य निवस् पह दर<sup>िन</sup> बर्न अनुद् और समस्न स्वलन प्रचुर है। इसमें गय और व्य

टारा और बज्जी दोनों पान जाने हैं। विना मूनविज्ञीकी अनिके मिजा किय सर्वेगा शह हैदा करना अगमस्मा द्रा र हाना है। िनिकारीने वहीं कहीं कनाटीकी निना समझ संहना दिका है मन्त्र हिल्ल बन पत्ना है जिससे बडी गडरना उसस होगई है। उदाहरणाई-कर

रह दबका कर कुरकु गव वर् तनाकमें परिगर्तन कुरकुराचारीर् पाया जाना है। टेटे कार्य हिन्दू है न मूब समाना है। पर वह स्वडनों ही पूर्व किर भा नहीं की ना सकी।

बर्ग पर र बहुन धन के र हपर हर्गने परिगर्नित हा गय हैं जिएका अप भी समझना बगिन ए - है। हर उन्न विस् को स्टूटन सम्माम आनी ह —

९ थर=को प्र<sup>ा</sup>र वीभवकर चैन<sup>ाञ्च</sup>र छमीनेह आचाय छमच्य सिद्धानदेको ويديوه هد مخ جو ا ₹ ~...

बागाम्भाधिनसम्यागीवतुनितः जलः सवन्धदे सता यप सोमहृत्राद्धये स्पुतनते साथ पुतः अत्यागे । यमे हृत्र्यवित्मवागीन नित्रं बारे हृग्यनौतिया स्वर्थातः सुप्रयोजनवाराम्युत् निद्धांतवासीनितः ॥

अर्थात् प्रभावादेषका श्रमकात् कार सम्ब १०४२ झारा पुत्र १० दिन । तन्त्र कार) को हुन्ता । जनशा निषया थानाट नरण निम्तुयमनक मर्ग सन्तर्यन्त निर्मन् थो ।

सिमेतामे बिन हुए एक हुसेर निवानको बनियको सम्बन्धन निकालक हुन्य नन १०६५ हिला हुआ है आर उसने बन्धिक निव मुजबन्तरास देदबान दि हो। १ भी उद्वेग है। अन्तर्भ नामागर नुस्वप्येत्वस झन्द्र में वे नाहै। (बन्धे ११ ममेडिस, जिस्स ८, छन न० ९७)

मा प्रभावता है। हर दें, वर वर कुछ कुछ । प्रभावता है। प्रभावता है। देश में कुछ है। प्रभावता है। देश में कुछ है मुल्ल के हुई है उपलब्ध स्वयुक्त कर कुछ है। से साम है। देश में कुछ के मुल्ल के हुई है के स्वयुक्त स्वयुक्त है। से साम है। देश का स्विमाना के मह कर स्वयुक्त स्वयुक्त है। साम है। हि से साम है कहे के स्वाम मुद्दे हैं के मान कुछ है। मान है के स्वयुक्त है। साम है के स्वयुक्त है। साम है। साम है। साम है। साम है। साम है। साम है के स्वयुक्त है। साम है। साम है साम है। साम है। साम है। साम है साम है। साम है।

भ हार विज्ञाननमार्थ विक्रम के नथा । प्रश्निय द्याचित्रपाट्ट न्तर्ग के अपे के बाद्य का का महस्य यह द्वाप्टिस्ट्रमण सहस्य का व्यवस्थान इस्ट्रस्स विचित्र विचित्रण दिल्ला सुरूष का का का

सम्प्रं पाक्षः प्रवादयम् म पावर्तमानसृत्रमापुरवदः प्राप्तमानुग वर्षितः विचा वर्षः सुम्बद्धाः समा वर्षः व सुद्धार्मः स ॥ ॥ ॥

भूटोकवैत्यारयवैन्ययुत्रा यापारहत्यारम्भोऽप्रतीर्म । स्वर्गान्यस्कीति विटोस्यमाना प्रण्यन रावण्यगुणन यात्र ॥ ६ ॥

धः भाहारताद्धासयभेषतानां दाधि यर वर्णवनुष्टयाय । प्रसारसमाधिक्रियया स्टब्स कास्थानसम्ब प्रतिवन वर्षः ॥ ♦ ॥

सदमेराष्ट्र किकालराच विच्या व्यवस्थारितयमहत्त्या । मन्या स्वानसम्बद्धाः विकास क्षानसम्बद्धाः ॥ ८ ॥

छेखके अन्तमें उनके सन्यासविधिसे देहत्यागका उद्धेग इसप्रकार है-

श्री मुख्यवद देशिगगणद पुस्तकागच्छद द्युमचन्द्रसिद्धा तदेवर, ग्रीह सक वप १०१२ नेप विकारि सक्सरद फास्युण व ११ सूट्वार द.टु. सायासन निर्निय देशियक मुडिपिदछ ।

अपांत् मृत्यसम्, देशांगण, पुस्तकगण्टाके द्यामच ट्रेयकी शिष्या देनियक्ते शक्त १०९९ विकासिकसर पास्तुन व ११ ट्रहरपतिवारको सन्यासतिनिसे शरीरलाग निया ।

उक्त परिचय परसे समय तो यही जान पड़ना है कि धवलारी प्रतिमा दान बस्ते माडी धर्मिंग्र साम्ब्री देमियक ये ही होंगी, निहोंने शक १०४२ में समाप्रिमरण किया। तमा उनके मतीने सुजविष्य गापेमीडिदेश जिनका धवलाकी प्रश्निम उन्हेंग्र है उनके आना मूचियाकके टी मुप्त हों तो आध्यं नहीं। उस जनोपायक समय वृचियाकका स्वंत्रा हों तो आध्यं नहीं। उस जनोपायक समय वृचियाकका स्वंत्रा हों तो धवलाकी प्रति जी समयत मुन्दियाकके उनके पुनका उन्हें किया गया है। यदि यह अनुमान शक हो तो धवलाकी प्रति जी समयत मुन्दियाकि संगायक वाल्यां प्रति हों हो और जो शक्ष ९५० के लगामा दिखाई गई थी, वृचियकके स्वंगायक प्रति हों हो क्षांत् शक्ष १०१७ के लगामा दिखाई गई थी, वृचियकके स्वंगायक १६ वाल्य हो । पर यह भी समय है कि श्रीमनी देमियकने पुत्रनी प्रति ने निकलता है। पर यह भी समय है कि श्रीमनी देमियकने पुत्रनी प्रति ने निकलता है। पर यह भी समय है कि श्रीमनी देमियकने पुत्रनी प्रति ने निकलता है। पर यह भी समय है कि श्रीमनी देमियकने पुत्रनी प्रति ने निकलता है। पर यह भी सम्बर्ध है कि श्रीमनी देमियकने पुत्रनी प्रति ने निकलता है। पर यह भी सम्बर्ध है कि श्रीमनी देमियकने पुत्रनी प्रति ने निकलता है। पर वह भी स्वर्म पुत्र प्रति के श्रीमनी देमियकने पुत्रनी प्रति के निकलता है। पर वह भी समस है कि श्रीमनी देमियकने पुत्रनी प्रति के निकलता है। हो हो स्वर्ण हो हो हो स्वर्ण प्रति हो हो स्वर्ण प्रति हो हो स्वर्ण प्रति हो हो ।

प्ररालिके अतिम भागमें तीन कताटाके पय हैं जिनमेंसे प्रयम पय 'श्री कुरण' आर्दिंग केरण भागके प्रसिद्ध पुरशे कीर्ति और देश दो पर्यो में निन्न नामके कियी आदकके पशका कर्मन किया गया है। कोरण प्राचीन काल्में जैनियोंका एक बटा तार्पस्थान रहा है।

<sup>×</sup> मुजबरडीर क्षांचळ बरबोंकी उपाधि पाह जाता है। देखा विळालख न॰ १३८, १४१ ४९१, ४६४. ४९७

चामुद्राय प्राणिक ' कसिवात करिदेरे ' कादि एक प्रयस्ति कारण होना है कि लकारान केने, भारणीं सहिस्ता पुरुत देहत्याण करना दिशार पुण्याद मानने या अदानिजोरको कोन हे छे वे इस पुण्य भूनिया सहेगा पाया नाना है। केल मे छ ७ (१२७) दाव सण्य १०१७ मा है। सिके एक प्रयोग बहा गया है कि सेनारानि गणने कारण्य भाग स्वस्तानी हहा पराक्षर सपा स्वस्त गणने कार हान देवर गणना हिदेश वा 'क्रीस्पा रितंप करा निया। हरू

> मितन मानवित्तरिक जीलै विवाधवाधीच्य सम बीधोः मुसिबन्तितित्तर्गीवराङ सर माहित्युसम् लुपमपापदानदात्तव सेरेबुपिरे सहजारिका— इक्षण सार्थिर बीएकामान्य सहजन्यस्थान ह ३९ ॥

#### रत्ये केलण र्वावेडी सारी बहिवाका परिचय विकास है।

लगमग दाब सन १०८७ के देख म ११७ (१४५) में हुए हे क्यारिया। स्थान महा थियों जन शुरिस्थव भिम्न काय मानके निवे यहुन सुक्या स्थान १०० वर इक क्षेत्रकी कीन खाती जीवण जीवण से १ यथा---

> द्विपरिन्द् हुति सावित से विवास्तर्भाष्याच्यात्र्यं प्रमुच-द्विपराण्य वार्ष्णिति–त्रित-सृति सवस्य ति क्षणसाय क्षय दान सदय पाक्षि बहु-क्षत्र-स्था-क्षण-क्षिणीयु सद्दूव-तिविक्षित्रोकोको सेसाउसार्वे किटियन क्षण्या-स्थापीय स्थल स

देखते दात दोगा है कि यहां सुनि आधारीका अक्षण सुरक्ष वहा बरण या की राज यम पोर्ट अन शिकारण की कहा होगा !

छामग १०५७ के छेल ज १४४ (१८४) व एव एक्टे सम्मार्ग रच हुआ कोवज व अन्य सीक्सानीके जिल्लादिर बनकाद जाने का उ∴ग है। दसर ---

> साहित्यहे विकेन्द्रभवनहरूका वापणाहि संध्यक्ष हरिधिकेद्रा-वेत्रेसेय वहा सहनु बहुव्यक्रिकेतं : माहिद्दे सन्होि-युवैधिककेष-व्यक्तर्यां व वै--गुरे चारिकिकेन्द्र कोनेहाहे कसन्वित्यके न निर्देश १३ १

है। इनमेंसे चार खडोंके सम्बचमें तो कोई भतभेद नहीं है, कितु वेटना कीर बाँगा एउसी सीमाओंके सम्बचमें एक हाका उत्पत की गई है जो यह है कि " वस्टमय वेदना खड़के साप हैं। समास हो जाता है-काँग्यालंड उसके सायमें लगा हुआ नहीं है "। इस मनकी पुष्टिनें जो प्रक्रियां दी गई है ये सुशेषत निम्न प्रकार ई----

- १. जिस कम्प्रपश्चिपाइडके चीत्रीम व्यक्तिसीं अतुष्यत्त-मृत्रविदेन बद्धार निया है इसका दूमरा नाम 'बेयणकारिक्याइड ' माँ है जिससे उन १४ व्यक्तिसीं आ 'बेरनावड' के ही व्यक्तिम होना सिद्ध होता है !
- र चीतीस अनुवागदारोंने वर्गणा नामना कोई अनुवागदार मी नहीं है। एक अधानतर अनुवागदारको मी अपान्तर मेदान्तर्गन सिक्षित्र वर्गणा प्रवरणाको 'वर्गणाखड 'केसे कहा ज सकता है '
- १ वेदनालडके आदिक मण्डमुन्नेकी टीकाम विस्तिनाशायन उन सुन्नेकी उपर नहे हुए वेदना, बच्चामिवविषय और खुदावधका मगडायाण बतलाया है और यह राष्ट्र सुबना की है कि वर्गणाएडके बादिमें तथा महावधलडके आदिमें वृषक् मण्डायाण किया गया है उपराध्य घषणके देश मानमें मुत्रकारकृत बोई दूसरा मण्डायाण नहीं देखा जाना, इसमें वह वर्गणाएडकी मण्यना गलन है।
- ४ घरटामें जो 'वेपणाखड सकता 'पर पाया जाता है वह अञ्चल है। तसमें पडा हुआ 'खड ' राष्ट्र असमत है जिसके प्रक्षिप होनेमें कोई सन्देह मादम नहीं होता ।
- ५ इत्रनिद् व नित्रमाभर निसं प्रयक्तारोंने नो कुछ छिखा है वह प्राय िक्दरी तरें अपना सुने सुनाय आधारार जिला जान पटता है। उनके सामने यून प्रय नहीं थे, अतर्य उनकी साधीको कोई महत्व नहीं दिया जा सत्रना।
- ६ यदि वर्गणाश्वद धयटाके अपतर्गन था तो यह भी हो सकता है कि शिषकारि चीपना बदा उसकी कामी न की हो और अधूरी प्रमियर पुरस्कार न मिट सकते की आधाकारि बसने प्रपत्री अतिम प्रसासिको जोडकर प्रथको पूरा प्रकट कर दिया हो। x

अब इम इन युन्थिंगर कमश विचार कर टीक निष्कर्ष पर पहुचनेका प्रयान करेंगे ।

र वेयणकामिणपादुट और वेदनाएड एक नहीं हैं।

बद बान सम्बद्धि के बामारविषाहरूका दूसरा नाम वेदणकासिनापाहरू भी है और बह गुण रूप भी दी, बरोकि बदना कमारी उदवको कहन हैं और उसका निवसोरकरामे जो वर्णन

<sup>×</sup>बेर्रनदान बन्दर ६, १ वृ ४२; बन्दान ६, १ वृ ६

कारता है उसका नाम पेयमकातिमागहर (पेदनहत्वसाम्यन) है। किना इससे यह बारस्वर नहीं हो जाना कि समस्त वेयमकातिमागहर वेदनाउनके ही ज तमन होना चाहिये, क्योंके दौर देश माना जावे तम तो उद रहीं की जायहा ही गहीं मेरी कीम समस्त पर्वाद वेदनाउन के ही जायहान की स्वाद की हो जायहान की है। जायही जायहान बादि स्वाद है। यह जी स्वाद है से मेरी सम्बद्धि स्वाद वेयमकात्मागहर की कि हो हो जो है। जायही की साम हिन्दा मानी है जेमा दि स्वाद जिल्हा है। वह उद्य-का ना नम्मागिहगहर का वेयम सत्याया हु ७१ आदिन उद्येशी राष्ट्र है। वह उद्य-का ना नम्मागिहगहर का वेयम सत्याया हु ७१ आदिन उद्येशी राष्ट्र है। वह उद्य-का ना नम्मागिहगहर का वेयम सत्याया हु ७१ आदिन उद्योशी राष्ट्र है। वह उद्य-का ना नम्मागिहगहर का कि व्याप हो मानी स्वाद अवगायह के स्वाप है। वह अवगायह के सहाम स्वाद है। वह उपयोग स्वाद मानी स्वाद की स्वाप माना हिया है। वेदनान्यको आदिम मानक निवस अनिवसन विवेष करने हैं।

#### ण च वेदणाखड महाइम्मरयद्याद्यहरू, अवयवस्य सम्पर्धानविरीहाद्य "

अपीय बेदमाराड महायामप्रतिमापन नहीं है, क्योंने बरवपकी अपनी कन टर्नेने रिरोप उत्तम होता है। यदि महावस्त्रशत्मामूनी चीत्रीओं अनुवानहर बेन्मानहरू बेन्मान होते तो घवजानार उन सके समझ्का उत्तवर एवं अवयर वयो सन्ति १९मोरे दिन्दुन रन्ट है कि बेदनायहरू अन्तर्भन उत्तर चीत्रीओं अनुवानहरू नहीं हैं।

#### २ क्या वर्षणा नामका कोई प्रथम् अनुयोगदार न होनेने उसके नामपर सह सन्त नहीं हो सन्ती ?

× रखो हल्यस्पना जिल्ह " इतिका दु ६५ विनय"



#### ३. वेदनाराडके आदिका मगलाचरण और कीन कीन राडोंका है ?

वेदनालडके आदिने मगलसूत्र पाये जाते हैं। उत्तर। ठीठामें पवलाताति सादिनामा व उनमें मगलाचरणवी व्यवस्था सत्त्रवी जो सूचना दी है उसको निम्म प्रनार उद्धृत निपा जाता है---

ै दबीर वचमाणम् शितु सहसु करनद भगक्ष ै विष्य शहाव । बुद्दी वेषणान्मदावचामाद्दार्थ मगसदरणाद्दी | ण च मगरण विष्या भूदविक्यदारथा ययस्य वास्मद्दि वस्य स्वताहरिवचनमाद्दार्थ्य कृदि-यास-कम्म-दयदि-अणियोगदायि वि कृत्य वरुविदाणि, वर्ति सन्यायस्थ्यसद्दार्था विशेष चैत्र सदानि वि किसदु उच्चदु है ण, वर्ति बदाणणामावादा । व वि कुद्दी णवदु है समदेन वरूवनाद्दा ।

अप इस वयनपर विवार वीजिय । उनिर त्यानामेत्र नित्र करण्या कर हर कर दिया गात्र है 'उत्तर वहें हुए तीन बात, अर्थाह देग्या, यथहामित्र कीर सुरूर ? । इसे महोग्द दर माद एता वाहिये ति सुदावय और वयहानित वह दूसर और संदर्भ है नित्र ह करण वृद्धा है, कि इसने देशावय के बरू नित्र करण है। दिय वह रहा दू, गरहा दिवस की वृद्धा है। तिय वह रहा दू, गरहा दिवस की वृद्धा नित्र के दिसा है। तिय वह रहा दू गरहा दिवस की वृद्धा नित्र नित्र की दिसा नित्र की दिसा नित्र की दिसा नित्र की दिसा नित्र की प्रति करण की विद्या नित्र की प्रति करण की वह मित्र की प्रति की प्रति की प्रति की प्रति की व्यक्ति हो जीव की व्यक्ति की कि कार्य के प्रति स्व की दिसा नित्र की प्रति की प्रत

अब आगेका राका-समाधान देखिये। प्रश्नाहे पद केते बाला कि यह बाट परार्थ

उधमाण ' तीनों खढोंका है \* इसका उत्तर दिया जाता है 'क्योंकि वर्गणा और महात्र क श्रादिमें मगल किया गया है '। यदि यहां जिन खडोंमें मगल किया गया है उनको अलग निर्दिष्ट कर देना आचार्यका अभिप्राय या तो उनमें जीनहाणका भी नाम क्यों नहीं डिया, क्योंकि तमी तो तीन खंड शेप रहते, केनल वर्मणा और महानंघनों अलग कर देनेसे तो चार खंड रोप रह गये। पिर आगे कहा गया है कि मगछ किये निना भूतत्रछि महारक प्रय प्रारम ही नहीं फरते, क्योंकि उससे अनाचार्यका प्रसम आ जाता है। पर उक्त व्यवस्थाके अनुसार तो वहा एक नहीं, दो दो खड मगड़के बिना, केवड प्रारम ही नहीं, समाप्त भी किये जा चुके, निनके मगलाचरणका प्रमध अन किया जा रहा है, जहां स्वय टीकाकार कट रहे हैं कि मगलाचरण आदिमें ही त्रिया जाता है, नहीं तो अनाचार्यवका दोप आ जाता है। इसमे तो धवडाशाला मन स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रयत्चनामें आदि मगङका अनिवाय रूपसे पालन किया गया है। हमने आदिमगङके अतिरिक्त मध्यमगङ और अतमगङका भी विवान पटा है। कितु स्व प्रशारीमेंसे किमी भी प्रकार द्वारा बेदनायडके आदिका मगठ सुदाव का मा मगठ सिद्ध नहीं रिया जा सरता । इसप्रशार यह शारा समाधान निषयको समझानेकी अपेक्षा अभिक उल्झनमें ही बाउने बाडा है।

आगेके शका समाधानका और भी दुर्दशा की गई है। प्रश्न हे शति, स्पर्श, कर्म और प्रकृति अनुयोगद्वार भी यहां प्रकृषित है, उनकी खडसज्ञा न करके केरण तीन हा छड क्यों कहे जाते हैं । यहां स्थमानत यह प्रथ उपस्थित होता है कि यहां कीनसे तीन छडों ता अभिप्राप है ' यदि वर्टों भी उन्हों सुदावध, बासामित्त और बेदनाका अभिप्राय है तो यह बतजानेका बाबरवरता है कि प्रस्तुनमें उनका क्या अपश्चा है। यदि चीवास अनुयोगद्वारोंमेंसे उपवित्री महा अपेक्षा है तो जीवन्यान, बगणा और महायथ भी तो वहींसे उपन हुए हैं, पिर उहें किस दिचारसे अउन निया गया व और यदि बेदना, बर्गणा और महाप्रथसे ही यहा अभिप्राय है ला रव तो उन कमने भग पत्ना है आर द्सेर वर्गणायहके भी इ.ही अनुयोगदारोंने अतमानन प्रसार अन्य है। बिन अनुयागदारों सी ओरमे एक सदा प्राप्त र होने सी क्षासन उटायी गई है उन्में बदनात्रा नाम नदी है। इसस जाना जाना है कि इसी बेदना अनुधोगद्वार परसे बेदनावर सरा प्रप्त हर है। पर बीरे 'स्रथ' का तापय " इस क्रकामक्षेम " ऐसा लिया जाता है तर मा बह में मनना पीमा कि व ती में बढ़ विनमा उद्धान किया गया है, बेदनावर्ण अन्तर्प है। पर्यवेश आग बायन अप अयो अपनी तरफम जाना गया जबकि यह मुट्टमें नहीं 🕻, 😋 भी हुए समामि नहीं जाता। इसप्रकार यह प्रथा था वर्ग गण्वणी उत्पन्न वस्तेवडी िंद्र हाजा है।

बन बेट्नान्डके ब्रानिने जाय हुए मगडाचरगरा रखावा और बथसामितका भी सिर्दे

बन्मा तथा एति आदि पार्शकों अनुविधादार्थे । वेदनाराद्यातर्गन अपलाना बदा बहुका, वे आधार श्रीर सारे प्रमापने मान्यानि कारनेवाना है। यह सब कन्द्रना किए गुर्जेका परिणान है और एक अवनाणांत्र मध्या दिश्य बचा है यह आये घटनार बनलाया जावगा। । उससे पूर्व दीर तीन राभ्योगर और विधार वरणना टीक होगा।

#### ४ बदनागढ समाप्तिकी पुष्पिका

५१टामें जहां बेरनाजा प्रस्तवण समान हुना है बड़ों यह बास्य पांथा जाता है---

एव ध्रमण-प्रयागहुगालिभागहारे समस वयगासड समसा ।

इसर भागे कुण नवस्थार बारपोरे प्रधाद पुन विचा निण्ता है 'बदनायह समाप्तन '। प नगरकार बारप और जनश पुरिशा तो स्पष्टत मुण्यमो अग नहीं हैं. वे लिपिकार द्वारा जीहे गर जार पहले हैं। प्रथा है प्रयम पुश्चिताका जो मूल प्रयक्त आगरतक अग है। यर उसमें भी 'बे-जागह समसा' बारव ज्याहरण की दक्षिते अगढ है । बहां वा तो 'बवजानडी समधी' या 'बेदणाराह सतत ' बास्य होना चाहिये या । समारोचकता यह भी अनमान सलत नहीं पटा जा करना दि एस बारवर्ते हार दास्ट समझन ग्राजिस है, उस शस्त्रको जिलाल हैनेसे 'बेयपा मनला' वारत भी ठाम बैठ जाना है। हो समता है वह निविकार दारा प्रभिन्न हुआ हो। यर विकारणीय बान यह ह कि पह चन और किस डिये प्रशिप्त किया गया होगा। इस मभेपरी आधुनिक लिरिसार्टन तो समाजायन भी नहीं यहते । यदि यह प्रश्नित है नी उसी िरिकाक्त हो सकता है जिसन मुडिक्तिकों साहयान प्रति किसी । हम अन्यत बतला चने हैं कि यह प्रति समयत शास्त्री ९ वी १० वी शतादिका, अवाद आजसे कोई हजार आउसी वर्ष प्राप्ती है । उस प्रतिह बानयंत उम समयक कमस कम यक व्यक्तिका यह मन तो निजना की टै नि बट पहां बदना १६वी समानि समझता था। असमे यह भी झात हो जाता है कि उस उपार्थी जानवार्धि बदीके इसरायह अर्थात वर्गणायड प्राप्त हा जाना या. नहीं तो यह षद्दां बेदमालक्षके समान हानेकी विधासप्रका दी दी वार सचना देने की ध्रष्टता न करता । परि वहां छहमगानि होनेवा इसके पास बाह बाजा न होता सो उसे सर्वरेसी वहाँ खड गान्य डा मोनी प्रवृति ही वर्षो हामा है समालोचन लिक्सियो प्रमायक-प्रकृति की दिख-मने ट्रंग कहत हैं कि अनक अन्य स्थलीपर भी नानाप्रकारके बाइव व्यक्तिप्त पाये जात हैं । यह बात सब है, पर चा उदाहरण उन्होंने बतटाया है बटां. और जहांतक में अप न्यठ पंस देख पाया हू वहां सकत यहा वाया जाता है कि छेखकने अधिवार की स्थि आदि पावर अपने गुरू या देवना का नगरकार या उनकी प्राप्ति सुवधी काक्य मा वस प्रथर करर बाल हैं। यह प्रयोग देखकोंकी दीकी की रही है। पर देखा स्पष्ट

एक भी देखनमें नहीं आग जहां पर देशको अधिका सका सूनन गण्य करते और से जोड़ सा सदा दी हो। अपना चाह यह गड़ का दी की कि चार ही हिंदी कि हा और चार ही हिंदी है। इस प्रदेश के स्वति हैं। इस प्रदेश का प्रदेश के स्वति हैं। इस प्रदेश का प

#### ५ इन्द्रनन्दिकी प्रामाणिकना

 इति दि और वियु । श्रीघरने अपने अपने अपनिवासना क्यानकी पर्वासना । व धरणादि टीकाओंके निर्माणका विस्तृत दिया है। बिदुत श्री स्वत कपानक ती बहुत क्षु काम्पनिक है, पर उसमें भी धरशन्तर्गन पांच या उड भरोवणी बण में बुए करियमण नहीं दिखती । इंद्रविदेने प्रश्न निषयेसे संबंध रंगनेपाली जो बाना दी है उसकी इस प्रथम क्रिक्डी भूमिकामें पृ ३० पर टिख चुके हैं। उसरा सक्षेत्र यह है हि बीम्मेनने उत्तितन निरानि है अपह अधिकार विखे और उन्हें ही सामानाम एउसे एड संश्युक्य बनायर उह खड़ोंनी बहुतर हमेरे प्रयम्रमाण, प्राह्न सल्हन मापा मिथिन धरठाडीका बनाई । उनके राज्योंका धरहाराके ज शम्बींसे मिलान की जिपे जो इसी समयके उनके द्वारा यह गये हैं। नियानी रिमाकी परी मी ' उपरिम अय ' कहा है और अद्याह अनुयोगद्वारेंग्रे सन्नेपर्ने प्रग्तिम बरनेन। प्रतिहा की "र है। परित गुरुदात भुतोद्धारका को निवरण इदनदिने दिया है यह प्राय अयों का सो धवरी-कार के बुसान से मिलता है। यह बान सब है कि इन्निदि द्वारा कही गयी कुछ बातें धवटी त्रगंत वानीते किवित् मेद राउता है। ति तु उनपराते शन्दनदिशे सर्वेश अप्रामानिक नी टहराया जा सकता, विशेषत खडविमाग जैसे स्थ्छ विषयपर । यशीर इन्त्रनिद्दा समय निर्मीत नहीं है, पर उनके सबधमें प नाम्रामनी प्रेमीका मन है कि ये वे ही इन्द्रमन्द्र हैं जिनका उद्धेत आचार नेमिच हने गोम्मटसार कर्मकाण्डनी ३९६ वी गायाम गुरुरूपने किया है निवरे वे विक्रमकी ११ हवीं शताब्दिक आचार्य टहाले हैं 🛊 । इसमें कोई आध्य भी नहीं हैं । बैंग्हर्न ब पवटाकी रचनाका इतिहास टन्टोंने देसा दिया है जैसे माना वे उससे अच्छा तरह निकटनारे सुपरिचित हो । उनके गुर एछाचार्य कहां एटने थे, शासनन उनके पाम सिद्धान्त पण्डा कहा बहां जाकर, किस मदिरमें कैटनर, कीनसा अप साम्हन स्वतर अपनी राता लिखी यह स्व इतनिदने अच्छा तरह बतलाया है निसमें केंग्र बनायट व कृतिमना दक्षिणाचा नहीं होती, बन्ति बहुत ही प्रामाणिस इतिहास जचना ह । उन्होंने कदाचित् धवडा जमभवटाका स्थमवटाकन मछे ही न किया हो और शायद नोट्स छे रखनेका मी उस समय रिवाज न हो, पर उनकी सूचनाओपरसे यह बात सिद्ध नहीं होती कि धवर्ड

<sup>•</sup> यादि वै भंगबाटान १३ मुधिकापु ३

#### ६ महविद्वीने प्रतिलिपि करनेवाले लेखकरी प्रामाणिकता

तिस परिस्पितिम और जिस प्रकारसे धवण और जपपवणको प्रतियां मूर्डियांसे बाहर निकारों हैं सक्षक हम प्रयम जिन्दारों भूमिकामें निकार है आप हैं। उस परसे उपरूप भिकारों निकार है जिस पर जो परकार में तियां से परिकार हों। बाहर की बहुनेकों मिठ जाता है कि यदि मूळ पवणों में वाणामक रहा भी हो तो उक्त विविद्यां के साथ परिकार के किये जानकृत्वर होंग हिया होगा और आतिम प्रमासित आदि जोडकर अपने परिने पुरा प्रकट कर दिया होगा कि है हिया होगा और अतिम प्रमासित की जोडकर अपने परिने हिया होगा कि हिया होगा की स्वयान है न्या पर तावर प्रीप्त होगा की हिया जो सके । पर उसके अपायों भी मार हमती समाप्रायों जोच दो प्रथानने कर सकते हैं। एक तो उस अवश्वक कायकों परिन्न हो साध्ये हिरा प्रयास प्रयास कर सकते हैं। एक तो उस अवश्वक कायकों परिने साध्ये हिरा होगा की स्वयान स्वयान हमाजरीति है हमा प्रयास प्रहा हुए एश्विप विकार है कि उक्त शब्दक अपने काम कहा का विदेशिया । सने अतिवा उन्दर प्रही है कि उस शब्दक अपने काम कहा सिकारीयियां भागी प्रतास कर स्वारायों कि हिसा है । हो जो भिता उन्दर प्रही है कि वहन कुन अपने आप काम स्वरास देव पूर्ण हैं। वस्त कि हमा प्रतिवाद हो ने अपने हिरा हो ने अपने हिरा है । वस्त वहन स्वारायों से हिसा है । हमें जो भिता वहन प्रवास हमा क्षा हमा स्वरास हमा स्वरास हमा स्वरास हमा स्वरास हमा स्वरास हमा हमा सिकारीयियां । विकार स्वरास हमा स्वरास हमा स्वरास हमा हमा सिकारीयियां । विकार स्वरास हमा सिकारीयियां । विवास स्वरास हमा सिकारीयियां । विवास सिकारीयां हमा हमा हमा हमा हमा हमा सिकारीयां ह

<sup>×</sup> सत्तपस्यमा जिल्ह । मुसिका दु १५

पर तो भी तीन प्रतियोंके मिन्नतरे हैं पूरा और ठाँक पाठ बेटा छना समा है। जाना है। इस इत होता है। के जो स्वलन इन आपेका प्रतियोंने पाथे जाने हैं वे उस कनाड़ी प्रतिनिधित नहीं हैं। यथि कुठ स्थल इन सम प्रतियों के विचानसे भी पूर्ण या निस्स देह निर्णात नहीं हैं। पर इस अपनी किया माने प्रतिविधित होता हो हैं। पर इस अपनी डिंग के होर इसिये संमार है वे स्थलन उसी प्रयाम प्रतिविधित हार हुए हैं। पर इस अपनी डिंग के लिए के स्थलन हैं, ति ता आधर्ष इस वातका है कि वे स्थलन हैं, ति ता आधर्ष इस वातका नहीं है जो स्थलन हैं, ति ता आधर्ष इस वातका है कि वे स्थलन हैं। वो स्थलन हैं, जो हैं पत्र दूर इसके हों है। जो हैं पत्र दूर इसके हों है। जो हैं पत्र इसके हों स्थलन हैं। वो हैं पत्र इसके हों हैं। जो हैं पत्र इसके हैं। उसके हों हैं। जो हैं पत्र इसके हैं। उसके हैं हैं हैं। जो हैं पत्र इसके हैं। उसके हैं हैं। जो हैं पत्र इसके हैं। उसके हैं। उसके हैं। वात हैं। जो हैं। जो हैं पत्र दूर इसके हैं। उसके हैं। वात हैं। जो हैं। जो हैं। जो हैं। उसके हैं। उसके हैं। असके हैं। असके हैं। उसके हैं। उसके हैं। उसके हैं। वात हैं। जो हैं। जो हैं। जो हैं। वात हैं। जो हैं। जो हैं। जो हैं। वात हैं। जो हैं। जो हैं। वात हैं। जो हैं। वात हैं। जो हैं। वात हैं। जो हैं। हैं। जो हैं। जो

विपरो रणनायदी दृष्टिते भी धराता अपने प्रमुख रूपये अपूर्व बाही नवर नहीं आहें। इत्तर रीत गर राष्ट्र रे हें हो। चाव बरना गाइक जारिते कृति जारि अनुसामद्वार प्राप्त ही इत्तर है। इन्हें इत्तर पह कृति, बेदना, पाग, काम, पबड़ि और करन स्वय भागार् मूलवीत इन्हें इत्तर क्षेत्रने धवताना करता है—

सूर्व देशकारणम्य कार् सुर्व हेमामामिवभावम विविद् समहम स्विद्-मान-महाराम-वि वासर्गम दिव्य स्ववत्र वहत्वम वस्यामी ( यरका स्ववत्र 1989 ) इससे प्यार हात हाता है कि आचार्य भूतवित्री रचना यही तह है। हिन्तु उक्त प्रतिहा बायने श्रमुसार होत्र निजयनादि अद्यार अधिनार्वेश बगन घनटाशाने स्वय हिस्स है और अपनी इस स्वानी उठोंने प्रतिश बद्धा है—

#### क्को उपस्मिगया चृलिया णाम ।

ह्दी अठार अनुवेगमाधेंनी बीरतेण्डमा रचनाना निश्चद इनिहास इन्निदिने अपने धुनावनामें दिया है । इसी पूजिया विमाननो जहाँने छठते थह भी बना है। इरम्मार पार्वासी अनुवेगमाधींने पपनने साथ अप अपने स्वाभावित अपने समाज होना है। अब धीर स्वी अनुवेगमाधींने भारत वर्षणाया नहीं माना जाना थी जसर निय बन्नमा विषय व अधिनार होए रहा और यह पहले छुन गया होगा। ध्यानहाग उसन शाम दियं अनेक्ष्र आसानाने नो इस स्वमाण भिक्षण ही मानाश्य नहीं थी।

#### बेदनासहचे जादि अवतरणींका टीक अध

ी तर्दर द इस कल्ट्ड ह कस

₹₹1 **É---**-

पर तो मी तीन प्रतियों के मिशन हो ही पूरा और ठाक पाठ वैठा हेना समत हो जाता है। इसने कर होता है। कि जो स्वाटन इन आयेका प्रतियों पाये जाते हैं वे उस कमाटी प्रतिविधिय नहीं है। यथि कुछ स्थाटन प्रतिविधिय नहीं है। यथि कुछ स्थाटन उसने प्रविविधिय नहीं है। यथि कुछ स्थाटन उसने प्रविविधिय मार है वे स्पाटन उसी प्रथम प्रतिविधिय मार हर हों, पर इस प्रथकों विधि क्षेत्र स्थाटन हैं, विश्व कार्यकों विधि हुए हमें आदर्थ इम वातका नहीं है कि वे स्टाटन हैं, कि श्व आध्ये इस वातका नहीं है कि वे स्टाटन हैं, कि श्व आध्ये इस वातका है। कि वे बहुत ही योडे और मामूर्डी हैं, जो किया के स्थाटन हैं, कि श्व आध्ये इस वातका है कि वे बहुत ही योडे और मामूर्डी हैं, जो किया कर साम प्रविचिध स्थाटन हैं। जो हे लाक एक खड़ित है। उस कर कर साम है। जो हे लाक एक खड़ित है। जो हे लाक एक खड़ित है। उस कर साम हों प्रविच साम कि वानियों आधान नहीं यो जा सकती। पर उस है हाय होप खिला भी इमानदारिक साथ कि जाने की जात कार मार कर सकते। हैं कि उसने अपना वार्य मरमक ईमानदारी और परिवाध कर सकते हैं कि उसने अपना वार्य मरमक ईमानदारी और परिवाध है। जमरप्रे इसके हाय एक रावकों हो। जिस्त अपना वार्य मरमक ईमानदारी और परिवाध कर सकते हैं कि उसने अपना वार्य मरमक ईमानदारी और परिवाध है। जमरपरी उसके हाय एक रावकों हो। जिस्त मही प्रवाध है। जमरपरी उसके हाय एक रावकों हो। जिस्त मही प्रवाध वार्य मरमक ईमानदारी है। जमरपरी इसके हाय एक रावकों हो। जमरपरी उसके हाय एक रावकों हो। जिस्त मही खुटता।

विरापि स्वत्यवदी निर्म भी धवान अपन प्रस्तुत कामि आही वाही नार नहीं आही। इस्त केंक काह ना हो है ही। धाप बदना अहत वाहिस इति आहि अनुवेगाहार माराम है। इसे हैं। इसे इसे वह ही, बदना, काम, वस, पवहि और बरन क्या भगवार भूतरी इस इस्ति है। इसे बान्ये प्रशासन काम है—

স্থাৰ সময়ত্তৰ অসহ জুল ইপাকানিবআছন নিহিত্ব প্ৰসন্থ বৃথিত্-নান-সম্বাধন-নান কস্মত্তৰ বিচৰি ক্ষমৰ বৃহত্য অধ্যান্ত (অবহা আবাস ১৪২৪) रससे रगर राज दोना है कि आधार नुनवित्री स्वना वहीं तक है। जिन्न उक्त प्रतिमा यायक शतुनार राज निवधनादि अध्याद अभित्राचेका वर्षण धवरावाले स्वयं किया है और अपनी रम स्वाची उन्होंने चरित्रा बड़ा है—

#### वसो उपरिमगयो कृतिया गाम ।

्री अटार्ट अनुवेगद्राचि है शासेनहाम स्पनाका निशंद इतिहास इन्तन्ति अपने धुन, बचार्से दिया है « । इसी मूनिजा विमागना उद्दोंने छटनो यह भी अटा है । इसमकार भौगींसे अनुवेगद्राचील बचनके साथ अप अपने स्वामाधिक सबसे समाप्त होता है । अब पदि रही अनुवेगद्राचीले अपनर पर्मणायद नहीं माना आत्म तो नसके नियं कीतमा विषय म अपिजार सार रहा और यह बदारी छुट गया होगा विस्तरहाय उसके छोड़ दिये जानेकी आहाराची तो इस स्वनाम विस्तर ही गुनाइस नथी खी।

## वेदनाराहके आदि अवतरणोंका ठीक अर्थ

वेदनारहरे आदि सगडायरणकी न्यस्था सम्यो स्थानका वो अर्थ रणाया जाता है की उससे उस स्वाद होता है उसका हम कार परिचय करा पुते हैं। अब हमें यह देखा अध्यान होता है उसका हम कार परिचय करा पुते हैं। अब हमें यह देखाने आध्यान है कि उस भूगोना क्या कराय है और उन अध्यानोंका अफ वर्ष मा है। उत्तरि उपानोंका तिक्ष गर्डसु 'दा अध्य कराय है हुए तीन राक ' तो हो ही नहीं सतता। पर ऐसा अध्य नियं जानेके दो बारण मागून होते हैं। अध्य ती 'उचरि ' से सामान्य करर अध्यात पूर्व का अध्यात हो सामान्य करर अध्यात पूर्व का अध्यात हो अध्यात हो। पर रोक्ष और विचारिक अपने वरणा अप महामध्ये अथ्या मध्य प्रवात है। पर रोक्ष और विचारिक स्वात वर्ष हो है का स्वात है। पर रोक्ष और विचारिक स्वात वर्ष हो अध्यात है। पर रोक्ष और विचारिक स्वात वर्ष हो अध्यात है। उस रोक्ष अध्यात मही हित्य । उत्ति का ता अध्यात अध्या

भणाइ पुत्र उत्त वयन्त्रिमुक्तिकाः। তহण्ड पथण्डमुचिर सर्वाह पुत्र प्रहण्महिरि स्व दश्विस सृत्याण का अहिमास भवति ।

अरुपत् प्रकृतकान समाजीतन पाचीर उपर अभी रहणये जान्यस्थिति आरि जोट स्तपुर उन्दिश्य न अधिरागदी जारह। यहा उपर वह वा चक्के निय 'पुत्र उस्त ' व 'पुत्रुत' गुरुषुत र इ.ज.र. उसर 'स अरुपतास्थय 🛮 ।

पु चत्र (प्रश्तर संबन हुण प्रवशः) (उपस्ति वाध्ययकः प्रयोग निवयः) आचार्य कटन र्दे---- हम्मान्त्र वा पराणुर्वा व्यवस्थालुवानी श्री निविद्या अलुवानी । व मूलारे वीरार्पण वरवरे सा मुमानुवानी । विस्ते वनाहरू 'दसस्भोत्व च वहुं'। इपवेदसारि । व दर्गारो रण वीरवार्रण वरवरि सा पराणुर्वानी । विस्ते दर्शहरू नण्य वर्गिय प्राम निववस्वसहस्य बुझान्म। सेमान प्रतिसार निवसुरक्ष्य विलोसणा

यदा यद वनलाया है कि नहां पूरी पथातकी और श्रमसे गणना की जाती है जैमे एर्ड पूर्व करते हैं, जैसे 'अपम और अनितनायको नमरकार'। पर जाहां भीव या पथातेम जन या पूर्वकों कोर अर्थात निरोमकपसे गणना की जाती है वह पथादानुपूर्व कहलानी है जैस कै वर्षमा विनेशकों प्रणाम करता हू और होत (पार्चनाय, नेमिनाय जारि) तीर्यकरोंकों में । पर्ध 'उपरोदों' से लाप्य 'आमे' से है और पार्ड की कोरकों लिये हेन [अप] शायका प्रयोग किना या है।

धनटामें आगे बान अनुयोगदारकी समाविके प्रधान कहा गया है 'एते टरिंगरों बुचिया गाम '। अर्थात् यहांसे उत्पर्के अयक्ता नाम बुचिका है। यहां भी 'उत्पर्तन' छे हुएस् करो कानेराचे अपरिकारमें है न कि पूर्वोक्त विसारते।

करें भी धवडार्ने सैकडों जगह " उत्परि शस्त्रका प्रयोग हमारी दृष्टिकार कार्त है " उत्तरी कराना पूर्व के कार्त है " उत्तरी कराना पूर्व करा कार्त है कार्य शहर कार्य है हमें प्रयोग समारी दृष्टि कही आया

ति दरारान्धे सार है कि जबिका अर्थ आगे आनेबाले खाँगे ही हो सबता है।

इसे दें करों नहीं ! और निर प्रश्नमें सो 'तम्बमाग' पर इस अर्थना अन्यों तार सर कर देंगा है।

इसे में हर बार अनियाप केवल प्रमुख और आगे आनेबाले खाँगे हो से स्वता है। यर है।

इसे में हर बार अनियाप केवल प्रमुख और आगे आनेबाले खाँगे ही से स्वता है। यर है।

इसे में हर में में में से समझरण के सर सरा है। यह वृद्ध प्रमुख किवर स्थल है तिसने वराज है।

इसे म्हारी निराम में स्थल को है। समझर प्रश्नमां सर दिखाँगे निवार बरते वर ही

इसे म्हारी प्रश्नम है। माल-कामारी भी स्थल कामार स्थल होगांदे है। मेरे विवरत है।

इसे माल-कामारी माल-कामारी भी स्थल कामार स्थल कामार सामा का अमुद्धियों ता काम स्थल है।

इसे माल है। ही ही कामार स्थल है। स्थल स्थल कामार स्थल कामार सामा का अमुद्धियों ता काम हो।

इसे में स्थल है कामार है। स्थल प्रभाव कामार हिंदे हो बार करने स्थल है।

इसे हैं से स्थल है। स्थल सार सार स्थल कामार है। हो बार स्थल सामार है।

इसे हैं से स्थल है। सामार सामा

X क्ष. क्षेत्राच क्षेत्रा वाकाल, तुर्विका वृ ८३

रागा प्रकार व शहा-माराणकाव के कि के लात है। उससे उन्ह दो बहतारों है बीवरें पे दे हा को र का सार पालीका का भी सुन्ह जाता है। किनका पूरविभित अर्थने विज्ञुल ही सामकार सही के पर की कि विरोध उत्पृष्ट होता है। यह पूरा प्रवरण इस प्रवाह है----

न्ताः स्वामण्यु निष्यु कृतन्तु वर्गार् सामा है दिन्त नहान । वृद्ध है वागार-सहाद्यामान्तिः स्वामण्यान्ति । अ कारणे वित्य भूष्यां निवासकार्याः न्यात वर्गानीः, वत्य कर्णादेवहरताताः। व्य वर्षण्य कार्गाण न्या सामा नेया व व्यक्ता द्वादि के वण्ण कार्यितः वत्यत वृद्ध-य सामान्य सेमतेवितः कार्य-पार त्यु व किर्म्यण्यो । अस्य साहस्यक्ति साहस्यकेन वस्त्रीत्यवस्त्रीयोगास्त्राम् सेम्प्रसाहारे वृत्यतः वद्याः स्वपन्यः एव सामान्य मान्य का विद्याति । काष्य परित्या वस्त्रान्येवयोगास्त्रयान्ति हित्यत् व्या देशो स्वपन्य स्वाप्ताय स्वपन्यस्वयन्त्रसाति व व्यवस्य प्राप्तानि । विद्यान्ति स्वप्तान्ति । विद्यान्ति । विद्यानि ।

teri with the fire fire-

द्वाषा----आत वर जाने वाड तीन लडों (बेरना वर्षया और महायथ) में से किस खब का एक मानावान है है

सकामान – होती शहोता ह

धका - विशे जाता ह

समापान—विणानक का महावर खड़ आहि बान न किये जानेसे। वनन-दिय किता मा भूतवित महात्व बदवा प्राप्त ही गही वस्ते क्योंकि इससे अनावार्यकार प्रसान का जाना है।

प्रका - वेदनाम आदिम बड़ा एया मगड़ रोप दो खबीन्य मी वैसे हा जाता है !

समाधान--वर्षेकि इतिक आदिमें दिय गये इस वगलकी रोप सेवीस अनुयोगशायेंनें भी सहित रूपी जाती है।

श्वरा - महारमप्रहानिए इस्पर्ध अपेगांसे थारीसी अनुयोगदायेषे भेद न होनेसे उनम एक दे, हार्डिय पण्डा यह मण्ड गढ़ नेत्रीशिन शिवेषडी प्राप्त नहीं होता। पण्ड इन हार्मिय पहोंने ला प्यत्व ह नहीं, वयोदि तीनोंने एक्त मान स्नवण तीनोंड एक एडक्स्प्र महारा आजारा हां

समाधान -- यह बाह दोप नहीं, क्योंपि महारमप्रशृतिपाहुडावरी प्रपेशते इनमें श्री पदान दक्त जाता है।

ग्रहा — पूर्वन, स्पन वस आर प्रकृति अनुसाइतर भी यहाँ ( सफक हम भागमें ) प्रकृति किय गये हैं, उनकी भी खंड अब छड़ान वरन तीन ही लंड क्यों कहें जाते हैं ह पुरवाणुपु नो परणाणुपुर्वा वायतायाणुपुर्वा चेहि निविद्य पाणुपुर्वा। व सृणहो परिवारीण इरवदे सा पुरवाणुपुर्वा। विश्ले वहाहरण 'उसहमनिव च वह'। हर्यवसाहि । व उपरिवारी परिवारीण उरवदि सा परणाणुपुर्वा। विश्ले वहाहरण-ग्य काँमि च पाम विकासयसहस्य बहुमा स्था क्षेत्रसम्य प्रविचाण सिवसुहरूचा विश्लेसण ॥

यहां यह बतलाया है कि जहां पूर्वसे प्रधातकों लोग कमसे गणना की जाती है लेसे पूर्व कहते हैं, जैसे 'करम और अजिननायको नमरकार'। पर जहां भीच या प्रधातमें जर या पूर्वकों कोर अर्थोत् िलोमजनसे गणना को जाती है वह प्रधारानुपूर्व कहलाती है जैसे में बढ़ीमान जिनेसको प्रणान करता हू और दोन (पार्यनाण, नेमिनाए आदि) तीएँकरों को मी। पर्ध विवास जैनेसको प्रणान करता हू और दोन (पार्यनाण, नेमिनाए आदि) तीएँकरों को मी। पर्ध विवास के लिए को से से किया है जोर पाले की आरकों लिये हेना [अप ] शब्दका प्रयोग किया पार्य है।

धवटामें आगे वधन अनुयोगदारकी समाधिके प्रधात् कहा गया है 'एको इसरिसरी चुटिया गात्र ' । अर्थात् यहासे क्यरते प्रयक्ता नाम चुटिका है । यहा भी 'वहरिस' है सायर्प आगे आनेवाटे प्रथितमागसे हैं न कि पूर्वोक्त विभागसे ।

और भी पवलामें सैकडों बगह 'उनिर ग्रस्टका प्रयोग हमारी टीडमें ह्वामकार काल है पन्दरि मज्ञमाललुव्याद्वलादे, ग्रंथ वनसम्बद्ध मण्डि श्रादि हममें प्रयोग स्वस्त सरक्पर निर्देश दा कांगे दिया गया पापा जाता है। उनस्कित पूर्वोकके अर्थमें प्रयोग स्मारी द्विमें नहीं आपा

हन उराहरणोंसे सह है कि जबरिका सर्थ सांगे आनेवाले खडोंसे ही हो सकता है। पूर्वेण्डसे नहीं । और किर प्रहत्तमें तो 'उपवागण' पद इस अर्थको अपनी ताह सह कर रेंग है स्थांकि उसमा अनिवाश केवल प्रस्तुत और आगे आनेवाले खडोंसे हो हो सकता है। पर ही करों के दें आनेवाले तीन रहोंका यह मण्ड है तो इस बातका वर्षणा और महावरके पार्टि कर वे कर के सांगे कर बात की किर सम्वाद के पार्टि कर विवाद सर्थ है कियं कर की है। समस्त प्रकापणर सब हिस्पेग्रेसे विवाद करने पर हो हिस्पेग्रेस उस्पेग्र है है। मेरे विवाद कर की का हम के सांगे कर है। मेरे विवाद कर पार्टि के सांगे का सांगे का सांगे के सांगे कर है हम बात कर के सांगे का सांगे का अगुद्धियों ता कर के सांगे का सांगे का अगुद्धियों ता कर कर कर के सांगे का सांगे का अगुद्धियों कर के सांगे का सांगे का अगुद्धियों कर के सांगे का सांगे के सांगे की स्था के सांगे के सांग के सांग के सांग के सांगे के सांगे के सांग के सांग के सांगे के सांग के सांग के सांग के सांग

उमस्त प्रकरण व दारा-समाधाननमः रोक्ष बैठ जाना है। उससे उक्त दो अवतरणोंके क्षेत्रमें अपे दूर उन राक्ता रमाधानीका को भी मुख्य जाता है जिनका पुषकधित वर्षणे विट्राट दी। तामग्रस्य नहीं बैटना बन्कि विरोध उसम्ब होता है। यह परा प्रकरण इस प्रकार है——

विषय सहाय । वृक्त वे स्वयालम् सिन् छडेन् कस्तेद अगल है विषय सहाय । वृक्त है स्वया-महाचयात्रमाहीर विषय अपना-महाचयात्रमाहीर स्वयं अस्य स्वयं विषय वृक्त स्वयं विषय स्वयं स्वयं विषय स्वयं विषय स्वयं स्वयं विषय स्वयं स्वयं विषय स्वयं स्वयं विषय स्वयं स्वय

इसका अनगद इस प्रकार होगा--

श्रहा—आरे कहे जाने बाले तीन वहाँ (वेदना वर्गणा और महाबध) में से फिस खड का पढ़ माजाबरण ≣ै

समाधान — तीनों सहोता ।

शका - हैसे जाना है

ममाधान-पर्गणागड और महारथ खडके सादिन काल न विचे जानेते । सगड किये बिना तो भूतविल महारर प्रपरा प्रारम ही नहीं बतते क्योंकि इससे अनाचार्य परा प्रसग का जाता है ।

धारा -- बेटमारे आदिमें यहा गया मगर राय हो खड़ीका भी बैसे हा जाता है !

समाधान—वयीकि कृतिक आदिमें किए गये इस मगडवर्ड होन्ह तेवीस अनुयोण्डारोनें भी प्रवृत्ति देवता खाती है।

श्चा-- महारमित्रहितपाइडप्पत्री अपेमाश चायोसी अनुयोगदारीमें भेर न शर्मस उनमें पुरुष है, हताब्दि एकता यह मगठ रात तरीसिंग विशेषकी प्राप्त नहीं होता। एता इत तीनी राडोंने से। एकता वह नहीं, क्योंकि शोनोंने एकप बान धनंदर नौनोंत्र एक राहच्या प्रमा आजाता है।

समाधान — यह पोह दोन नहीं, क्योंनि-सहारमध्यतिग्रहहत्वधी अरुगासे हनमें भी एकल देता जाना है।

श्चका -- कृति, स्परा, बाम कीर प्रकृति अनुयान्तार भी यहां ( अपन इस भगमें ) प्रकृति विधे गये हैं, उनकी भी रोड अब सक्षा न करने तीन ही राज कमें बड़े जात है " द्रव्यायुत्र वी वरणाणुत्वी च वरणाणुत्वी वेदि विवेश भागुत्वी। ज मृत्रो वरिवारित दृष्यदे सा दुर्वाणुत्वी। विस्ते उदाहरण 'उसहमित्रव व वद्'। इप्लेनगदि । न उपरिद्वारी हेत्र वरिवारीए दृष्यदे सा वृद्याणुत्वी। विस्ते उदाहरण-पन कामि व वण्म विभाग्यमहत्त्रम कृतालम। सेसाम च निमान सिवार्वारच्या विसेत्रम

यहाँ यह बताजाया है कि जहां पूर्वसे प्रधातकों ओर कमसे गणना की जानी है उमे पूर्वत पूर्वी कहते हैं, जैसे 'ऋषम और अजितनायको नमराजर'। पर जहां कीच या प्रधानमें उपर या पूर्वकों ओर अर्थोत् निष्टोमजमसे गणना की जाती है नह प्रधानानुष्वी कहलाती है जैन मैं वर्षमान जिनेशको प्रणाम करता हू और देश (पार्चनाण, नेमिमाय कारि) तीर्थनरों में भी। पर्वे 'उपरोदों में सालपर्व 'आंगे' से हैं और पाठे की ओरके लिये हेता [अर ] शब्दका प्रयोग किया गया है।

धवलमें लागे गथन अनुयोगद्वारकी समाप्तिके पथात् कहा गया है 'एतो उद्दरिसणा चूलिया णाम '। अर्थात् यहांसे उत्परके प्रयक्ता नाम चूलिका है। यहां भ्री 'डर्सीम' से तालपे भागे भानेवाले प्रथमिमागसे है न कि पूर्वोक्त विभागसे।

कीर भी घवछामें सैकडों जगह 'उनीर' शम्दका प्रयोग हमारी दृष्टिमें इसप्रकार काण है " उनीरे अव्यागाणचुण्णिसुसादो, " 'उनीरमहुत्त अणिदि ' आदि । इनमें प्रयोक स्वट्यर निर्देट दर स्रोगे दिया गया पाया जाता है। उनिरक्त पूर्वेष्कके अर्थेमें प्रयोग हमारी इटिमें नहीं भाषा

हन उदाहरणोंसे राष्ट है कि जबरिका अर्थ आगे आनेवाले खडोंसे ही हो सकता है, पूर्वें कसे नहीं । और दित प्रश्नुतमें तो 'उच्चमाण' पद इस अर्थको अच्छा तरह स्वर हत है वर्याकि सस्त अधिप्राय कराल प्रस्तुत और आगे आनेवाले राडोंसे ही हो सकता है। पर वी आगे यह जानेवाले तीन खडोंडा यह मगल है तो इस बातका बगेणा और महावयके बारिंग मगाडाचरणकी स्वम्तासे कैसे सामग्रस्य के सकता है। यही एक विकट स्वल है विसी उपर्यंक सारी गढावा विशेषकार्थ उपल्य की है। समस्त प्रकारणपर सच दिएंगोंसे विचार करते रव स्वर नियम् ए एडचे हैं कि घवलाको उपल्य प्रतिसींगे बही पाठ की अग्रांद है। मेरे सिवार करते रव स्वर नियम ए एडचे हैं कि घवलाकों उपल्य प्रतिसींगे बही पाठ की अग्रांद है। मेरे सिवार करते रव स्वर नियम प्रमान करणादां में अग्रांद प्रमान करणादां याद होना चादिये। दीध 'आ' के स्थानपर उस्त 'अ' का मात्रा को अग्रांदियों तय कव स्तों में स्वर दीयवे व्यवस्य इन प्रतिसींगे मेरे एट हैं। हमें अपने सहोधनमें इसम्बर्ध सुधार सेक्टों जगह करना पडे हैं। यथार्थत प्राचीन करका लिएंगे न्द्रस्व और दीव स्वर्धन सुधा विरेक नहीं किया जाता था प्र । हमारे अनुवान किये हुए सुधारके सार प्रमोते सार व्यवस्थ हम स्वर्धन स्वर्धन किये हुए सुधारके सार प्रमोत सार विद्यान किये हुए सुधारके सार प्रमोत सार विद्यान किये हुए सुधारके सार प्रमोत सार विद्यान सार करने हिस्सा जाता था प्र । हमारे अनुवान किये हुए सुधारके सार प्रमोत सार विद्यान किये हुए सुधारके सार प्रमाण किया सार प्रमाण करता है। हमार अनुवान किये हुए सुधारके सार प्रमाण क्या सार किया सार सार किया सार प्रमाण करता हो।

एमा प्रकार व राज-माधानक परीव केट नाता है। उससे उक्त दो अन्तराजीते श्रीवर्षे जादे हुए देश राका माद पानीका को भी मुद्रक्ष जाना है जिनका पूर्वकरिन अपने निद्रपुत्र ही सावकरण वहीं केटना कवि विरोध उत्पन्न होता है। यह पूरा प्रकार हम प्रकार है—

दरीर दश्यातम् निम् बदेयु बन्धद् सामा विषय स्वास्तः । दृष्टे । विभागा-महाप्रधानामणिः सामान्यवरणने । वा व भागेकः विचा धृत्वहिस्मदास्था ग्रवस्य स्वासी, स्वास कामुद्रिपद्यसामादा । अस् विचार कार्त्ताः उत्तर भागः भागः कात्रः कात्रः केरिये । वा वा कार्त्ताः कार्त्रस्य स्वास्त्रस्य सामान्यस्य प्रमास्ति । सामान्यस्य प्रमास्त्रस्य वद्यान्यस्यस्य स्वासायस्य प्रमास्त्रस्य स्वासायस्य प्रमास्त्रस्य स्वासायस्य प्रमास्त्रस्य स्वासायस्य स्वास्त्रस्य स्वासायस्य स्वासायस्य स्वासायस्य स्वास्त्रस्य स्वासायस्य स्वासायस्य स्वासायस्य । विषय स्वस्त्रस्य स्वासायस्य स्वासायस्य स्वासायस्य स्वासायस्य । विषय स्वस्त्रस्य स्वासायस्य स्वासायस्य स्वासायस्य । विषय स्वस्ति । विषय

इसरा अनुगद इस प्रशार द्वेगा-

श्वदा---आग कडे जाने बाउं तीन राहों (वेदना बगणा और महावय) में से किस खर बा यह मगडाचारा है ?

मकाचान - तीनो धरोता ।

प्रका - वसे जाना <sup>व</sup>

समाचान — बगणालड कार महाबच छडके अधिये मगठ न किये जानेसे । मगठ दिय विना हा भूनवींट महारच प्रपत्न प्राप्त ही नहीं बरते क्योंकि इससे अनाचापत्यका प्रस्ता मा जाना है !

धरा - बदनार आदिमें यहा गया मगड रोप दो खर्बेरा थी वैसे हा जाता है ।

समाधान—वर्षेकि करित आदिमें किय गये इस मगडवी केय वेजीस अञ्चयेगदारों में मंत्र महीच दानी जाती है।

णुशा — महारामप्रहानिष ३६ राजी अपेकासि वीतीसी अनुष्यानदारीमें भेद त होतन इतम पत्रल ६, इसांच्य पत्रवा यह मगाठ उन हेतीसीमें शिधको प्राप्त नहीं होता। यख इत तांनी (बहाने ता एका र ट नहीं, क्योंकि तीनोमें क्यार मान छनपर तीनोक्त एक सहातका प्रसाम सामाना हां

समाधान -- यट उन्न दाय नहीं, वर्षोति -महावर्षप्रवृतिपाहुङन्दरी अपेक्षासे इनमें भी एकन्य दाया जाता है।

गुन: - इति, स्परा रम आग्नप्रहति अनुसारका भी यहाँ (सयक्त इस भागमें) प्रकारत विच सब दे, उनकी मी खंड सब सखा न वरके तीन ही खंड क्यों बढे जान हैं। समाधान-व्याकि इनमें प्रधानताका अमार है।

प्रका--यह कैमे जाना <sup>8</sup>

समाधान-उनका सर्थेपम प्ररूपण किया गया है इसमे जाना ।

इस परसे यह बान स्पष्ट समझमें आनानी है कि उक्त मगटाचरणका सम्बंध बर सानित और मुदानथ खडोंमे बैठाना विख्युळ निर्मूर, अस्त्रामातिक, अनारत्यक और धरणाता के मनसे सर्रेषा विरुद्ध है। इस यह माँ जान जाने हैं कि वर्गणाखंड और महाप्राप्ते आर्दिमें कोई मगटाचरण नहीं है, इसा मगटाचरणका अधिकार उनपर चाट रहेगा । और हमें यह मा मचना मिउ जाना है कि उक्त माउके अधिकागन्तर्गन तीना गई अर्थान् बेदना, वर्गणा आ महारा प्रस्तुन अनुयारहारोंसे बादर नहीं हैं । वे किन अनुयागद्वारोंके मीनर गर्मित हैं यह भी सरेत धरशका यहां स्पष्ट दे रहे हैं। एड सज्ञा प्राप्त न होने की शिशायन दिन अनुवेग इार्पेंडी ओरमे टर्टाई गर्ने १ कदि, पास, कम्म और पयडि अनुपोगद्वारोंडी ओरस । बेदण षद्वीगद्वारम यहा उद्वेग नहीं है क्योंकि उसे यह सज्ञा प्राप्त है। धरटाकारने बग्न षतुयोगदारका उद्धेश यदो जान पुसारर छोडा है क्योंकि प्रानके ही एक अपानर भर बर्गामी बरणामड साम प्राप्त हो है और उसके एक दूसरे उपभेद बध्विशानपर महावधकी रह मध्य इमप्त लगी है। जीवराण, सुदायक और यपनामिताविचय भी इमाके ही भेर प्रमे कि पुत्र हैं। इस्टिये वन स्रमें माग्यरान पांच पाच यहारम स्नानके जनविना बरार्थं। । इसाम प्राप्त न दाने वा वार शिवायन नहीं थी। शेप अदारह अनुयोगदारों स टरेल न करनका करण यह है कि भूतकी मणकने उत्तरा प्रवरण ही नहीं किया। भुनदिन्दं रचना न वान अनुवेगदारी माय हाँ, मदाया पूर्ण होने पर, समाप्त हो जाती है देग (म उगर दरना चुने हैं।

हरी अवस्थान ज्यार धवजारामा तो बुद्र बदा है उसमें प्रकृत विषयार और भी बहुन विराद प्रकाण पत्रता है । बहु प्रकार इसप्रकार ह—

राच , ि विद्यापा अनिवासिदि वै स स व विवासियासीय अहारासवयशासूरण करि वर्ण चरेत सर्वार अपनेत्र अपनेत्र । इसस्पैसता प्रश्चिमसः शून्त्रीलस्थात्वण व्यक्षान्त्रहस्य आदीप इरको क्षेत्र अन्यकुष में राज्य निवरण र गा। वाच ध्यमन्त्र सहहदस्मायपश्चित्रह अवप्रशा अवर्षिक ११७०० । व व भूणवण त नमा दिन्त्रमृत्यायम्य घर ।जावृत्यियामस्य अवृत्रिम्य संयक्त कुरुपारककृत्या नविभाग नवा वर्ष १ । का चारणा वर्षा विवद्यसाम्भासम् अनुसूत् सचि । सामा क्षीनबहुदराजानाम । अवता हाता तावाम जा । वा वयम चार्या भारतवस्य सहारस्मापविद्याहृत्या है में, क्षीरक (रि.) कहर म सामयमारण इतः कदमम पूथस्त्रास्त्रावस्त्राव्यविवासूत्राभाषात् । एत्रिसरियं गर्राण कम्बरक्रीरपुर कर वण्ड-११५ समझा ? संस्था गाम स्थानि हरिएक्रमणानारी । सर्थ देवलण महारासिमाण व्यवसहारस्य ह्यस्स वेयणास्वरस्य वेयणा भागो है न, स्वयनोहस्य व्यवेज प्रभूतरस्य भागोहस्य स्वयुक्तमाहि ॥ स्व वेदणाण बहुप्परिकृतिष्यिक्षमान्त्राहो । इस पृष्ठवित्स गोहरग हि तस्य गाहरते न है स्वभूत्रमा मागरस्य विवरस्य है ना, नृद्धवित्स स्थान्त्रप यदि बतारवामान्त्राहो । या स्व स्वप्रेत स्वरस्य दियागा व्यवेतस्य होत्रम्य (बुनिस्ट) त्रार्थ-नाद्यस्यस्य व्यवस्य क्षारी होत्रे, अस्यमार्थाहे स्वरस्य पृद्यको गोहरो वेच नाहित्सवारोश वही स्विद्ध निवद्यसम्य द्वारस्य क्षारी होत्रे, अस्यमार्थे स्वरस्य पृद्यको गोहरो वेच नाहित्सक्याहर्

र शुक्त - इनमें से, अपोत् निबद्ध और अनिबद्ध मण्डेनेसे, पष्ट मण्ड निबद्ध है सा अनिबद्ध !

समापास— यह निबद्ध मण्ड नहीं है, वयोषि हीने कारि बौर्यत कारमीहरी महाकमाइनिसाहर के आहिमें गोनसरामध्या इसका घरणा किया गया है। ध्याचे हागाने उसे बनाते छावर वेद्याच्यक जाहिमें मण्डने निनित्त रण दिवा है। इसिचे उसमें निवहरूका शिवा है। वेदि अवरत्यका शिवा हो। वेदि अवरत्यका शिवा मानमें शिवा जाता है। आर प्रावधि गोनसरामी हो कही सकत, वाहि वितर अवराम ति सह प्रावधि गोनसरामी हो कही सकत, वाहि सम्बद्धि के स्वी मानमें शिवा जाता है। आर प्रावधि गोनसरामी हो कही सकत, वाहि कार है। अवराम की निवहरूका निवहरूका के स्वाधि सित्य की गोतसरामा की स्वाधि सित्य अस्त्रान हो कार है। अवराम हो सित्य परिवहरूका है। इसिचे हो स्वाधि सित्य अस्त्रान हो स्वाधि सित्य अस्त्रान हो हो स्वाधि सित्य सम्त्रान स्वाधि स्वध

र श्वाप - में मार कादि अहीं समादित (धर्य) की समावसार निम्हरणा कैमे मार हो सकता है ?

समाधान— व्योधि इति आदि चौदीन अनुधीर नार्थे स सरल पृष्ट्भून झह ४२०४ नि पाइडवी बोद सत्ता पर्धे है ।

दे शुक्ता--- हम अनुयोगदारीमें कमेंबर निराणुष्टल कर राज्या स बहुमस लहुड साराचा प्रसार आ काता है !

समाधान – यद बार गरादी है, बर्योवि यह वन बरिचेट ७५० व छ उ अधीर है {

क प्रदा प्रदा भगवा । साम ग्यस्थार इस व न खड व वक्षा करू हर परस्कार गढ

समापान त्म र वर्ष वाचनारक ने प्रथम ज्वाच र र स्टब्स् आना जंगाय शस्त्र व ने सन्ते प्रथम ज्वाच र स्टब्स् वार्णा संग्रंथ व व वन र ही है

५ क्षा । बारक र यम बेशे र व रेग्टर गृह

समाधान-भूतनिकेते गौतम माननेक प्रयोजन ही क्या है !

६ श्रक्ता — यदि मृत्याद्यिको गौतम न माना जाय तो मगङको निवद्वपना कैसे प्रान हो सकता है ?

समाधान — वर्षोकि मृत जिल्के खडमपके प्रति चनारनेका अभाव है। युद्ध दूम के द्वारा रचे गये प्रयाधिकरियों से एक देशका पूर्व प्रकारते हैं। सन्दर्भ और सदर्भना प्रमाण करनेवान प्रयाता नहीं हो सकता वर्षोकि इससे तो अतिप्रसम दोव अवात एक प्रयोक अनेक क्यों होनवा प्रसम जा जायगा। अवात, दोनोंका एक ही अभिप्राय होनेने मतबन्नि गीनम ही है। इसम्बर्भ यहा निबद्ध मगळल भी सिद्ध हो जाता है।

यहांपर प्रथम शका समाधानमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वेदनावडके अन्तान प्रा वेदना और वर्षणान महाकम्मपयिध्पाइका नियय नहीं है—यह उस पाइकम एक अववद मात्र है, अर्थात् उसमें उक्त पाइक्के चीरीसों अनुयोगद्वारोंग्र अनमार वर्षेहोंरी नहीं किया चा सकता। महाकम्प्रश्वनिपाइड अरवदी है और वेदनावड सीमाओंका निर्णय सम्बद्धा एक अरवदा ।

दूसरे हाजा समाधानसे यह सूचना मिठती है जि हिन आदि चीजीस अनुपेगारणिन क्षेत्रेठा वेदनाखड मही पेटा है, बेदना आदि खड हैं अर्थात् यगंगा और महावयस्त्र मी अन्तर्गतं वहीं है। तीसरे हाजा समाधानमें कर्ममह्तिपाहड के हिन आदि अन्यर्गोमें भी एक ग्रंटिंग पाहुदपना स्मापित करने चींग्रेमें स्पष्ट निर्देश दित्या गया है कि बेदनाखडमें गौतमस्वानीहर्ग वह विद्यास्त्राले बेदना अधिकारना ही उपसहार अर्पात् स्टेग्रेप है। यू बेदना घवलाकी अ प्रतिने पु ७५६ पर मारम्म होती है जहां कहा महार होन्स

> कम्महजीवयवेयण उबहि-समुतिकाण किये प्रमित्रं । वैयणमहाहियार विवहहियार परुवेमो ॥

और यह उक्त प्रतिके ११०६ वें प्रवर समाप्त होती है जहां लिखा मिलता है--

इस्प्रकार इस पुष्पिकाशक्यमं अञ्चिद्ध होते हुए भी वहा वेदनाखडकी समाहिमें केर्र राजा नहीं रह जाती।

पांचर्ने और छटों दान। समाधानमें भूतनिछ और गीतममें अवस्तां व अधिगापनी अरेशा प्रन्य स्थापित निया गया है जो सहन ही समझमें आजाता है। इसप्रकार ठळ म<sup>नड</sup> निषद में सिद्ध करके बना दिया गया है। रसमकार उक्त राक्त समाधानसे बेदनाराइको दोनों सीमाय निश्चित हो जाती हैं। रित तो बेदनाराइके अन्तगत है ही क्योंकि उक्त राद्य समाधानकी सूचनाके अतिरिक्त मगरा-चराके साथ ही बेदनासाइका प्रारम माना ही गया है।

ŀ

r

- 5

r!

2 4 2

, 5

णब बेदमाखरका उपसहार बेदमालुगेमहारके साथ हो गया तब प्रश्न उठता है वि बर्गमा निर्णय उसके सामेके प्रास्त आदि अनुयोगहार किस सबसे अम रहे । जरा बेदमादि सीन सामेके उद्धेजोंके विवेषण से यह स्थार हो दि से दिस्ति प्रसाद प्रश्न के सामे के सित स्थार महावपकी स्वान है। महावपको सीमा निम्नेतकरात निर्देष है क्यों के धरणों स्थार कर दिया गया है कि बंधन जनुयोगहारके सेंग प्रस्त बाधियानके बार प्रसार प्रहादि, श्लित, अनुगाम आर प्रदेशवपका विधान मूलविट महावक्ते महावप्ते विसादि दिसा है, स्विटिय यह प्रष्टाके भीतन नहीं दिखा गया। बत वर्षतक प्रमान समान वाहिय । बहाने आगेक निक्धनारी अटास्ट व्यविकार दीका से स्वनानासार वृष्टिका रूप है। व निकास हत है प्रवाधिकार स्वाध नहीं है।

उक्त सह विभागको सर्वेषा प्रामाणिक सिद्ध करनेके लिये अब क्षत्र उ उस प्रकारि किसी प्राचीन विश्वसनीय स्पष्ट उद्देखमात्रका अपेका और वह जाती है। सीमाप्यसे ऐसा एक

co-

उद्धेय भी हमें प्राप्त हो गया है। भूनिजीके प लोकतावनी सार्यान वीरवाणीरिया कर सिह्यानभवनका प्रयम वार्षिक रिपार्ट (१९३५) में ब्रानिजीन ताज्यप्रीय प्रतिश्वस मानल (महानभ) का कुछ परिवय अवतरणों सिह्त दिया है। इसमे प्रयम जात तो पह जाती वर्ण है कि परितालोंको अस प्रतिमें कोई मगज्यावण देगोनको नहीं मिला । वे रिपार में दिन्मे हैं " इसमें मगजावाचण रेगेक, प्रयक्तो प्रसासत बीगाह बुट भी नहीं है। " प लोकतावर्जी ये पह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है वसीकि परितालीन प्रयक्तो के स्वय उपपार नी ही ही देगा-उद्देश नो स्वय वर्णतक परिश्म करके हो महाचयज गयकी नागप प्रतिजिपित केपार को है जैसा कि हर प्रयम जिल्हा भीनकों बतला आये हैं। अतहर उस प्रयक्त एक एक हान्द उनकी धीर कल्पने गुनर सुक्त है। उनके मतसे पूर्णेक भगजनतारों पदम हमोर भगजाकारणोरों कर सुपार की पुढ़ि होती है—

रूसरी बात जो महाधम्बक्ते अनतरणोमें हमें भिन्नती है वह राजिनमाने सन्म स्वर्ग है। महामथरर कोई पचिका मां उस प्रतिम पिन है जैसा कि अनतरणकी प्रथम पन्निने इत होता है—

' वा आमि सहस्रम पविवर्षेण विवरण सुमह व

इसी पचिकाकारने आगे चलकर कहा है--

' महाकासरवाहराष्ट्रसम् विदे वेदणावी(रि) वा वासमित्योगहरोत् तम् वित् वेदणा वि जान भिन्योगहराणि वेदणावन्ति, तुणी याप ( काम स्ववित् वयमानि) वच्यारि अनियोगाराति इत्य वव वयनिमनामनियोगीह सद वागणावहरिद, तुणी वयनियालमनियोगी सुरावभिन सन्यवेज वर्णविद्यानि तुणी वेदियो सिन्द्ररागीणयाग्रामानि सनवकासे सन्वाणि वर्णविद्याचि । वा वि वस्सहरामीरासारी सन्योगमन् वद्यानभी योजद्वरण विवयनवेच भनियमाने ।

हस अनतालाँग रान्दोंग अनुद्धिया है। कोध्यक्ते भीतरके सुनार या जोड़े हुए पाट मेर हैं। पर उसपरेंस तथा इससे आगे जो कुछ बहा गया है उससे यह स्पन्ट जान पना कि यहा निवानादि अदारह अनिशासिश पिनेशा दी गई है। उन अदारह अनिशासिक नार 'स्तरमान' था, निसंस इन्होन्दिक सम्मीसानी उद्धेगकों बूसे पुष्टि होना है। प्राप्त अक्ष्यण परसे महानवस्था प्रति व उससे निषय जादिक सम्प्रों अनेक प्रथा उपरियत होते हैं, और प्रतिकार परिवास वर्ष जिन्दामा उत्पन होनी है, नित्तु उस समक्ष निवास करके प्रश्न दिख पर आनेने नक अवन्यकार्य प्रमुनोष्योगा यह बात स्पष्ट रायसे साहम हो जानी है, निक्ष

<sup>&</sup>gt; नर बनगण व पानद श्वा मृतिका पृष्ठ पर दिया जा गुका हो १ का परी मृति १ ५ गाँ ।
िश ' कर्षद वरण नर नवा है। जरू परित्रेशको उस न्यानाका कर्रा कि द्वा ६ दिया है।

भार पाना क्षापारक बारावाक करा पान, पान, पारि आर मधापा पर आर भागीय मेद पारावाच्या वीतर है। राजा हमार विवयस विविद्यास्य रिक्ट को जाना है।

प्रपाति विशेषिती थेर इति का विशेषाया परिषय करणा जा पुरादि या परिषयरो लाग्यास्त्रकार प्रपासिक किया जास दि है

# ४ णगोनार मत्रके आदिकर्ताः

क, त्यारिक, हमार हि दुर्वेने नायकी समझ है तथा भी होने जिसला समझ त्यारी अनिवेभे कारेकार सम्मान हो। व्यक्तित तथा शास तिक सभी बलों व जिपानीके असमामें भी इस मामना उत्पारण करते हैं। यही जाका देशिक प्रमान है। इसकी सरविकारण दक्ष विकास है, जो नियादकारिया में उत्पारण किया जाता है——

वसी यह स्थापनो वहरवावन्त्रपासनी । शासनात व सद्दोतन प्रथम होर प्रसाद प्र

करः न् दार पच नमश्यार मात्र सब सारों का गास करने याटा है और सब मगडों में स्पन [कार] सपण दें।

द्रस मणवा प्रभार अियों र तीनों साम्रामों-दिगम्बर, रोताम्बर और स्थानक्यासियोंनें सम राज्यस पाया जाता ≰ा तीनों सम्प्रामों रे आधीनक्य साहित्यों भी द्रस्ता उद्देश मिलता ६। विष्ठु अभी तक यह निकास मही हुआ कि इस मणके आदित्यों कीन हैं। स्वार्ट दर प्रस्त हो अभी तक किसी ने ग्री बदाया और इस साम्या स्वार्ट मण्यकों अनादि चित्र नेस्त एक प्रणादी नामा है।

दिन्तु उत्परशाम कोर उसरी तीना धवटाने अवशेषनसे इस मधीकार मन्त्रके सर्मेन्दर सन्दर्भ वु प्रवागणना है, भीर इसीया यहां परिचय कराया जाता है }

३२ था । ॥ ११ । १२६ वी वनाया द और इस खडवे प्रत्यकों यही धुप्रतिक मन्त्र पादा जात दें। ३। ११ वी व्यवसावाय स्थलनुमार यही ३०६ प्रथम सुत्रकारकृत मगरावादण दें। रोजा दंर —

साम । १४ । १४ से शिवाण गांध गढ च क्यार शांधारव । १ वरणा वक्सावण स समाहरियोश्र इ। १९६म इ. १८२गा १ सणागढडास्य वृहग्रहस्थायासाणुस्यण स्वस्थणहर ति वृत्यद्वताह विकाससम्बद्धाः

19 अन्तर्ग । सः व १ । तथा आहित्यांच । सा उत्प्रायांचाच लगा लाल सरदसाहुच |)

(4 t t P + P)

अगा म ार्नामा, इत परिमाण, नाम और बना इन टहीं का प्रस्पण करके

पद्मात् आचार्यको क्षान्यान करना चाहिये । ' इस आचार्य परम्परागत याय का मर्नेन

धारण करके पुणदाताचार्य ममञादि छहों के सक्तारण प्रत्यणेक छिये सूत्र कहते ह, ' णने अरिहताण ' मादि ।

इसके आगे धवलाकारने इसी मगलसूत्रको 'तालपञ्च' सूत्रके समान देशार्गक बतलाकर पूनक मगल, निमित्त आदि लहीं का प्ररूपक सिद्ध किया है । तराश्चात् मगउ शर्रका व्युताति व अनेक दृष्टियोंसे भेद प्रमेद बतलाते हुए मगल्के दो भेद इमप्रकार किये हैं-

तश्च मगरू दुविह णिपद्धमणिवद्धमिति । तथा णिवद् णाम ता मुत्तस्मादीण मुसबतारेण निपद टवदा-गमाकारी त णिरद् मगल । को सुचस्पादींण सुत्तत्त्वारेण क्यद्रप्रदागमोक्कारी तर्माणवद्र मगल । इर पुण बावट्टाण वित्रद्व मतरु, बत्तो 'इमेनि चोइनग्रह चीतनमाण ' इहि वन्द्रम सुत्रमादीण विवद्ध 'वमा भरिहताम ' इच्चादिरेवदा लसीकारण्सणादा ।

( 80 90 8, 90 88 )

अर्थात् मगठ दो प्रकारका है, निम्ह और अनिम्ह । सुनेक आर्टिमें सुनकता हारा जो देवता-नमस्कार निमद्ध किया जाय वह निमद्ध मगुड है ओर जो सूनके आदिमें सूनकर्ण द्वारा देवताको नमस्कार किया जाता है (किन्तु वह नमस्कार छिपिनद्ध नहीं किया जाता) वह अनिबद्ध-मगल ह । यह जीवहाण निवद मगल है, क्योंकि इसके ' हमेसि चोदसण्ह' आदिस्विके पूर्व ' णमो अरिहताण ' इत्यादि देवतानमस्कार पाया जाता हे ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवहाणके आदिमें जो यह णमीकार मन पाया जाता है बद्द सूत्रकार पुष्पदात आचाय द्वारा ही वहा रखा गया हे और इससे उस शासको निनद्ध <sup>गाउ</sup> सज्ञा प्राप्त हो जाती है। किन्तु इससे यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता कि यह मगडसून खप प्रण दाताचार्यने रचरर यहां निम्द्र नित्या है, या कहां अपन से छेन्नत यहा राम दिया है। पर अपन धनलानार ने इसका भी निर्णय किया है।

बेदमान्द्रके आदिमें 'णमो निजाण ' आदि मगलसूत्र पाये जाते हैं, निनर्ता शेस बरते हुए भवडामारने उनके निवद अनिवद स्वरूप का निवेचन किया है। ये डिखते हैं-

क्षाचर कि जिबद्रमादा अजिबल्सिदि है ज बाद जिबद् सगल्मिद, सहारुम्मपपविपाहुक्त्म कॉन्यादि-वन्त्राम भागियोगावयवस्य आदीण गादममानिया परविदस्स भूरवस्थिद्यारण्य वयणाश्र<sup>न्दम</sup> भागीय मारलंद तथा भागमूण जीवहरूम शिवदात विशेषादा । म च वेषणासाह महाकममपयिन्याहर् अवयवन्य अवयविकविशान्तः । ण च मूद्रपूर्णः गादमा, विगळमुद्धारयस्य धरसेणाहरिषमास्य भूरविरम् सपरमुद्रधारववद्रुमाणकवानि-गाद्रमत्तविशहाद्यो । ज चाण्यो प्यारे विवद्भगलत्त्रसः हेर्द्रभूरो

अपन् पर मण्ड ( णमा निणाण, आदि ) निवद है या अनिनद है यह निवद-मगड तो नहीं रे को वि महावम्पत्र निराष्ट्रक इति आदि चीतीस अनुयोगडारों के आदिमें गीतमस्वामीने इस भारका प्रकल्ण दिया है और भूसबिक महादिन उसे बहांसे उदारर मणवाप यहां बदनत्वदके भारिमें रह दिया है, इससे इसके निबद्ध मणव होनेमें निधेत्र आना है। न तो बेदनात्रह हारक्तमप्रदिवागुट है, क्योंकि अववयको अववयी माननेमें निधेत्र आना है। आन न सूत्रको हो गीनम है क्योंकि विरव्धानने पारक और परसेनाचारक हिन्य मूत्रकिको सहस्त्रको अपक त्रीर वर्धनात्रकासके निष्य मौजय माननेमें मिश्त उपन होना है। और का प्रकल्प निवस्त भारत्वका हेनु हो नहीं सकता

जागे टीनामासे इस मण्डमें निजयनाय भा सिद्ध वरों का प्रयम् हिर्म है, तर स्वी विश्व दाँ प्रस्तुत सप्या महावर्षकाशिमहुम्स तथा भूमनिष्द ना । निरम्भाना ।
तर्म सीवासनी हास प्रयम्भ क्यारे दुन स्वाप्त प्रमाद है। इससे प्रयम्भ मान्य दृन है निद्युम ।
ति सार्व हित्य इससे विश्व है। सम्भ प्रयम्भ के स्वी है कि स्वाप्त है। इससे प्रयम्भ के स्वाप्त है। इससे प्रयम्भ के स्वाप्त है। इससे प्रयम्भ के स्वाप्त है। इससे हित्य है। इससे प्रयम्भ स्वाप्त है से यह प्रयम्भ स्वाप्त है। इससे प्रयम्भ स्वाप्त है से यह प्रदी सार्व हित्य से स्वाप्त स्वाप्त है। इससे प्रयम्भ स्वाप्त स्वप्त स

षणोत्रतः भरते स्वर्णेष भेताम्बरः सम्ब्रदायदो बता मा यथा र और उपारण करणा. ब्रह्मंतरः सम्बर्ण्य या वयाय है, स्वाय्तानी स्टायुट रियार विण्याणा ८, ७०००० कणार करणात स्टाट देवायोगा। रिवार स्वर्णा विस्तितीय गेनामा स्टारस्ट गाँच । ४००० व वेयस्ते निस्त्वाला पार्थाणारी संस्था

पथ तु व वस्तानसहासुबर धारः वस्ताय स सहया वस्त्रेय संगण्यस्य ८ सूनाय व विस्तृताह (तात्राम भाग वृद्धात सहय सम्मानामान्यस्याह विषया ६ वस्त्राप्त १९६ सा मा १ सम्मानित्र त भागः। १४६ स्वत् शाम्पात्राम्यस्याम त्या ह उर्णान्यस्य स्वत्र ॥ स्वत्र १ १ ४ ६ स्वत्र व्याप्त स्तायः स्विष्ट्रिय वशाम्याशं सहस्त्रामा त्या दुष्ट्यामानुष्ठा सम्बन्धः । सम्बन्धः १ १० ४ ६ ६ व सामनादाम्युर्वश्यमः । उद्या यक्षम्यक स्वात्र विदेशः। सम्बन्धः स्वत्र न न्याः । स्वत्रम्यः स्वत्रम्यः स्वत्रम्यः

the plant of the supple of the property of the supplementation of the property of the supplementation of the suppl

धारक तीर्थंकरोंने किया या उसीप्रकार सक्षेपमें व्याग्यात वरने योग्य था। किन्तु आग राज परिहानिके दोपसे वे निर्श्वक्ति, माध्य और चूर्णिया विच्छित हो गई। हिर गुष्ठ काछ जनेपर ययासमय महारुद्धिको प्राप्त पदानुसारी वहरसामी (वेरस्त्रामा या उत्रस्तामी ) नामके द्वादशाग श्रुतके धारक उत्पन्न हुए । उन्होंने पचमगळ महाश्रुतस्कपका उद्गार मूटमृत्रके मध्य जिला। यह म्लस्य स्याप्ता अपेक्षा गणारों द्वारा तथा अर्थनी अपेतामे अस्टत भगगान, प्रिनीयर जिलोकमहित बीरनिनंद्रके द्वारा प्रजापित है, ऐसा ब्रद्धसम्प्रनाय है ।

यद्यपि महानिशीयमूत्रपः। रचना बेनाम्बर सम्प्ररायमे प्रदृत कुठ पाँउपः। अनुमान ह। जाती है,× तथापि उसके रचविनाने एक प्राचीन मायनाका उद्धेल किया है जिसका अभिप्राय यह है कि इस प्रथमगळ्डप श्रुतरक्षपके अर्थकर्ता मगरान् महाशिर हैं और स्टब्स्प प्रयक्ता गीतमादि गणधर हैं । इसका तार्यकर कथित जो न्यार्यशन या पर काउदीयसे विच्छिल हो गया। त्र द्वादशाग श्रुतश्वारी बहरस्मामाने इस श्रुतस्वधका उद्धार करके ठमे मूल सूत्रके मयमें विख दिया । वितास्तर आगममें चार मूळ सूत्र माने गये हैं-आतर्यन, दर्शननाळिक, उत्तरात्ययन और पिंडनियुक्ति । इनमें से कोई मां सूत्र वज़सूरिके नामसे सम्बद्ध नहीं है। उननी चूर्णिंग भदवाहुकृत वही जाती हैं। उन मूठ सूत्रोंमें प्रथम सूत्र आपस्यक्रके मार्थमें गमीकार मत्र एवा जाता है। अतएव उक्त मा यनाके अनुसार समान यही वह मूळसूत्र है निममें बात्रमृरिने उक मत्रको प्रक्षित किया।

षन्यसूत्र स्थितिस्यामें 'बहर' नामके दो आचायाका उल्लेख मिउता है ने एक इसरेके गुरु शिष्य थे । यथा-

धेरसम् न अप्रत-सीहगिरिस्म जाहस्मारसम् कोसियगुत्तसम् अतवामा थेरे अञ्चयहरे गोयमसगुढ ।

भारम 🖩 अनवहरस्स गावमनगुतस्य अवेत्रासी थेरे अञ्चबहरसेचे वहोसियगुच \*। अर्थात् कीशिक गोत्रीय स्वितिर आर्य सिष्टगिरिके शिष्य स्वितिर आप वहर गोतम गोतीय

हुए, तया स्वित आर्य बदर गोतम गोत्रायके शिष्य स्विति आर्य बहरसेन उक्नोसिय गोत्रीय हुए।

विज्ञमसक्त १६४६ में सगृहात तपागच्छ पनावलामें बद्धस्यामाका कुछ विद्रोप परिचय पाया जाता है । यथा-

#### बरममा थयरसामि गुरू।

प्याच्या—नरममा वि श्रीमाहगिरिषट अयोदण श्रावञ्चस्वामी यो बाहवादिव जाविस्मृतिभाग, नभागमार्गितवा सथर राष्ट्र द्विणस्यां बौद्रााच विन प्रयुवानिमित्र युपावानयनेत प्रवचनप्रभागनाष्ट्र,

x Winternity Hist Ind Lit II, P 465

<sup>•</sup> पत्तरा सम्बद (पृ ३)

देवाभिषदिनो दगपुरविदानसभियो बजतासार्वास्त्रपृष्ट् । तथा सः अगवान् बण्यवस्यविद्वस्तु गतः वर्द् षयाने जातः सन्दे भष्टीः दश्यित् युद्धे, स्तुवस्यानित्रः १४ वर्षीतः अतः, स्वर्तित्रः ६६ वर्षाति दुत्यः अवद्विद्यानिति / २ वर्षाति प्रवित्तदः सर्वित्रस्य स्वदुत्यान्तिवद्यस्यातं ५८४ वया तः स्वतः साहः। धीवज्ञः स्वानितो दत्तपूर्वं सुनुने सङ्कतकस्थानार्वे स्वरूप्तरः ।

> चतुःबुरसमुपत्तिपितामहमह विमुख । दशक्विथि व वे साम्मासिमनीकाम ॥ ११

इस उद्धेनपरेस बरस्यामीक मनवर्षे हमें को बाने झान होनी है ने वे है नि उनका जान बीरनिर्वाण से ४९६ वन प्रधान हुआ मा और स्मावास ५८४ वन प्रधान । उन्होंने दिखा दिसामें भी शिरार निया था तथा वे दम्मुर्नियोंने अपविक्षा है। बीप्यसार में भी अनव उत्तरिर्वाने अपविक्षा है। बीप्यसार में भी अनव उत्तरिर्वाने क्षिण स्मावा है। बीप्यसार माम करा गया है कि बहुने कि सीने प्रधान माम नाम नाम वान्यसार क्षा है। विचा माम वान्यसार क्षा है। बहुने उन्होंने अपने एक सिव्यन्ते सीना साम विका दूर उन्होंने अपने प्रधानियों साम वान्यसार क्षा है। बहुने उन्होंने साम बीना है। बहुने उन्होंने साम बीना है।

सपागण्ड पणवाद्यों बहररामाक्षे पूर्व जायमगुषा बहुन्त आया है जिनवा एमद ि स प्रवेच बनलामा गया है। मधा---

स्वापश्यक्षित्रपत्र शत्यप ४६० आर्थमत् ।

आर्पेतराका काउ विदेश पश्चिम माधीनात परावटीमें हमहकार आणा है :----

भागा प्रम साथ प्रभाषय जाव द्रमण-गुरुणः ( बदानि अञ्चम्मा सुवसायायाय भीर स १८ अ

क्राप्तक स्थाप । अस्ति अस्ति । स्थाप स्थाप स्थाप

## बहुत कारणक्यो समक्यो अज्ञ-जणकर्यातः । कारण-करणकर्यात्र-करमपुरादी-प्रशासकर्याः ॥ ३० ॥

करण्यासम्बद्धाः करणास्ति च कर्ममहिनिये प्रशान आये नागद्दस्तीरा पराशी राष्ट्र रणार्चिति होते ह

हम्में मोहरे, जान नहीं कि ये 11 वे नायहायी हैं जो धरादि गरेंगे अगी कि काना करें हो है। इनके जाहरता दिंग अनिस्त कामप्रदारी में से प्राप्त पात दिंग वे कामप्रदारी में से प्राप्त पात हो। वा का कर हो कि नावह साहित्य कामप्रदारी नामरा एक प्रता विवास में पूरि हा या जात है कि उप उपकार का कि का है। या अनुवाद तमके दि सु ५०० के तर्याचा नात है। का उपकार का कि नायहा। वे अवप्रत्य विवाद है नहीं सहात है। वा पात का नाय स्वास्त्र वा विवाद ने नहीं सहात है। वा पात का नाय सहात पादिये, अपना, नि दिनों स्वासित है कि नाय है जात है ने वह उपने का पात स्वास्त्र पादिया है से ही साय है जिला है जात की हम्मा की प्रता विवाद से वह उपने का पात स्वास्त्र पात है।

का रूपक्ष र के ज्ञान तीनको का पूर्व हिंस **१३२७** के त्यानन शोधन प इ. न दी पेर्ट पुलाब कारणका नाम स्थापना जाये तो प्यादर के पश्ची दी का कुरू र तो है। स्थापन

> वीण जिल्ला स्वर्ते चा स्वाहित हुन्या स्वर्ति है। बाह्य कारणपूर्व अहरिकित कालन सहस्र हुन्ह हुन्

## वस्ताता वस्तु विश्व क्यांच्यात् सहस्याः ।

१ करण र प्रता (दवरी) आंध संगुपती 🚻 🗓

से जन - दान्य ६ १३ वरा पुरुष क्या नहीं क्या सेन दी थे। हैर्य क - दा कर ६५ वर पण्या प्रश्नेत

 सप्तमार भेद निया गया है। कल्समून स्वविषयोंने एरमा गानन गार्गाय और दूसको टर्डा निय गोर्गाय सदा है और उन्ह सुरु शिष्य बनामा है। किन्तु वाय पीट्या द्वार्मियों ने टर्डेम पीय कहीं कही एक दो नाम और जुडे हुए पाये जाने है। प्रथम अन्वस्ति स्वत्य इट्ड्रम उनमें मीर्नवाणके ५८६ वर्षनक जीनित रहनेम निटता है व अम्ब यरस्तम्बर ट्र्ड्रम बर्ट्ड्नम नियोगित देश वर्षे पक्षातमा पाया जाता है। इन दोनों आवायात सूर्व अम्बर्गाय स्वत्य हम्म हम्म स्वत्य प्रमान हम्म है

#### धीर निर्योण सवन्

भाज बहर दक्षिणापवरो गये, वे दश्चिमेर पाटी हुए आर प्राप्ता है है है उद्दोंन पर पमीवार भव वा उद्धार विचा । मागहची बच्चायवश्चि प्राप्त हुए ।

दिगम्बर साहित्वाज्ञाने अञ्चल आधाव पुन्यस्ति पटले पर १ व क्यान्तः । व उद्यार पर स्ट्रायमा प्रत्य वो और उसीने प्रारम्भे नामकार मन क्यो हान निवह वि म च पवडानीकाने वनी वीरतनायावने मतानुसार उनकी मीतिन एकना प्रत्ये हाना है। बन्दरन आर मामहिप-दोनीन गुणप्रताय विनेत वसावनाहको अ बाय प्रत्ये मा प्रवार दें प्रभाषावने प्रत्ये, आर विवृद्धपाषावने उसल्य नृत्यिन वस्त्यस्त्य एत १ वर्षा प्रत्ये । विवृद्धपाषाव निवस्ति है। विनेद्धपाषाव निवस्ति है। विवृद्धपाषाव निवस्ति है। विनेद्धपाषाव निवस्ति है। विनेद्धपाषाव निवस्ति है। व्यान

#### दरहरासणेसु वस्ति। वद्रश्यमा गाम । ×

आध्य तरी जा व जी तम प्रभागका बरक्स (बंधाना ) केन स्टार तर रहा है क सुमार्ग बहर (बध्यामें ) हो है। । पुस्त देव आग प्रत्य तम्म बद्ध है तम है क पे दोश क्राद्ध्या प्यात् कुल केव्ह देवन है के एक मानान बन्द्राह कहा है सामेंहत । मान्यायम् जा को कोल्यर्व प्रत्य आग्यय्व नक्ष्मण विष्ट ता है दर रूप

MAI I GALLINE B MAIS ENGINEERING E S II

इसप्रकार इन आचायात्र। दिगगर मायनात्रा त्रम निम प्रतार मुन्ति होता है-



यहरलक्षका नाम यतिकृषमें पूर्व ठीक कहां लाता है इसवा निक्षय नहीं । आर्थन न और नागहर्षीके समकाणिन होनेकी साथ सूचना पार्व जानी है ग्योंकि उन दोनेंने नमन यतिकृप्तमको कसायपाइड पण्या था । कासी पणनेसे तथा आर्यमपुका नाम संदेद पहने थि आगेसे इतना ही लतुमान होता है कि दोनोंसे आर्यमपु समान जीट ये । ये दोनों नाम नेशायग प्राविक्योंसे कोइ १३० वर्षके आतर्स इर एव जाते हैं जिससे उनका समग्राजीनन नहीं हैं और कहीं छोट दिये जाते हैं, तथा कहीं उनमेंसे एकवा नाम निज्ञा है दूसरेश नहीं थि सदाहरणार्थ, ससंदे प्राचीन कर्मपुन स्पतिपाणी नता (पणादा सारोहार में ये दोनों नान नहीं हैं, और 'गुर पणाय्था' में आर्थमपुका नाम है पर नागहर्मीका नहीं है थे ! किर आपनद और नागहर्मीन जिनका रचा इला कसायपाइड आचार्य परस्पास प्राप्त किया या वे गुणायचार्य दिगमद उन्नेखीं कानुसार महाचीर रामांसे आचार्य-परस्पताथी आणाईस पाण पथात् विश्वा सत्त्व सावसी रामार्थित हुए सूचित होते हैं जब कि सेताब्द पणावियोंने उन दोनोंने है एक पांचीं और दूसरे सावतों शतान्दिमें पटते हैं। इसप्रकार इन सर उन्नेखों परित निज्ञ प्रव

 वया 'तिटोय-पण्णत्ति ' में उद्दिलित 'बहरजस ' और महानिशीयसूनने परासुमरी 'बहरसामा ' तथा श्रेनावर पनविद्यों ते 'अञ्ज बहुर ' एक ही हैं ?

व 'बर्स्सामीने मृटस्प्रते, मय्य पचमगटश्रुवस्कथना उद्धार टिख दिया ' इस महानि द्यापस्प्रतो सुचनाना तावर्ष क्या है " क्या उनकी दक्षिण यात्राक्त और उनके पचमगटस्वर्ध प्राप्तिक थोई सम्बन्ध है " क्या धवटाकारद्वात सुचित जमोकार मन्ने बर्तृत्वका इससे सामग्रस्य विट सन्तता है "

३ क्या धवटारियुतमें उद्दिखित आर्यमलु और नागहत्यी तथा खतान्वर पण्डियाँक अप्तममु और नागहत्यी एक ही हैं। यदि एक ही हैं, तो एक जगह दोनों की समसामिषकता

× दसा पहानकी समुरूपय ।

प्रकर रोने और दूसरी जाह उनके बीच प्यति तीस बपका जात पन्नेका क्या कारण हो सकता है 'परायिन्योरें भी कही उनके नाम देने और कही छोट दिश जानेका भी कारण क्या है '

- ४ जिस कम्मपयडीमें नागहत्वीने प्रधानता प्रात की वी क्या वह पुष्परन्त भूतविक इस उद्दाति कम्मपयडिपाइड हो सकता है !
- शिगन्तर और चेताम्बर पहाबियों आर्टिम उक्त आचार्याके कालिर्देशों वैयन्य पढनवर बारण क्या है ?

हत प्रश्नोर्ने अनेवकी उत्तर दूर्वोक विशेषनमें सुचित या म्हित वाये बारिंगे, किर मी उन समक्त प्रामाणिजतासे उत्तर देना किना और भी किशेष खोज और विचारके समय नहीं है। इस प्रश्नो क्लिंग किनो ममयकी आद्द्यकता है उसकी भी अभी गुजाइग नहीं है। अब यहाँ इतना हो। बद्दानर यह प्रस्मा होंडा जाता है कि उत्तर आवार्षों सम्प्री दोनों प्राम्याओं में उद्भेग्वर मारी रहस्य अक्षण्य है, जिसके उद्योग्वर मोरी सम्प्रदायों के प्राचीन हिस्तर और उनके बीच साहियिक आदान प्रदानके निषय एर विशेष प्रकास एन्नेकों आशा की जा सनती है।

इस प्रमालको समास कानेसे पूर्व बहाँ यह भी प्रमाट कर देना ठाँचत असीत होता है रि धेनाच्या आगमने अन्तामन भगवतीम्त्रेये जो एव समोजरात्माक पाया जाता है उससे एवस पर अर्थाद ' जाने छोए सालसाहुल ' के त्यानवर ' जाने समीर ठिजीए ' ( मासी विभिन्ने नमालान ) ऐसा पद दिया गया है। उन्होंसाकी हाणीपुकामें जो कार्डिंग नेग्स नगरेखका रिलाङस यावा जाना है और जिसस्य समय हैस्सी वूर्व अनुवान किया जाना है, उससे आदि मगड हसप्तर पाया जाता है —

शमा भरहनाण । शमा मक मिथाण ।

व पाठभर प्रास्तित हैं या निसी परिपादीको लिय इप हैं, यह कियब विचारणीय है। भताभ्य सम्प्रदावमें किसा दिसाद मनस लगोहस सब अनाव है × 1

# ५ वारहव शृताङ्ग दृष्टिवादका परिचय

हम सप्रमाणिया । अन्दर्भ) जूमिशाम वह आप है कि बाग्हबा ज्याप दक्षिण सतान्यर मा पनार अनुसाम भा विश्वित हामया, तथा निमन्यर मान्यतानुसार न्यस्त बुदा करावेदा उद्धार पर्गडागम और उपायाजनमें पाया वान है। हिनु ता भानित प्रान्तों विशि आदिका सिक्षेत परिचय दोना सम्प्रदाय है महिन्य विराण हमा पाया करण है। जह जब हुए श्रुतामके ज्या परिचय है। हम जाने मस्प्रदायार प्रार्चन प्रतन्तानुत करें, अपात्रा वहं सुज्ञामकरूपमें प्रमृत्त करण है, जिस्से पारक हमा महत्त्राति विश्वम है। जिला महें भा दोनों सम्प्रदायोग सामना सेने समानता और विश्वमता लगा हैनों है। प्रमृत परिप्रकृत भा पान दे सहें। इस परिचयर मूखासर केनाकर सम्प्रकृत्य नित्तान प्रमृत्त और समार्गितम है हल दिस्मार सम्प्रापक घरड और जन्म स्वयंत्र असा

### धराजीने दक्षिपद्या स्वयंत्र इस्प्रमार वनजाता ह ---

वान्य रहिवानम्य रक्षण्य निकायतः । क्षीवन्त कार्यादि अशिक्तर्शितस्यु मारहीर्व शक्षण राति सुग्र स्थलायनागानाः विवादानगरस्यामानि वार्यिकाणः स्थलायनागिनामानि वार्यिकाणः स्थलायनागिनामानि वार्यिकाणः स्थलायनागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायानागिनामानिकायान्यस्थानिकायान्यस्थानिकायान्यस्थानिकायान्यस्थानिकायान्यस्थानिकायान्यस्थानिकायान्यस्थानिकायान्यस्थानिकायस्थानिकायस्थानिकायस्थानिकायस्थानिकायस्थानिकायस्थितस्यानाम्यस्थानिकायस्थानिकायस्थानिकायस्थानिकायस्थानिकायस्थानिकायस्य स्थितिकायस्य स्थापनिकायस्य स्यापनिकायस्य स्थापनिकायस्य स्थापनिकायस्य

भेताम्बर मान्यता विश्वित के भेद १ परिमा १ परिसा १ पर

| परिवर्भवे ७ भेद                   | परिकास ५ अह  |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>१</b> सि <sup>क्</sup> यसिंगभा | ₹ <b>~</b> * |
| २ गशसमेगि ॥                       | ₹ शाः ग्र÷   |
| ३ प्र₌नेणि स                      | ষ্ঠ প্ৰশংক   |
| ४ औगा स्वीजा                      | \$ " " F     |
| ५ उदमञ्जलभेजि ।।                  | فإرا شوم     |
| ६ दिलाइणसेणि ॥                    |              |
| ด ราบามหิดิท                      |              |

द - जिस्के भी देने सम्भावें सम्मा और नाम दोने बार्ने दह दुसेने स्व जिन्हें | किन् देने कि भेरेका का सहस्य था, यह सन नहीं रहा | समझारंगहे हो का करों है...

" राष्ट्र यह रम्बानाओ म्हापनो स्वाधिक" हमार यह पर में हरीमान असी मूर अंद (असे बनाये पतिबाटे) उत्तर मेरीविदी हो भी-कम रेजें हर मेर जा है गा। हिन्तु मुख्यार व दीवाक्यने इत सात मेरीदे सात में हुन की नहें करामा है जे बी बह नहीं है। परिवर्षक सात मेरीदे सम्बाधि है

हर्षणः इ.स. कार्या बाग्यहरणः समामानिवाहः च महदामह्वाहः समानेतानिव है व (समारावीताहर)

त्त त ति है व लिंग है आ शहा नंद जार शिनाय स्व हैं पनीं में प्री हैं पर ति प्री की किया है। है के लिंग हों पर ति किया है। है किया नंदी हैं की ति हैं से किया है। है किया नंदी हैं की ति हैं कि किया है। किया है है किय

4~

en e co s - addresse, de sin e co se sus de sin e co se su de sin

आर्जीविक सम्प्रदायके बहुत ठाउँग प्राचीन बीद और जैन प्रचेतें पाये जाने हैं। प्रम्युन सूचना पर से जाना जाता है कि उनका शास और सिद्धान दैनियोंके शास और सिद्धातक बहुत ही निरत्वनी था, बेनर कुछ बुछ मेर बमेरों और दृष्टिकोणीने अन्तर था। अदिशा विनिध और आजीवियों में प्रस्य एक ही थी। आगे चटवर, जान पत्ना है, बैनियेन झार्च निर्मेशी मा यना भी मो अपने शाक्रमें भी सम्रह कर दिया और इसप्रकार घीरे धीरे समस्त बाप दिक पपरा अपने ही मनावमें भन्तर्भाव वर लिया । जारकी सुबनामें बद्दी टीकाक्पने बार रे वींको पानशी वहा है, यह उनकी माचनाको ने आने शासने शर्क कर वह है है ह

परिणमके पूर्वेक सात भेद दिगम्बर या बतामें नहीं पाये जाते। पर हम सन्यत्र के जा दीब भेद चदएकाति कादि हैं, उनमें से प्रथम तीन तो देनाम्बर आत्मर उदारीमें रिनावे हुन निवने हैं, तपा चौषा दीवसायरपणको व जर्गदरायको और चन्द्रगतको नाम मर्गसूबर्ने झरहार धनह बार,यक वितिक भेदकी बातगत वावे जाते हैं। रिन्तु पांचर्य भेर दिर इस्क देश हम पांचें धर्मावके अतिरिक्त और नहीं पापा जाना 🛭

सिद्धसेणिया परिकम्पके १४ उपमेद

**गाउगाएपा** १ र पगतिभपयाः

३ अह या पादीह पदाह

४ यानेश्वासास या आगामे प्रयाः

५, वजभूअ

६ रासियद

הנהוא ה ८ दुगुण

• निगुग

१० वेउभूअ ११ एडिगादा

१२ ससारपहिन्महा

👣 नदावच

१४ शिद्धावस

है जिनमें प्रस्त है। मेर पहल ही है। देश परमान्तह (अवहरूतक प्रदेश

१ चदवव्यक्ति- छर्च सन्भगरवरणगर्भःहि (\$\$04000) 473-5647 2-1. 1 Aut tamb- Bigath

२ शर्वच्याची-पचटमारिकिमहरा है ٥- ١٤ ( ١٥٥١ ( ١٥٥١ ) كارك भाग-दरिक विदि-गई-विद्याहरी कविन मुक्तेत-बच्चम् इच्या ।

१ अवृदीदरम्यसी-विज्वस्थावर १-परस्टास्टि (१२५०००) १०० Em Jedulia Parketalyla अपरी व इवा-दर-गा-द गा ه ۱ منکه مردارکسلارکام الدکارکا

मणुम्ममीवित्रा परिकथात्र मे १४ भद्दः ४ दीवमापरप्रथ्येन ४५०००वतः ४म-

4 4 24 C 4 Cm4 WA GES E. 4 \$1

ये परिक्रिके भेद दोनों सम्प्रगरोंगे सन्या और नाम दोनों बानोंमें वक दूसेसे सम्या भिन्न हैं ! सिर्पप्रेणिकादि भेदोंका क्या रहस्य या, यह नान नहीं रहा ! समझयांगके गक्तकर करते हैं—

' ण्तच सब सम्रोत्तरभट मूत्राधवो स्ववस्टिम '

कर्पात् यह सब परिकर्मशाक अपने मूर और (आगे वनत्राये जानेवाडे) उत्तर भेरींगहित पृत्र और अर्प दोनों प्रकारसे नष्ट होगया। कितु सूत्रकार न टीवककारने इन सान मेरोंके मचर्पमें कुछ बातें ऐसी बतछायी है जो बटी महत्त्वपूर्ण हैं। परिकर्मके सान भेरोंके मन्द्रपर्में ने रिकों हैं—

ह्षेयाह् छ परिरुम्माह् ससमहयाइ, मत्त आनीविवाट, छ चढह-गडवार, मृत्त तसीमयाई (समहायागमृत्र)

णवेषां च परिक्रमणां च्यू आदिमानि वरिक्रमांनि व्यवसायिकार्यतः। सोसायक प्रतिकार्धार्यक वास्तिक-निद्धान्तात्वन व्यवस्थानि वर्षार्थक-सिद्धानि महा प्रचायन्त्व । इणार्मी वरिक्षम् वर्षा वर्षा वर्षा । वर्षा सीमानि वर्षा वर्षा प्रचायन्त्र । इणार्मी वरिक्षम् वर्षा वर्षा वर्षा । वर्षा सीमानि वर्षा वर्षा

रसन्त अभिनाय यह है कि परित्रमके जो सात मद करार गिनाय गये हैं उनमें है पर हो स्वस्तव क्यांत् अपने मिज्ञात के अनुसार हैं, और सानवां भेद आजीतिक सम्प्रपंत्री मन्यतारे अनुसार हैं। जिनियों के सान नयों में स्वयन अवात नगम नयका तो समह की प्रवस्ता करामांत्र हैं। जाने हैं, तथा अतिम दो अवान् सम्मिन्न और प्रन्युत सम्प्रपंत्र प्रित को जोते हैं। इस प्रवार सम्प्रतासे उनके चार हैं। नय स्वस्ति हैं, समह, अग्रदार कुछ की रावस्ति हैं, समह, अग्रदार कुछ की रावस्ति के स्वयन स्वयन कुछ की साम सम्प्रतासे उनके चार हैं। नय स्वयन कुछ की स्वयन स्वयन के स्वयन स्वयन के स्वयन स्वयन के स्वयन स्वयन

इस स्वरम्स अन जेर बाजीवर सम्प्रदायोगे परस्य सम्पर्दस्य बहुत प्रकारा परता है। इस<sup>्त्र</sup>ीरण्ड महत्वरूपमा व बुद्धेरेवरे समग्रामधिक धर्मोर्ट्सक थे। उनवे हाए स्पोर्टिंग र से जाना जाना है कि उनका शास और सिद्धान्त जैनियोंके शास और मिद्धान्तक बहत ही निमन्यनीया, पेयण क्षुत्र सुत्र भेदमभेद्रों और इंटिकीणोर्ने अन्तर या। श्रीमा जैनियाँ और आर्जादिकोंको प्राय एक हो थी। आगे घटरर, जान पत्रता है, जैनिवाँने आर्जाविकोंको मा यताओं को अपने शाक्षमें भी समह कर दिया और इसम्बन्धर चीरे चीरे समस्त आजीतिक पथरा अपने ही समाहमें अन्तर्भाव कर निया । उत्परकी सुधनामें यसीपे टीकाकारने आजीवि षोंको पासक्षी बहा है, पर उनको मायनाको वे अपने शास्त्रमें श्रीकार घर रहे हैं । परिवर्मके पूर्वेत सात भेद दिगम्बर मा गर्नामें नहीं पाये जाते। पर इस मा पताके जो पांच भेर चदएकाति आदि हैं, उनमें से प्रथम तीन तो बेतान्यर आधमके उपनिधे निनाये हुए मिटते हैं, तया चीया क्षीतमायरप्रकाठी व अवस्थिकाती और चन्पण्यक्षके नाम नदीसुरमें अगवाहा अतके कार,पक्चानिरिक भेदके अतर्गत पाये जाने हैं। जिन्तु पांचरां भेग निपाहपण्यक्तिमा नाम पांचवें शतावके भनितिक और नहीं पाया जाता है सिद्धसेणिका परिवच्मके १४ उपमेद चदपणासी — छत्तीसल्लापचपदसङ्कोहि (३६०५०००) चदायु-परिवारिद्धि-गर्-१ माउगापपद जिनसेह-मण्यम सगह। २ एगहिअपया अह या पादीह पवाद २ सुरवच्याची-पचडक्वतिण्णिसहरसेहि ४ पारेआमास या आगाम प्रवाद

पदेहि ( ५०३००० ) स्टन्साय-भोगोव ५ योउभुअ भोग-परिवारिबि-गइ-बिनस्सेह-दिणिकर ६ एसिवद माना-नव्यय स्था । क ह्यांतीया ८ दुगुण अपृदीवषण्यासी—तिव्यिद्यस्वपचर्यात e Agai पदसहरूमहि (३२,4000) मस्रीय **१০** জঃসুজ

११ पडिग्गहा अस्तिक्षि च पावण-दश-मध-बादणण १२ सस्रकादागहा बरराजास क्रिमिनाहराजील बळाल कण्ड । १६ नदानत

काणाजिह्यायाण भाग-सभ्म नामयाण

१४ सिद्ध वन मणुक्तमसीयाजा प्राप्तकार का १४ भद ४ दीवसायर्यणाची- वारणाञ्चाव सन- प्राभेद 'मणुस्सापत्त ' नामका है।

पुरसेणिआदि केप पाच परिकाम प्रतेक के ११ उपमेद हैं जो प्रथम तीनकी टोट बर मेप पूर्यां हो हैं। अतिम मेदिने स्थानमें स्वतामसूचक भेर हैं, बेसे पुद्वारण, ओमारा यत्तं, दासपजणात्तं, निष्पज्ञणात्तं और पुआचुआत्ता । इसप्रकार वे स्त्र निष्पकर ८१ प्रभेद होते हैं। पडवमाणेण दीत्रसायरपमाण अण्य हि दीत्रसायरतामृत्य बहुभय नण्यदि ।

 नियाहपण्णची - चडरासंदिटमाउलम पदसहस्मेटि (८४३६०००) ग्री-अनीनदान अस्ति अनीनदान गर्नासिंदा अमनसिद्धियामि च वर्ण्यो ।

परिनर्मते इन माउगापवाड आदि उपभेदोंना कोई नित्रण हमें उपलम्प नहीं है। रिन्तु मातृनापदेत जान पटना ह उसमें छिति निनानका नित्रण था। इसाप्रनार अन्य गेदोंने विभाव मडिवरय गणित, न्याय आदिका निराण रहा जान पटना है।

### सत्तके ८८ भेद

- **१** उन्तुष्य या उन्नुग
- २ परिणयापरिणय
- १ प्रतुभागिश । वित्यवस्थि विष्यवस्थ या विनयवस्थि
- ৬ জগন
- क जनाता ६ एएएर
- ६ परपर ७ मासाण (समागस अ.)
- ८ सन्ह (मासाग- ...)
- ९ सभित्र
- श्वादाय (अहाच्चाय स अ )
- ११ संबध्धित्रस
- १३ मदावस
- ११ वर्ड
- 18 3213.
- १५. विज्ञादश

सुचरे जन्दर्गत निषय
सुच आरसारिङ्करायरीर (८८००००)
अन्तर्भो, अन्नेट्यभी, अरता, अभेण,
शिरागुणो, सन्द्रमभी, अपुमेदी, शार्ष
अभि, आने चेन अपि, प्रशिवाराण
ससुर्वण जीने डप्पजर, शिरदेगर,
ससुर्वण जीने डप्पजर, शिरदेगर,
अपिच बण्णेरि । सेतासिम, गिरारिगर,
निष्णाणनाद, सद्गद, पराणगाद, द्रा
याद, प्रसिनाद च बण्णेरि । उच च-

अगसी अहियोस्य चडण्डमहियाराणम्प गिरेमा । पण्मा अवस्याग, विरिधो तेरिसेचाण बोडस्या ॥ तरियो व निवस्परमे हस्स चडचो ससम्बर्गिः। (धरडास प्रष्टु १९०)

स्टिम्प्य दिविस्त सम्बादः स्वति । द्वारावान्य व्यविद्यान्य प्रति ।
 स्टिम्प्य दिविस्त सम्बादान रोगः)

```
बार्ट्षे यनाङ्ग घटिमास्का परिचय
```

१६ एकः,अ १७ दयानच सुचे अहासंबिद अपार्चिंग, ह स्वी १८ यत्तमाणुल्यय णामानि वाजिनेत, सर्वह विमेहबरस १९ सम्भिर-मागदी (जयप्रवटा ) २० साप्रआभट ११ पस्सास (पणाम स अ ) व्यादियान वे ही २२ सूत्र चार प्रकारसे प्रन्धित हैं— र जिळाडेश णहयानि अडिव्यारंअ णङ्गाणि ३ निर-णहपाणि ४ चन्द्र गहवानि इसप्रहार सुप्रोंको समया १५४४ = ८८ दा जाती है। भेनाध्यर सम्प्रतायमें राजव सुरूष भद्र बाधार है। उनव आ को के वे वदर सगरायोगी इस प्रकार दा गई है— देवराद बालास मुखाद किमाधमाद्रश्चन समादव मुक्तास्वदान देवण द वर्णन क्षण्य अधिवध्यनत्वारं मात्रीविद्युष्णशिवाकाणः। इक्तार् वाकास शुच् ॥ विव नान्वार् सेरा-धकानुन्य व र ० रिपेशार वादीम मुखार कावशरकार सममावमुख्यांबारीन ! नवश्व मार्थव देश अन्तर्व र वान पद्यित घरायोव चास व ममुखेने के संबंद हन इत्र इत्र बरण मीरमें सारह 11 है

प्रकार सात पूरोके अन्तर्गत बस्तुशाँकी सम्यामें रोनों सम्प्रमायोग मनमेद है । हो सम्प्रमायोग सम्प्रमायोग कार्य स्वान्य सम्प्रमाय स्वान्य स्वान्य स्वान्य सम्प्रमाय स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य सम्प्रमाय स्वान्य सम्प्रमाय स्वान्य सम्प्रमाय स्वान्य सम्प्रमाय स्वान्य सम्प्रमाय स्वान्य स्वान्

अतिरिक्त च्िकाओं ना सम्या मा दो गई है, और गरिनादके प्रमानमें न्यंक्रिक वणनमें नहीं का क्यानमें नहीं का क्यानमें नहीं का क्यानमें कि यहां कहीं चार पुर्वेक अंत्राम की अंति वहां कि स्वान की स्वा

सम्प्रायाम और नदास्त्में पूर्वके अर्तामन मनुओं और अधिकारोंका सायन्यूक

निम्न तीन गाथाए पाई जाती हैं---रस चोहम अट्टमस्तेष बारम दुवे व यन्तुनि ।
सोलस सीसा बीसा पर्नम्स अपुरश्यापित ॥ ॥
बारस व्हासम्मे दारम्य उपुत्रि ।
शीसा कुत्र तेम्मी बहरम्ये दार्श्व व जुलि ।
शीसा कुत्र तेम्मी बहरम्यो पर्व

भाइहाल बडण्ड लेवाल च्हिया जीव ॥ १ ॥ धरलाम ( पेदनाखटके आदिमें ) पूरोके जतर्गत वस्तुओं और बस्तुओंक अता<sup>र्गन</sup> पाइबोक्ती सन्याका पोतक निम्न तीन गायाए पाई जाती हैं—

> दम चोइस अद्भारस (बट्टारस) वारस व दोसु प्रावेषु । सोल्स बीस ग्रीस दक्षमित व पण्यास व गू 🏾 १ ॥ ण्देसि प्रावाण ण्यादियो व सुभगहो मणिदो । सेसाण प्रावाय दम दम व गू पणित्रवामि ॥ १ ॥

महरू हिंह य बन्यू वास बीस च पाहुदा सणिदा ! विसम-समा हि य व यू सन्दे पुण पाहुदेहि ससा ॥ ३ ॥

इनके अफ भी धनत्रामें दिये हुए हैं तिहें हम निम्न ताजिकाहारा अव्हीतरह अक्ट वर

## सस्ते हैं।

40

| 94   | ı | 3    | 3  | ¥    | ٩        | ŧ   | 9   | ۷   | 3   | şe  | 11  | १२  | 13  | 18         | बुख  |
|------|---|------|----|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|
| ₹ ₹  | ŧ | 18   | 6  | , 10 | १२       | १२  | 35  | ₹0  | ₹•  | 15  | 10  | 20  | 10  | <b>*</b> • | 154  |
| बार् | ₹ | 1200 | 15 | 110  | 1<br>{ Y | 3X+ | 120 | 800 | Ę 0 | ₹•• | ₹00 | ₹00 | 8 . | ₹ •        | 3400 |

सरव-वन्धु-समामा पवात्र ग्रिसद्ममा १९५ | मध्य शहुड-समामा वि सहस्मन्यव-सद्ममा ३९०० | जयभ्रश्लों यह भी बतलाया गया है कि एक एक पाहुदके आतर्गत पुन चीनांस चारीस अञ्जयोगद्वार ये। यथा—

ण्दम् अभ्यादिवारेम् । वस्यस्य अभ्यादिवारस्य वा पाहुटस्राच्याः वाम यीग अभ्याद्विवारः । वि अभ्यादिवाराणः गरेवरस्य अभादिवारस्य चढवीसः चढवीसः अगिओवदाराणि सन्त्रितः अभ्यादिवारः ।

इससे स्पष्ट है कि दूरों के अ तर्गन वस्तु अधिवार थे, निनार सम्या निस्ता निगेर नियस्ते नहीं निधित थी। दित्र असेक स्वतुक्ते अवातर अधिवार पाटुक बहलते थ नार उनदी सम्या प्रस्तेक स्वतुक्ते भातर नियस्त नीस शीर सहती थी और दिन एक पाटुकर भीतर मीनीस जीवीस अञ्चलेकार थे। यह निमाग अब हमीर लिये केवल दूरों ही तिमानता मानवा चीनक है न्योंकि उन व धुओं आर उनने अत्वमन पाडुकों अब नाम तर भी उपलग्ध नहीं है। पर रही १९०० पाडुकोंमेंसे वेवल दो पाटुकों वा उद्धार परम्मदायम और नामसाम (अवल आर जवश्वरण) में पाया जाना है जिना दि आमे प्यत्य नतम्या चाराना। उनसे और उनने उपलग्ध टीना मेंसे इस सादिलाई एचना निगे व वपनायस्त्र पद्धीका सुग

चाँदह पूर्वेशि निषय व परिमाण

 १ उत्पादपुटर—तत्र च सर्वेद्रव्याणा पयनाणी चोत्पादभागमगीरस्य प्रमापना ग्रामा । (१००००००)

२ अग्गेणीय-तमि सववा इत्याणां पय वाणा जीवविदेशपाणा चात्र परिमाण वश्यते। (९६००००)

(९६००००) है वीरिय-सत्रा पना गर्ना जीवानां च सक्से सरणां वीर्थं प्रोच्यते । (७००००००)

४ अत्थिणात्थपवाद-पद्योके क्यान्ति क्या

अशियणास्यप्वाद्-पद्भाव वद्यान्त यस या नास्ति, अथवा स्पाद्यदाश्त्रियन तदे वास्ति तदेव नास्तीस्थेव प्रवदि । (६०००००)

५ णाणपवाद-तिमार् मनिनानादिपचरस्य भेदप्रस्तरणा यस्मा इना तस्मात् शनम्याद । (९९९९९) चीदह प्रतिम विषय व परमान्या

**१ उष्पादपुरु**व जीर राज्यप्रतरहाल्युःगः यरधुरच यञ्जेद (१००००००)

२ अभिविष नगानसम्बर्गः । अगुरूगः । प्रवर्गःदि वि अगित्य गुण्या । (९६००००)

३ ग्रीरियाणुपबाद अण्डिरेस पानि रेल उम स्विरित रोक्टिय महिले संस्कृति स्वर्णी र क्लेश

४ अतियद्यस्य स्थाप्त स

त्यात्र वस्तुतः। (६८८६६६६) द्र बीकर्तरार्दं ५,व तस्त ॥ १० ४ जन्म

(86806) Survey (466444) ६ संघपपार्द-सन्य साथ गाप्तवन पा तथत्र सभेद संक्षतिगृश्य च प्रश्यत नसान प्रभादम् । (१०००००६)

ध आद्पपाद-भागा अनेक सायत्र नयन्याने र्थयते तदानप्रपत्र । (२६००००००)

 फ्रम्मप्याद्-नानान्गादिकमध्ये कर्ष प्रकृतिभिक्तमुनागप्रदेशादिभिभेदर्यस्थानग सरमेन्धेत्र वण्यते त क्रमप्रमानम् । (१८०००००)

९ प्रक्राण-तत्र सर्वे अयाग्यानस्वरूप पर्यते । (८४००००)

१० निज्ञाणुबाद-तत्रोनेत निषानिशया यर्णिना (११०००००)

११ अगस्त्र-चाय्य नाम निष्यत्यम्, न वायस्य सम्बन्धितः । तत्र दिस्त जानतवः स्वयः सम्बन्धितः । तत्र दिस्त जानतवः स्वयःपोगाः शुभवादेन सक्या वस्याते, अवस्यस्तासं प्रमादादिनाः सर्व अगुभक्तः गायात्, जनाऽगायाः ।

(250000000)

१२ पोणाप्राय-नत्रायस्य प्राप्तिसन सम समेदमय प्राप्ता बाम्बा

4

ह मृज्यप्रान-पास्तिः यो स्थापरणः प्रयागः प्रदत्तमः महादागणः न्यः प्रवारः स्थानिमतः न्यदरायः स्व महासः यत्र निरुतिस्थरमयद्वरास् । (१०००००)

७ आद्पनार आद उल्ली रिंज मिर् वि स भागति स सुद्देनि स इन्योगर रेण। (२६००००००)

८ रम्मप्राप्त्र अर्थाट सम्बद्धाः (१८००० ००)

९ पन्धस्याण हार-भार-पीरिवारियिरियरि पन्धस्याण उपग्रहिद्दि पच सीनाश निच्चि गुवा से चन्नोरि । (/2000 0)

१ निम्नाणुगाद् असुष्ट्रमेनारीना अस्परिवाता मन्द्रनानि रेतिष्ट्रणादाना महोत्रवाना पत्र सनानि अतिरि । भोगातस्यर स्वप्नस्थ्या स्यानित्रात्रया महानिमित्तात्र स्वप्नस्थानाः

१९ वस्त्याण सी-हाशि-नधन-तागाणाना चारोपपाद-गनि-निपर्ययपणानि शहन नाटनमहाइक्टेन नामुदेव वनगपादान गर्भावतरणादिनदानन्याणानि व नपपी।

१२ पाणात्राय नायांचारि सावणामानुषः अनिकमे बांगुल्पित्रम प्राणापामविमान ६ रिस्तरेण स्थयनि । (१३०<u>०</u>००००० <sup>१</sup>दे किरियादिमाण-१३ व किल्लाकिया **१३ किरियादिमा**छ देशादिका ज्ञासनिकस ि त्रात्रमध्य स्ट्रीत्रवद्धिः र्केन धतु विचारत किलानि वर्षायस्य 6 3745511 रोपनिय ह दाविनितिक्षणं च वयपति । (Deoccose) (00000000)

१४ नेवविद्यार-पर रेन्ट्रार शुर १८ १४ लोक्सिट्सार ची पादासम् चामी मादिते तस चीति,संगर चा<sup>न</sup> ते सामान्त्रीयका सामान्य first to the Tell Edition राष्ट्री । (124000000) 1 1,1 (17.000200)

पूरान व १ वि वेदा सुवता सर्गात्म व १ द्रशुर्वेले नहीं पान शती, बड़ी य गार द्वार । देश विषयी सूचना दाशी शेशाओं में पानी जानी है। उसीच धेराप्यार दरशा जिल्हाला देश की कि सर ६। उस परेसे पना लग होता है विता विदेश पण बहुत बहुत गार सुपति प्रधा रुपया वया है। धरणसर्वत निपय-मूच क हिन्द निर्णाली हा केरते हें बीद बहेवनीय अतर नहीं है। भार अह कल्या है ... नरेंग है, उसादशर दिख्यपूर्वामें भी बुड विशेष है। १ वर्ष । १० वर्ष व निव निव त्रान्य प्राप्त वर्ष अञ्चल है जो पराध्यके निवयमें सरी लाला इत्र । त्रे इत्र इत्र हे इत्याप्त व पूरक कालर करणामे व्यविधित्सनि भए। लायुबँदकः। मुकारण प्राप्त ह वसी सह दान शैर ने स्पाद्य भाषा वहा वेपल व्याप्तरणविज्ञान र क्षण्यर राज्यावार ना देश पदी विकासाली मी धनामें साथ बदा है कि उसके अजनत क्षा दश्वा वर थी, चोरर का कराओं १ रिप्पोंता भी नगन है। यह समजायान शहरेत्र पजना

य ने हे तरह प्रशासी का शास प्रमासी लगा बाता ६, के ने ्रे किंग ने तथा तथा उसरा 4 6 , r 41 112 2 11 12 m 7 7 1 1 04 33 21

ना वय ना चे निक्ति स्थाह की क्षत्र व व कि लेक प्रा मण्य र ज्यापेता र चाइहेपुता र च च म र बण्चे लाच के के वार्ष के मूर्ति . यदशहरके ना उत्तर सालक प्रदार है। नईसे



कांगे पर प्रभा उदाया गया है कि जन दश बीर बीरह पूरियों से अन्य अटम सम् स्वार किया तब बीचके स्थारहर्यों, बारहर्यों और तेरिप्रियों वो भी वर्षों नहीं पुष्प् नमस्वार किया ! हकरा उत्तर दिया गया है कि जनसे नमस्वार वो चीरहप्रियों के नमस्वार आ हो जाता है, पर जैसा निनवधनप्रस्था विचानुतार में समाधिर समय देशा जाता है धेसा ही चीरह पूकें में समाधिप पाया जामा है। जब चीरहप्यों में सम्याद बरेरे एजिंगे क्षुत-केरण वाचे समस विराजमान रहते हैं तर प्रभात समय मयनवास, आण्यत, ज्योतिषी, और वर्ण्यासी देव आरर उत्तरी हाराप्रेक साथ महायुवा बरते हैं। इसप्रतार यदिव जिनवचन प्रयोगि यही देवों हार यून समत हैं, तथानि शिवानुत्यवद और छोक्तिवुत्सारमा महत्व शिवार है, व्यॉरिय यही देवों हार यूने प्रभाव होती है। दोनों अवस्थाओंने विदोशता वे एक इतनी है कि चनुद्रशहुष्णोंने निर नियान वे नहीं जा सकता और उत्तर प्रथम अनवपन्नों भी आरन नहीं होता।

हमसे जाना जाता है कि खुनपाठियाँगी किया एव प्रवासि दश्य पूरस्र ही समण हा जाता थी, वहीं बह देवयुजायों भी प्राप्त मत छेता था आर यदि रोगमें आपर प्रवच्छ न हुआ तो 'निन' समावा भी अधिवारी रहना था। इससे दिगम्बर सम्बद्धार दिखा, वे प्रयम्भद्धार नामक विभागकों पूर्वेगतसे पहरे रहने वो सायबता भी सिद्ध हो जानी है। यदि पूर्व निष्य प्रवस्तात्र्योग रहा तो सक्ष्या तार्ष्य स्थान के सिद्ध हो जानी है। यदि पूर्व निष्य प्रवस्तात्र्योग रहा तो सक्ष्या तार्ष्य स्थान कि इत्याप्ति स्थान हम हो है ही सायगा। अत्यय इस द्वाप्त्यों मा बतार्षे अनुसार प्रवासि देश से स्थान स्थान हमा प्रवासि हम स्थान स्थान हमा प्रवासि हम स्थान स्थान हमा स्थान स्थान

भित्र और अभिन्न दलप्यीकी मा यताका निर्देश नदीसूत्रमें भी है, यथा-

१७५५ पुत्रास्थय गाँगविष्य धाष्ट्रवर्षायस्य सम्प्राधः अधिवनश्चातुर्धस्य वस्त्रस्य नगः शः सिकास सर्वणा सन्त सम्प्राधः (गृथः)

रीक्षाक्षान । रक्ष अर अभन । विवास्त्रीनस्था वस घर र किया है--

हुमार्थन । ११ १ द र स्थापुणायुद्ध तथा स्वक्रमाण नाम विवर्ण उद्यागन व्यवस्था व विद्याग सम्बद्ध ॥ तत्र अभ्यापुण्यावा वा विद्याद्ध स्वत्य भाव मात्रव वक्षण व व व व व्याप्तकार प्रियम स्थापुणाय्य प्राप्तर । । पृथ्या वा व विद्याग स्थाप्ताव्य का कि प्रपष्ट नाम व्याप्त कार्यु नामाद्ध स्थाप्तर । । पृथ्याव्य वा विद्याग्य व्याप्त व्याप्त विद्याग्य व्याप्त व्य भनुमः ।। मृत्या वा वागाऽनुवागः सूत्रस्य निजेर्गामध्यन साद्मनुरूपः सम्बन्ध इराधः ।

अपीय,—सृदरात प्रनितानित भयते अपुत् सक्यता नाम ही अनुष्येत है। तालपे यह नि निममें मूर पश्चित सिद्धांत या निषमेंकि अपुत्र हमात और उदाहरण पाये जारें वह अपु योग है। उसके दा भेद परनेवा लाभियाय प्रासुकवी डॉक्सोमें यह बनलाया गया है कि.—

र मुख्य प्रयाणकात् गीपक्शानको प्रयम् साम्बरन्याहिरुप्रवृद्धस्वाद्गिषदीः जुवागी सून प्रथमानुवागः । इन्द्रानीतं दुर्वाराक्वरिक्षित्रस्य सम्बर्धाणी गणिन्दा, विन्तन्त्व गणिद्धा, व्हार्थाविस्सरा प्रथमितिन्त्रमे । तरारा अनुवाग गणिककानुवागः ।

इसरा अभिमाय यट है कि धमेन प्रतिक होनेस सीधैरर ही मूट पुरप ह, अतर्य उनका प्रधम अधाद संस्यक प्रमानिकाश व्यवस्य आदिका बगन बरनेबाटा असुवीम मूट्रावमासुमीन है। और असे मन आदिवी गढरी आन् याज्यों गाउँसे सीमित यहती है ऐस ही निसमें एक एक अधिकार अगा अलग है। उस मिह्रावमान बहते हैं, जैस बुज्यराजिया आदि। कि सु यह विभाग कीई रिगेप महत्व नहीं राता क्योंनि होनोंने विषयन प्रत्यक्षित पायी जाती है। कैसे सीधकर और उनके माध्योंनि को होनों विषयन साम प्रतिकृति पायी जाती है। कैसे सीधकर और उनके माध्योंनि का होने विभागोंने आता है। दिगम्बरीये ऐसा कोई विभाग नहीं किया गयी और साम सीध तीस्त बन्छाया गया है कि हरियादक प्रयास्त्रीयोग्ने बोनीस अधिकारीहारा बाह किया है और साम सीध किया प्रयास किया गया के साम सीध तीस्त बन्छाया गया है कि हरियादक प्रयास्त्रीयोग्ने बोनीस अधिकारीहारा बाह किया है और साम सीध की साम किया है।

दिगम्बर सम्प्रदायने प्रथमानुयोगका अथ इसप्रकार किया गया है-

मध्य मिष्यारिष्टमानिष्टमाधुणकः का अविदायमाधिन्य प्रवृत्ताः नुषोगोऽधिकारः ययमानुषाम ( साम्यन्सार शैका )

स्तरा श्रमित्राय यह है नि ' प्रयम ' या तावर्ष अवती और अञ्चलन निय्वाहिष्टि ित्यम ह आर उस्तर चित्र विस्त अनुवाग यी त्रहीले होनी है वह व्यवस्थाय करणाता है। स्वीतः सीतर सब पुराणारा अत्यगन हा जाना है। निन्न हस्तरा पर प्रयाण केल्य पर हैं बाद बनस्था। तथा है। इससे जान पड़ना है नि हिटियहके अत्यगन व्यवसायुक्तायों सब बैचायन बहुन सन्यम । वथा गया।। पुराणनादस्या स्वितार याणे योजे स्थिय। यदा हाता ।

नारमुक्तः। । इत्राप्त गाडरान्यागर अत्यान चित्रात्यायिङसङ्ग बन्ध **हा विचित्रः** श्रीर । १२५५ । १५वर । १५वर उटोन स्तलाया है। ७५—

कुलकारामा ए। इ.व. बल्बरमावद्यक्षः तत्र बुलकाला विमर्वाहनादीनी प्रथमवन स्पर्देष्टपुरव्यवस्ता । इ.स. वर्मा इ.स. वर्मिकानवासा मात्रनीयः जाव विस्तरमा भिः ।स

अधन् २ २८ १० २ में १४म ग्राहनादि बुग्यक्तीय पुत्रभव जमाणिका सीवस्तर दणः गया है । इसीवस्थ ना ३२३म अग्या भीत्रभोषी उनके नाम नम र निषय नणन समझ नना



अन तर एक मर्शार्थकिटिको गया । पिर चोट्ड लाग निर तर मोभनी गर्थ और प्रधात एक दिर संराधितिहैको गया । स्मीत्रकार समसे वे मील और सर्राधितिको सनतक जाते हर जनतर कि सर्वाप्रसिद्धिमें एक एक बरवे असर्य होग्ये । इसके प्रधात पन निरनर चीन्ड चीन्ड लाय मोगयों आर हो हो मर्बार्धमिदियों तबता गय जानक वि ये हो हो भी मा गिनिक अमस होगये । इसीवयार क्रमो। विर चीटह लाख मीलशामियों र जन तर तान तान. विर चार चार पार प्रमान क्या मार्ग भिर्मित के मार्ग भी अपने होते के । इक्ट प्रधान प्रम बरण गया और चीतल लाव सर्राधिसिदिया जाने क प्रमान एक एवं मोशकी जाने लगा और परीं प्रशासी हो हो किर लान नीन बरने पनास तय गये और सब अवस्य दान गय । दिन दो साम निवालको, किर हो साम संवर्षकिदिको, किर तीन क्षात्र लाग । इस प्रकारने हानों आह पद सत्या भी असत्य तम पट्टच गई। यह सब निमा तरशितामें निमाया गया था। उसक आंग चर प्रवास्की और विद्यासभादियांने माँ-एकादिना एकोत्तस, एकान्तिमा १०तम्, ण्यादिया न्यत्सा और यान्या द्वानिशिययोनसः, हित्रों भी भार जार प्रवास्य य । आर राष् गिहिसी जानेवाठीकी सरधार बतायी गर्द थीं ह

जान पहला है, इन सुत्र सरणाओंगा उपयान आधीगार रिययस अर ता रिजाता क्रिक नित्र धाराओं हा समझक्ति हो अहिक हाता होगा ।

चलिका प्रथम चार प्रायी चुलियाण है। इस र अ त गर दं । दर मियाओंदी सम्या ४+१२+ C+10-34 6

पान परिशाओं ह अन्तर्गत विषय \* 크로리티→제"기타기 ← 제"기 시"→ 목 1™~ ו ליים הל מינגיית-הא-דת २ धन्नाया- भगित्यण्य रण-मन-नव कारणाणि व रविल भूमिसव गण्या १ १ Bealsh as lo !

वै मायागया<del>न्। ३ ४ वर</del>ा

भ इत्थाया संद हद हमण ६९ ० FIRME, ASSES I : No. # . - P 2 78 R P ste P 4

५ श्राचासमधा

उसके साक्त न 2.6 FF VP



सत्ररूपम् कर्प्यद्वानामे भीतर विचा। इस फानुब्दे जो बीबीस अवातर अधिवार थे, उनके विभवत साथ परिवय भवत्रवार वेदमानव्यक आर्टिम क्यांग है जो इस प्रवार है —

- १ महि-चनी ह लोगियने अधि व ते नाहार बन्दारामां भाषा सरान्या परिमान्या ही अधार न्यान्याचा बिस्मिम हिन्दी बाया बन्धिया विश्वसा स्थानाओं च प्राप्ति— भूते।
- वेदवार-देग्णाः वामान्योगगणाव वेग्णा संनित्राणा वेणागिक्येवादि-सोल्सोटि मामिना विद्यालया वीस्ट्रे।
- १ प्रस्-प्रसणिकोशास्त्रिमे दश्म पोमाराण पाणावरणादिनेयण अद्देश-भुवनदाण वास पुणासकोण एक प्रसणामाण प्रसणिवने प्रितेन्सिके अणियोगदरिक्षे प्रस्वणा पारेने
- ५ दस्म-सम्मि अणिभागद्दारे वाम्मडाण णाणादावान्ति मदरणसम्मित्रमेण पत्त-पम्मकृष्णाण सम्मित्रमेलिरिसीन्सेहि अमिना रहि वम्मला सीरहे ।
- ५ प्यडि-वयडि ति अणियोगदारिङ् वोम्म गण विगिद्ध वस्पिट्ट-समादाण वेदणाए पन्जिर्द्रावस्थानसेस-यच्चयदीण पासिन्य जिन्नदिर वावराण वयडिणिस्सेवादि-सोधरा-अनियोगदारिङ सहाव यस्त्रवणा बौरदे ।

- १ कृति—होत व्याधिवासे ओदारिक, विक्रीयक, तैजस, आदारक और बार्कण, विक्रा सामन और वार्कण, द्वा पाणे दारीरोंची समान और परि सानमस्य इतिया तथा मब्के प्रथम, अर्थ स्थान समाने रिश्त बार्वोंके परि, क्राइति सम्बद्ध स्थान समाने रिश्त बार्वोंके केंद्र के इति के इत
- २ बेदना-बेदना अपीपिवारमें बेदगासिका कर्मपुटलोंबा बेदनानिशेष आदि सोडड अविकारोंके द्वारा वर्णन किया गया है।
- इस्पी-स्पर्ध अवधिकारमें स्पता गुणके सब पक्षे प्राप्त हुए स्पर्शनिमीण, स्पर्ध-निन्प आदि सीच्ह अधिकारीके द्वारा शानायरणादिके भेदसे आठ भेदको प्राप्त हुए यमेपुनलोका वर्णन किया गया है।
- ध क्ये-नम अवधिपारमें कर्मनिशेष आदि सील्य अधिकारींके द्वारा भानाबरणादि कर्मवर्णमें समर्प होनेसे निर्दे कर्मसका प्राप्त हो गई है, ऐस पुत्रखोंका वर्णन क्रिया गया है।
- ५ प्रकृति-प्रशति अर्थापिकार्ते इति अपि कार्त्वे कटे गये समातनस्त्र, बेदना अपि पाप्तें कटे गये जपस्पानिशेष प्रस्तादि रूप, स्पर्देमें क्ये गये जावे सादद आ पीक्ये साथ सनद होनेसे उपन्न इए ग्रेणचे हारा वम अधिकार्त्वे वरित रूपसे ज्यापार वर्रनेवारे पुरस्ताने स्थान

#### पर्वडायमधी प्रस्तास्ता

व्याण-ज त भाग त स्वर्शियह-स्यो भाग चाणिज स्वर्शित स्वर्शित ति त्र भाग चाणिज स्वर्शित स्वर्शित अहंबिहस्स स्वर्शित स्वर्गाहियारी अहंबिहस्स स्वर्शित स्वर्शित स्वर्शित प्रतिहेते । भागिज स्वर्शित स्वर्शित प्रशिक्ष प्रशिक्ष स्वर्शित स्वर्य स्

ठिनिवध अशुमागम् । पदेसस्य च चम्बेसीने ।

णियधण-णियधण मृद्धसरपयटीण निव-गण वण्णेति । जहा चित्रेकदिय क्रविम णियद, सोदिरिय सर्गिम णितद, साणिदिय गार्गिम णियह, निमिदिय स्सीम णिबद, पार्मिद कत्वन्यत्रिपसिस णिबद, तहा इमोनी प्यश्वाओं ऐद्सु अप्रेसु गियदाओं वि णियरण प्रस्तेति, एसी माज्यो।

८ पक्षम्-पर्वमेति अणियोगदार् अकम्पतस्य येण हिनाग कम्प्ययमणान्यमण मृत्वार-पर्योदसम्प्येण परिणममाणाम प्यति हिन्दि अनुमागीयसीया थियोग पदस्यस्यका का निरूपण प्रश्तिनिषेत्र आहि सण्ड अभिकासिक द्वारा किया गया दे।

६ चन्नान-चन्न, बन्नार, नम्मिन अन् बन्निमान, इस्प्रमान यमन अमिनिस्मार यार भेद हैं। उनसेन बम्ब पिन्सा नीन आर कर्मन्यसोगा मादि गर्र अमादिक्य नम्मा बमन बम्ना है। बन्ना अभिगार आर प्रमारके रामार सम्बन्धा प्रमारक प्रमार है किया करन सुन्यक्रयमा करन नम्मानिया अभिगार बरना है। न अभिगार बरना है। बम्बिया अभिगार बरना है। बम्बिया अभिगार बरना है। बम्बिया बन्ना और अद्देशमा, इन चार बनके मेदीना करन करना है।

जिन्ह्यन-नित्रचन अनिकार मृद्यप्रदिनि और उत्तरप्रकृतियाँक नित्रचनना करन करता है। जैसे, चनुधिदिय करमें नियह है। योनेदिय शब्दमें नियह है। प्राणिदिय गच्चमें निवह है। विश्व इदिय रसमें नियह है और स्पर्शनिदिय करुश आदि स्पर्शने नियह है। उता प्रमार ये मृद्यप्रकृतिया और उत्तरप्रकृतिये रून प्रियमें निवह है, इस्त्रमार निव चन अयोधिकार प्रस्पण करता है यह मार्ययं जानना चाहिये।

अन्न म-प्रक्रम अथाधिकार जो वर्गणास्त थे अभी वर्गस्त्रपति स्थित नहीं हैं, किंतु जो म्लप्रकृति और उत्तरप्रकृतिरूपते परिणमन करनेवाठे हैं आर जो प्रकृति, स्थिनि और

### नुगरि ।

९ उदयम- उपस्कानि अणियागासस्य चर्चारी अस्तियास-वप्याचेष्ट्रहर्मा उद्देशणीवहरूमा उद्देशणीवहरूमा उद्देशणीवहरूमा उद्देशणीवहरूमा उद्देशणीवहरूमा अस्ति अस्ति व्याच्यान्य स्ति अस्ति अस्ति

१० उदय-उदयाणियागसर ५वडि ट्रि-अणुना प्रमाय पम्बन्धः ।

११ मास्टर माध्य । ज ०० प्रस्ते । ज

अनुभागः) विभागनासं विभाष्टरको प्राप्त हि एसे कमवगणास्त्राचीक प्रदेशीका प्रम्यपण करता है।

९ तरकाम-उपक्रम अपाधिकार सार स्राजित हैं बाउनीयरम, वर्गालीयरम, उपनामनीएकम भार विचरितामापकम । जनमें मार्थनीयक्य अधिकार क्षाप्र हाते हैं। दस्स समयमे लेक्स प्रकृति, निर्धान, अन भाग ओर ब्रदेशराच ज्ञानाशरणाटि अप्टी बमारे बचरा बग्न करता है। स्रीत योपक्स अधिकार प्रकृति, नियति, अनुभाग और प्रण्लोंकी उदीरणाया करन काला है। उपशासनीएकम् अधिकारः प्रकृतिः विदर्भः अनगाग और प्रदेशक भारत भदका प्राप्त हर प्रणासारगास्य अत अल्लाक पणमनावा करन करना है। दिलीला मोपक्स अधिक र प्रकृति, नियति, अनु माग और प्रदर्गोदी दरनियस सर सर्गनिवसका बदन बग्ग है।

१० उदय-उदय अपारिक्य प्राप्ति, निर्धन, अनुस्या अस प्राप्ति उत्पक्त क्यम करता है।

हुँ स्माध-द्रम्भ अवस्थित र द्रण्यावत अत सहणानव्यावद्यस एयाह नेसबस्य अ क एक आवाला अतः वर नाजना प्रणेवतः ।वर वर जान स्व क इत्तरेव ।वर वर जान स्व क इत्तरेव वर्षा हुँ इत्तरे स्थान वर्षा हु

इस्पन्न स्था है करूर केर ≣ के स्वस्पन है सेक्स्पन्सक्ष क्षा के स्वस्पन

६ मस्म- र

- ११ सेस्सा-छेस्सेचि अणिओगदार छद्दन्तछे स्साओ परूपेदि ।
- १४ ठेस्सायस्य-जेम्सार्गरणामति अणियोग दारमतरम-उठेस्सा-परिणयजीबाण बन्न-
- काजपस्पण कुणिर । १५ तेस्सापरिणाम-छेस्सापरिणामेति अणि-योगशार जार पोग्गलाण दवर-माबकेस्साहि
- १६ सादमसाद्-सादमसादेति अणियोगन्तरे यतसाद-अणेयततोगण (१) मदियादि मगगणाओ अस्सिद्ण पन्तवण सुणह् ।

परिणमणबिहाण बज्जेटि ।

- १७ देहिरहस्स-दोहेरहरसेति अणिजीगनाः पयाडि द्विदि-अणुमाग पदेसे अस्सिन्
- दीहाहत्सच परुबेदि ।

  १८ भवपारणीय-भवभारणाए चि अणियोग हार केण कामेण जाहबन्तिहिबन्मणुस देवभवा धरिकाति थि वस्त्रेटि ।
- १९ पोगसच-गोगण्डल पेति अणिकोगस्य गह-गारी असा पोग्गस्य परिमामरा असा पोग्गस्य तबसागरा अता पोग्गस्य आहारती जता पोगग्डा ममसारी अत्य पोग्गस्य परिगाहरो अता पोग्गस्य वि अध्यगित्रागणपित्र अ पागस्य पोग्गस्य स्वरण पाग्गरस्य पागस्य पोग्गस्य स्वरण पाग्गरस्य

पत्तजीबाग च प्रस्तेग कुमदि।

- ११ लेडमा-लेखा आनुपापशार १५ । लेखाओंका प्रीचारन करना है।
- रैष्ट लेक्याऊर्म-लेखाउम् अपाधिकार अन छक्ष ले याओंसे परिणन जीजेंके व कायाजा प्रतिग्रहत करना है।
- १५ लेक्पापरिणाम-हेन्यारिणाम अवाशि जीव और पुत्रहोंके द्रष्य और माक्स्स परिणामन करनेके विवानका कथन कर है।
- सातामात-सानासात अपीतिकार पका सात, अनेकात सात, पकात असा अनेकात असातका गति आदि माग्य ऑके आयपसे क्यान करता है।
- १७ दीर्घन्डस्व-दीर्वन्डस्व लपानिकार प्रदित्ति स्वतुत्राम कोर प्रदेशोंका लागर दिवति, अनुमाग कोर प्रदेशोंका लागर केकर दीर्घना कीर इस्वनाका कपन करता है।
  १८ सम्बारणीय—सम्मारणीय अर्थानिकार,
  - ितस कर्मसे नरकमत प्राप्त होना है, किससे तियंचमन, किससे मनुष्पमत और किससे देवमन प्राप्त होता है, इसका कपन करता है।
- १९ पुरलाच-पुरलायं अनुयोगदार दण्डारिक महण करनेसे आच पुरलोंका, निया लादि परिणामीते आच पुरलोंका, रूपमीमते आच पुरलोंका आहम्म आप्त
  - वरमोगसे वाच पुरुशेंना, बाहारसे आच पुरुशेंना, ममनासे आच पुरुशेंना और परिमहमे बाच पुरुशेंना, इसप्रनार आजमात् निये हुए और नहीं किये हुए

- २० णिपसमणिष्य निरस्तमीनरस्तिरि सणियोगरार पणडे-दिदि अनुमागण विरस्तमिष्यस च वस्त्रीदि । जिपस्तिरि सिः च पदेममा ण सस्त्रमुख् हार्दु अस्त्रापाडि स सन्तामनु स निषस्त नाम । सन्तिर्विर्वाणिष्यः ।
- ११ णिकाचिदमणिकाचिद्र- लिराचिदमणि काचिदमिदि अभियोगमार प्रयक्ति-अपुगागाम णिकाच्या पर्यवेदि । लिराच प्रमिदि कि । या प्रसाम ण सक्कमोक विद्याण्यापाठि सामाज्ञसुन्दद् दादु या नियमकाचिद्र पाम । स्विकादमणिका चिद्र ।
- २२ सम्महिदि-वन्मा दि खि अणियोगहार सन्दरमाण स्तितन्महिन्मुक्द्रणोन्द्रण ज्ञणिनहिद्दिच ग्रन्थि।
- २३ परिष्ठमक्सप् रोभण्यस्थ रेति अगिआत हो। ज्यान सार ज्यानामाणाणि ज्या १ ज्यान सारहण्या गावनाम जाम कि आ क्षाक्र ज्यान गावनाम स्था स्वतन्त्रित च व व ।

- पुरर्शेका तथा पुरस्क सक्यासे पुरस्कती मात हुए जीवींका वर्णन करता है।
- २० निभवानियच-निप्रकानियक वर्षांगिकार
  प्रदृति, विश्वति और अनुभागके निषक्य
  और अनिथवरा प्रतिपादन करता है।
  निर्में प्रदेशाय उदय वर्षात् उदौरणामें
  नहीं दिया वा सहता है कीर कन्य
  प्रदृतिरंग सक्यन्त में प्राप्त नहीं
  क्रिया वा सहता है के निषक क्रदोर हैं। अनिथव इससे विश्वति होना है।
- ११ निकायिवानिकायित् निकायिवानिका वित अवधिकार प्रदृति, स्थिते और बाद भागते निकायित और अनिकायित्तका वर्तन वर्णना है। निसामें प्रदेशास्त्रका नव्य पर्मा, अवकर्षणा, प्रपष्टानिकायण नहीं हा सकता और न यह उदय अवसा वरीएण में ही दिया जा सकता है उसे निकायित बहते हैं। अनिकायित इसमें निरामेत कहते हैं।
- २२ क्कीरेयति-वमस्पिति अनुवारकार सरूप कर्मोदी शक्तिया कमरिपितवा अर अत्रव्यक तथा अपवयक्ती अन्त हुई अवध्यितका काल काल है।
  - ३ प्रियमस्यस्य प्रियमस्याध्य अपीवस्य इण्ड वणान, प्रतर आर शावसूण्याय समुद्रावका इस समुद्रातक होन्यष्ट एव्हिकेडकपण आर अत्यागमायक एत्र विगानका याच्या इस्त्राप्त अप हानवार सार्गाण के सम्बाण्य और क्याणाणक विगानका वणान वण्या है।

२४ अरपाबहुरा — अपाबहुराणिआमगर २३ अपाबहुरा अपावहार मनुसाहर अदीदसामणिओगदरिस अपाबहुरा अनीत समूग अनुशाहरिमें समाबनुसर परवेदि। प्रतिपादम करता है।

इन बीपीस अभितासि विषयमा प्रतिपादन पुण्यत और मूनप्रीटन कुछ अपन सन्त्र विभाग से किया है जिसके कारण उनमी इति पट्रावागम कहाउनी है। इन बीपीस अभित रेवि पाच्या वैधन शिवकी दृष्टिसे सम्म अधिक महरपूरा प्रतीन हाना है। इसीके कुण अवार्ण अधिकारोंको देकर प्रयम तीन राहों अवीन् जीपहाग, सुराप्य और प्रमामिनी, नच्या रिवाह, विचाह है। इन तीन खड़ीने समानता यह है कि उनमें जावमा प्रशानताम प्रतिपादन विचारा है। उनमा समानताम प्रतिपादन किया प्रतिपादन विचारा है। इन्हों तीन खड़ीनें प्रतिपादन विचारा प्रतिपादन है। इन्हों तीन खड़ीनें प्रतिपादन विचारा विचारा किया है। इन्हों तीन खड़ीका सक्षेप सिद्धा तचकरणी नेथिच ड्राव्या गीम्मटमारके प्रयम विचारा जीवकाहों प्राया जाता है।

इन तीन एउँकि पश्चात् उक्त चीनीस अभिकारीका प्रम्पाण जूनि बेदनादि अससे दिया गया है और प्रयम एह अपात् बजन तकके प्रम्पणको अभिकार व अगत्तर अभिकारों प्रमानगः सारा अगले तीन खटों बेदणा, जगणा और महावरमें विभावित कर दिया गया है। इन तीन खडों के विपय विवेचनको समानता यह है कि यहा बजनीय जर्मकी प्रमानगते विजेचन किया गया है। इनमें अनिम महावध सबसे बचा है और स्वत्त पुस्तकारण है। नो उपर्युक्त तान खडोंके अनिरिक्त इन तीनोंगें भी पाराज हो जाते थे, वे सिद्यातचक्रमती पदके अधिकारों है। से च नेमिच हमें इनका सक्षेप गोम्मटसार कर्मकारण किया है।

मृतबिष्ट रिवत स्त्रप्रव छटरें बान अधिकारके सावही समात हो जाना है। हैंग निक्रभनादि अटसह अधिवासेका प्रकरण धवला टीकाके स्विथना बैस्सेनावायेकृत है, तिसे उन्होंने बृटिका सहकर प्रमक्त निर्देस कर दिया है।

```
बारहवे धुताङ्ग दृष्टिवारका परिचय
```

पांचवे कृषे णाणपनाद ( गानवसद् ) के एक पाहुबका उद्दार गुण्यसाचारीसर गा किया गया । वाजरबादको बारह बस्तुकाँमेसे दशम बस्तुके तीसरे पटुक्या माग चैन ्रेब्रहोतः ' या ' वसाय ' वाहृद्ध या । इसावा गुणगराचार्यने १८० गायाओं (और ५३ वि गायाओं में ) उहार विचा, विस्ता नाम वमायवादद है। इसरा परिवय स्था प्रवसार व ट पारको रा-तेमें समेशन इसमकार है-

उच्चिम वचमारेम हु इसम बच्छुनिम बाहु हे सीर्व । वेस वि वाहुबीस हु दबदि बसायान वाहुद वास स 1 है।

माहामद अमीदे अधे वृष्णस्मधा विद्यासम् । बाद्मानि सुनगाहा जह गाहा क्रीम भगनिम ॥

माना है । वहारोहिनवाहिनव-संग्रहमार्थने सम्मारिकीटिन बाराहिकदस महत्त्वस्यक्षस्यकमहिन व मानहं व वास्तरहरूकत हर्महिना स्थानमहत्त्वमह वासमीहि नारमासाहित इत्तरहरूकतम्बद्धस्यक्षस्यकमहिन व वास्तरहरूकत्वमहत्त्वमहत्त्वमहत्त्वमहत्त्वमहत्त्वमहत्त्वमहत्त्वमहत्त्वमहत्त्वस वामाञ्चनक अनुवाहस्थानकर भगाद ज जागद सम्बद्धक रहे हैं हुए अन्तरीह अपारिकारि करिंद कारा-वेद वामावृत्ति ति गाहमान् अमाद जि वहमावृत्त्या कहा है वाच अन्तरीह अपारिकारि करिंद कारा-बह वामाशाह के अध्यादिमार्थि करुनेति नि जामाकार्डे अने कर्मास्मा दिशामि नि विदिवपद्ग्या कृता × × ।

भवहि बसाववाद्वेडम्भ वन्त्रासम् अन्वाहिबार वरू स्वट्न गुण्डस्थडारथा है। सुनता रथा वहरिक्क वहराम्बनाम वि व वडनाम विस्त्राम थ व ॥

सम्मण नेमहिर्देश सच्छ इचनामका च सरका च । "मन चित्राहे अहारतिमाननिरेमो ह

हमरा १ । १६ है । दे यह बतायराहर उपम वृष्टी दतम बानु है वेश्वनामह नुनै व पाडस उ १४ ट था है। इ. ११त गानगहन उस मृत्य १४१ प्रसिन्ध बहुत सभी भा और सरिकार पाड सा अ शहर मा अ शहर हैं है देव हैं । है व अधिवारेल किस्त हैं । सब असे सुविव मा पार राम । वार्ता वार्ता कर । है। इनमेंने ना विनाम उद्देन पूर्णिक पित्वसम् अस् । हः च प्रस्य हः — ₹ 1m + ₹ 16 x ~ +111

भ उच (वमेंद्रव ) ६ उने जा (बस्में व) } बद्रव v 44,1

< 42Ed

९ वजण १३ चरितमोहणीयस्म उरमानगा १० दक्षणोदणीयस्स उनसानगा १४ ॥ वरणा १४ ॥ स्वरणा १५ अद्धापरिताणीपेदम् । १२ देशनिरदी

इस प्राप्तके आगे वीक्रेस इतिहास सक्षेत्रके धवटासाको इसवसार दिया है-

° व्यो अपो विज्लोविसाध्यय्येन प्रवृत्तविसाध्यय्येन प्रवृत्तविस्त्रव्येन विद्वार्ग्योवरण्डाचे बहुसामण्डाणः गाण्यन् धैरस्य बहिद्या । युनो को अपो आहरियस्ययाण आनत्न गुणहरण्डास्य स्तरते । युनो को आर्थिय प्रदेशाण आनत्य अञ्चसस्य नागहराप्रोण सहस्याण सूल परो । युनो तेहि दृश्चि वि प्रमेण जादियसहस्यण्य स्परस्य वश्वाणियो । तेन वि × × सिस्साणुगण्ड जुण्यासुने लिहिद्या ।

व्यात् इस कसावपाहुदका मूळ विश्व वर्षमान रगातीने विजुटा वट्टार गीनव गण प्रको वहा। वही आवार्ष परपदमे गुणवर मानसको प्राप्त हुआ । उत्तसे आवार्ष-गरपराद्वारा वहा आर्मेनु पर मागहसी बावायाके पात आया, जिहाँने जनसे यनिवृत्तम मनस्काने उसका व्याप्तान किया। यतिवृत्तमने पिर उसवर चूर्णिसूज रखे ।

गुणधराचार्यश्व गाधारूप कसायपाहर और वितिष्टमाष्ट्रम चूर्णिन्त्र बैरहेन और जिनसेना चार्यश्रम नयप्रवर्शने शिक्त हैं चिसका परिमाण ६० हमार कोक है। इस टीपाने आर्यमत और मागहिष्यके अटण अटम व्याप्यानके तथा उ बारणाचार्यश्रम बृथिसूत्रके मा अर्थन उडेड पाये जाते हैं। यिनश्रमके चूर्णिन्योंकी सम्या उह हनार और श्रुतिनूत्रोकी बारह हमार कार्र जाती है।

नदीसुत्रमें पूर्वांके प्रभेदीमें पाहुँदों और पाहुरिकाओंका माँ। निमयकार बहेल है, जिन्तु उनका विशेष परिचय क्षत्र नहीं पाया जाना ---

ं स ण भारुवाए बारसमे भेगे यहे सुनक्ष्य चोद्न यु वाह सक्षेत्र व्या सक्ष्या वृह्यण्य भवेषा बाहुडा, सक्ष्यता वाहुववाहुद्दा, सक्ष्यताचे वाहुदिभाषो, सक्ष्यताचे वाहुदवाहु जाना सक्ष्यत्र वयसहस्माह् वयमान भवारण प्रकार। प्रकार वास भवता वरत्या ? माहि

## ६ ग्रंथका विषय

सञ्जनपानों प्रथम मागर्ने आश्रायं गुगस्थानों और मार्ग्लास्थानोंका निवरण वर चुने हैं। श्रद इस मागर्ने पूर्वेल्ड विसम्पन्ने आश्रपसे धवडावार बीरसेन स्वामी खर्डीवा विशेष प्रहण्य बरने हैं—

धर्शद्द मध्यमु-विवश्णसमधालवः वार्थः पद्दन्यः अणिस्यामा ३ (ए ४११)

विन्तु इस विशेष प्रम्यणमें उद्दोंने गुणस्थान, बीयसमास, पर्यापि आदि धीस प्रम्यणाओं द्वारा जागों ही पराशा वा है। यह बीस प्रस्त्रणा भौरा निर्माण पूर्वेष्ट स्ट इन्यादि सुवीने नहीं पाया जाता, और इस्राप्टिय टीवा हास्ति एक सम्ब्र उत्पादर यह बन्या दिया है दि सुवीने स्टब्स उद्विधित न होने पर भी इन बीस प्रस्त्रणायों हा सुवा स्टूच गुणस्थान और प्रार्थणाताने नेरों मंत्रा स्टूच गुणस्थान और प्रार्थणाताने नेरों मंत्रा ही होता है, अन वे स्ट्रायणाद सुवीक नहीं है, ऐसा नहीं यहा जा सकता (पृ प्रदेश)।

स्तेण स्पेताधानां राष्ट्राटलाथ विश्वविचानेन यस्त्रणण्यतः । 'य यीतास्वयति संघतिनामे भेदास् ।(४ ॥॥॥)

इससे यह तो स्तर है नि यह नाम प्रस्तायाच्या निवाध प्राप्तसावार्यहन नहीं है। यह स्तर पराजाराहर भी नहीं है, क्योंनि उहीन उन प्रत्याओं हा नावनिर्देश करनेशार्य एस प्राप्तीन गायाको 'उक्क च व्यासे उद्देशन किया है। इस शिशाय प्राप्तिक निवास हमें विनिक्तासावाय कर निजेशकार्यासिक किया है। यथान

> गुज आहा काजनी काजा सब्या व अध्याया कारती है सनकाता कटिनका सारक्ष्याचा शहाभागा हैरै की

स् गुम श्रीका एउमाना वाला सक्या व मान्यवा कारणा १ उपयोगा करिन्दा एकान पुन्नारहेवाण ४१४१॥

308

बिन्तु यह अभी निश्चयतः नहीं बड़ा चा समना मि इस बीस प्ररूपणाब्य दिग्णगरः अपि दर्श कीन है ग्यह दिख्य अल्लाव है।

गुणकाना व मारणारधानर अनव न प्रभारत विशिध कारोग आ राम र मन्द्र प्रवाप व अपसास र पर र राम्य आराससी साल बढ़ साला पहुंच कर है हा भाजार विभागत मिन्दर निवद- १० तम मिल्य स्थारी है। आव ा साम में द विश्व क्या में ताव पर र नद है। प्रध्या भाजिश स्थारत हिल्य साम पर का लाई के सामाय परिवाद दरा वर निवादित स्थार करिन के रामा ह आराद साम स्थारत स्या स्थारत स्था स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्थारत स्था

## ७ रचना और भागांगेटी

प्रस्ता प्रयतिकामें स्वास्ति है। स्वाप्ताका ने निवासेव की सीग करि पुष्पत की मर्गी स्वतिहास प्राप्त १७७ पूर्वेते प्रतिकारित हो चुना है। उसरा सीवन प्रत्यानों हो। निवासित रामा है।

स्व वंस प्रकार प्रकार के विकेश हमें 'बोरेन अपि मिशाईं। विदा चिति 'स प्रकार मुख्या हिं है के उसे बोन्स कहा है। हमी व प्रकीर ना प्रश्ने का के रिवर्ड के रिवर्ड के स्वाप्त कहा है। हमी व प्रकीर पर प्रश्ने के स्वाप्त के उसे हैं में एक प्रति के एवं स्वाप्त के उसे हैं में एक प्रति के एवं स्वाप्त के उसे हैं। पर नाज वह न्य प्रकृत की है, उस्तार ने पूर्व के से विदेश स्वित्त के उसे की स्वार्ट के स्वाप्त सिंग्ड के स्वाप्त के स्वाप्त की स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त की स्

मित्र क्षेत्र के का प्रस्ते हो है एवं प्रमाह । हैन स्वतं प्राप्त है । हिन्द स्वतं प्रस्ते हैं । ता प्रमु क्षेत्र हिन्द के क्षेत्र हैं है एक प्रमु के क्षेत्र हैं । ता प्रमु क्षेत्र हैं हैं एक क्षेत्र हैं हैं एक प्रमु के का प्रमु के का

युक्त समन्न जांय, या भरण अन्य ! यदि अल्ग अल्ग छ ता वे सन्न निमित्रीन स्ट जाने हैं, यदि सभासरूप छ ता 'च' वी वाइ सायरूना नहीं स्ट नाती। सशोधनमें यह प्रयत्न निया गया ह नित्यासकी प्रतिविध पाठकी सुधित एनते हुण जिनन वम सुभारते वाम चल सन्न उतना वम सुभारते वाम चल सन्न उतना वम सुभार करना। किंतु अनिमित्र पदोंगो जानबूक्तर जिना योष्ट पारणके सीक्ष्मित्र स्वानेषा प्रयन्न नहीं किया गया। इस कारण प्रस्त्याओं बहुतायति विभित्ति वि

रून प्रस्तावाओं में आलायों के नामनिर्दश्त स्वनास्त पुन पुत्र आये हैं। प्रतियों है है प्राय साध्यत आदिके अपार देवर निद्ध हुए सह हो स्वित दिवा है, नेशे 'पुण्याण' के स्वान्तर पूरन हान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान कि से मुकारों मिले अनुसार है, अत मुक्तिसमें में उन्हें थेते ही राना प्रसाव सामा जाना कि से मुकारों मिले अनुसार है, अत मुक्तिसमें में उन्हें थेते ही राना प्रसाव उपयुक्त होगा। निद्ध निर्मा प्रतिमें कर अगर जिनार, हिसामें दो अगर जिनार साथि प्रमान साथि मिलस्परी साथे बनाये गये हैं और निर्मा प्रतिमें दे पूर्ण स्पाम प्रतिमें साथ है। इसाम प्रमान प्रतिमें साथ प्रमान प्रतिमें साथ अपित और साथ प्रतिमें साथ है। साथ स्वयस्थायों देगते हुए आपदी प्रतिमें निद्ध है साथ नही, इस विषयी साथ है। बान ते नाण है मने हम सिन्त स्वयान देवरों ने वह है साथ हिनान ही वीचित समय।

प्रस्तक आजावमें जीस बीस प्रम्पणाए हैं। एर यही यही प्रतिवीमें वस सन्दर्स लगा बर पूर आजाय तक नी छूटे हुए पाने जाते हैं। इनवी पूर्ति एक दूसरी प्रतिवीमें हो गर ह, निन्तु वही वही उपल्या सामे प्रतिवीमें पाछ छूटे हुए हैं नेसा कि सार टिप्पण व प्रति निगन आर छूटे एप पारेली तालियारे हात हो सकेगा | इन पार्टेश पूर्ति नवसा दर सामहरर व्याप्ति शैक्षों हो उन्होंके अन्यत्र आये हुए सन्दर्शिय वस्ती गर है। बही प्री जार हुए सार पक्ष दे सन्दर्शिक अधिव बहे हैं बही वे बोच्छन्ने भीतर सा दिये गये ह।

मूडमें जहां कोई निशद नहीं है वहां प्रव्याणकों ने प्रत्येक स्थानमें सत्या मात्र दी नई है। अनुवादमें सर्धन उन प्रस्पणानोंकी स्पष्ट सूचना कर देनेका प्रयत्न किया गया है और मूडका साक्ष्मानीस अनुमाण करते हुए भी बारवर्षना यथा कि मुद्दासक अनुमार अर सत्त्र पर्या गर है।

मून्में जा आधार आधे के उनको और भी राष्ट्र करन तथा हिन्तम प्रमे हव हन्ने र दिये प्रभाव आरणस्वा नवना भी कामद उसा पूर्वर तीने हिन्सा गया है। तने सान्तर अपिन परने साक्ष्माती ता वरी राग में हैं, दिर भी स्वयं ह हिन्तमें के बर उन्हें रहने अर्थन परने एवं गया हो। वर मुख्योर अर्थवाद साध्ये हास्त्र जिल्हा कारण नार्कां कर दि प्रम न हा स्त्रोता। मह तीना विश्वत भीम्परसार्क स्वयुत्त सहस्वार्क भी कर निर्माण है।

## सत्यम्पणा-आलापम्नी

| विषय                             | गकशा न         | 7मु न        | lana                                   | नक्षाः न  | एड न      |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| औप आसाप                          |                | W1 447       | जरिय जानाय                             |           |           |
| सामाच                            |                | 127          | १ गनिय ग्ला                            |           |           |
| पयाम                             | ,              | 430          | र नरचगरि                               |           |           |
| भपर्याप्त                        |                | 802          |                                        | 2/        | 431       |
| <sup>१</sup> मिण्यादाप्ट         |                |              | ब्सम्बद्ध                              |           | 442       |
| सामान्य                          | 3              | 4.3          | <b>ชน์ก</b>                            |           | 41        |
| पर्यात                           | ¥              | 8-4          | <b>सपया</b> ज                          | 30        |           |
| अपर्यं त                         | t <sub>a</sub> | 8-           | विष्यार्थाः                            | ••        | 31        |
| २ सासादनसञ्ज्ञ                   | रिष            |              | লামাশ                                  | 35        | 61        |
| सामा व                           | 8              | 857          | चर्यान                                 | 33        | ક્રેર     |
| पर्याप्त                         | 19             | धर६          | भपयान्त                                |           | 83        |
| भपर्यात                          | <              | 8-19         | सामाद्तमध्यार्थः<br>सम्यक्तिस्यार्द्धः | 3 33      | 83        |
| ३ सम्यग्मिथ्याह                  | e gi           | 855          | सम्याग्मय्याद्दाप्ट<br>अलयनमञ्चादद्वि  |           | • •       |
| ४ असयतसम्यम                      | ପ୍ରଥ           |              |                                        |           | 84        |
| सामान्य                          | 10             | 854          | मामा य                                 | 32<br>3.3 | 8.4       |
| पर्याप्त                         | 3.5            | 8-6          | पर्याप्त                               |           | ν.        |
| भपर्याप्त                        | 20             | 850          | अपयोज                                  | 36        | •         |
| ५ सयतासयत                        | 5.3            | 438          | <b>अयमगृ</b> चियी                      |           | 3 %       |
| ६ प्रमत्तस्यत्त                  | 18             | 833          | सामान्य                                | ३९<br>३९  | 8.3       |
| ७ अप्रमत्तस्यत                   | 84             | ध३३          | वर्याप्त                               | 33        | 841       |
| ८ अपूर्वदेशन                     | 38             | હરે <b>ન</b> | अपयाप्त                                | 91        | _         |
| ९ अनिवृत्तिकरण                   |                | 043          | मिष्यादप्टि                            | ઘર        | 83        |
| ध्यम भाग                         | 20             | ध३५          | सामा"य<br>चर्याप्त                     | 83        | 8.6       |
| द्वितीय "                        | 14             | 838          | ययाप्त<br>अपर्याप्त                    | 88        | 8 द       |
| मृतीय "                          | 29             | धरेह         | सासाद्दनसम्यन्हर् <u>ा</u>             | -         | 8.1       |
| चतुर्थे 📰                        | ₹0             | e⊊8          | सम्यग्मिथ्याद्दांष्ट                   | 88        | ४६१       |
| पंचम 🔐                           | <b>جو</b>      | 356          | असयतसम्यग्द्रशि                        |           |           |
| <b>१</b> ० स् <b>द्रमसाम्परा</b> | ष २२           | 436          | सामान्य                                | 83        | હદ્દર     |
| ११ उपशा तक्या                    | य २३           | 83८          | पर्याप्त                               | 86        | ४६३       |
| १२ सीणक्याय                      | 28             | 840          | पयास<br>अपर्याप्त                      | <b>धर</b> | ,,        |
| <b>१</b> ३ सयोगिकेवर्ल           | : 54           | ರ 30<br>ರ 30 | । अपयास<br>द्वितीयपृथिवी               | 94        | ,,        |
| <sup>१</sup> ४ अयोगिनेवर्स       | 1 28           | ತತ್ತ         |                                        | 00        | કુદ્દેષ્ઠ |
| १५ सिद्ध                         | 4/9            | 833          | सामान्य<br>पर्याप्त                    | યદ        | હદ્દવ     |
|                                  |                | 433          | । पयाप्त                               | 75        |           |

| विषय                           | मक्दार क    | पृष्ठ न    | विषय                       | नक्शा न                             | ঘ্রন         |
|--------------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| भपयोध्य                        | 12          |            | पर्याप्त                   | 60                                  |              |
| मिध्याद्दष्टि                  |             |            | भपर्याप्त                  | લ્ટ                                 | "            |
| सामाध                          | 43          | 338        | सम्यमिध्याद्वी             | 2 65                                | 855          |
| पर्याप्त                       | 48          | ४६७        | अस्यतसम्यग्र               |                                     | 876          |
| अपर्याप्त                      | 2454        | 15         | सामा य                     | · a                                 | 828          |
| सासाइनसम्बन                    | इति ६६      | 856        | पर्याप्त                   | <r< td=""><td>860<br/>800</td></r<> | 860<br>800   |
| सम्यक्षिच्याद्या               | 6,9         | 850        | अपर्याप्त                  | 61                                  | धर्<br>धर्   |
| <b>असयतस</b> स्यग्हां          | हे ५८       | 938        | स्यतासयत                   | <b>26</b>                           | धर्द<br>धर्द |
| नृतीयाहि प्रथिति               | पर्योचे     | - • • •    | पचे द्वियतिर्वेश्वपर्या    |                                     | <b>४९२</b>   |
| भ                              | ल्यप        | 830        | पचे द्वियतियं चयो वि       |                                     | 844          |
| २ तिर्ययगति—                   | •           |            | सामान्य                    | <3                                  | क्षक         |
| सामान्य                        | 66          | १८५        | पर्याप्त                   | 66                                  | WY 3         |
| पद्माप्त                       | ξo          | 832        | व्यवीपा                    | 20                                  | 868          |
| <b>अपर्यो</b> प्त              | 43          | 825        | मि <del>य्याद</del> ि      | -                                   | .,,          |
| <b>मिध्याद्य</b> ि             |             | 1          | सामा च                     | 90                                  | 848          |
| सामान्य                        | ६२          | 828        | पर्याप्त                   | • 1                                 | W* 4         |
| पर्याप्त                       | <b>ξ</b> 3  | 834        | भर्गाप्त                   | • 2                                 | WRE          |
| व्यवयाज्य                      | 48          | **         | सासादनसम्बन्ध              | છે.                                 |              |
| सासादनसम्पन्दा                 | છે          |            | समाम्य                     | 4.8                                 | 87.3         |
| सामान्य                        | 84          | 828        | वपाञ्च                     | 98                                  | W. J         |
| पर्याप्त                       | 33          | 833        | भपर्याप                    | 55                                  | 844          |
| <b>अपर्याप्त</b>               | 6.3         | 834        | सम्यग्मिथ्वादरि            | 46                                  | 84.0         |
| सम्बन्धियादिष्ट                | ₹c          | 834        | अस्यतसम्बन्धि              | 4.5                                 | 844          |
| <b>मस</b> यतसम्यग्द्रि         | :           |            | संपतासंयम                  | 97                                  | 444          |
| सामान्य                        | £0          | #3°        | पचेरिद्रयूनियैषरा          | हर्-                                |              |
| पयोपन                          | 40          | 550        | पर्या <b>ज्य</b>           | 4.4                                 | *90          |
| भपयाञ्च                        | 38          | 8<0        | ३ सनुष्यगति                |                                     |              |
| संयतासयत                       | \$<         | R-4        | सामान्य                    | 144                                 | ₩.           |
| पचेन्द्रियतिर्यंब              |             |            | पंचायत                     | tet                                 | •            |
| सामान्य                        | <b>ડ</b> રે | <b>254</b> | भषयाज                      | 304                                 | 1            |
| प्रयाज                         | 24          | 8.3        | मिश्या <del>रप</del> ि     |                                     |              |
| <b>बदयान</b>                   | 34          | 8.5        | सामाध                      | , ,                                 | •            |
| मिध्या <b>र</b> ष्टि           |             |            | ददाव्य                     | 100                                 | *            |
| भग्माध्य                       | ع<br>وي     | F~         | श्ववाज<br>साराज्यसम्बद्धाः | ,,,                                 | *            |
| पयापन                          | 5           | 3/4        | साह्य-व                    |                                     |              |
| भववाष्ट्र<br>सन्मन्त्रसद्धाराह |             | 6. 4       | सादा च<br>च्याम            |                                     | >            |
| स्याम्य                        |             | 2/3        | एटाम                       |                                     |              |
| M.W.                           | •           |            | -4414                      | -                                   | •            |

| ि नक्ष्यन                              | पृष्ट न | बिषय नश्रान                    | पूर्व ने |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| रक्षिणारीत १३                          | 100     | ध देवगति                       |          |
| ************************************** | 1       | समाप १४०                       | 131      |
| \$10                                   | -03     | पर्यान १३१                     | 1433     |
| 235                                    | -70     | अपर्याज्य १४५                  | 11       |
| ****** 162                             | who i   | मिच्याद्याद                    |          |
| £15 Annualis                           | 625     | सामान्य १४३                    | 123      |
| English                                | * 9= 1  | पर्याप्त १४३                   |          |
| £                                      | 485 1   | अपर्यात । ४६                   | 113      |
| Emerch                                 |         | मामा <u>र्</u> नसम्यग्राष्टे   |          |
| b.14                                   | 483     | सामान्य १४६                    | 3        |
| المقط المستسيس                         | *Fy     | पर्याप्त १४७                   | 43*      |
| 419                                    | 181     | सपर्याप्त १४४                  | 48.      |
| Lacus &                                | -       | सम्योगमध्यार्शय १५६            | 14.69    |
| Smooth \$3.3                           | 43.5    | भर्तय <del>मसभ्यान्</del> क्रि |          |
| Min 9 33.0                             | 17.3    | सामास्य १ १                    | 49       |
| B 20 4 330                             |         | वयरित १०१                      | 1643     |
| n papalament blank &                   |         | मार्गाञ । र                    |          |
| # T 844                                | 980     | <i>ম্যাশ্</i> ৰিক              |          |
| 7 7 745                                | 3.6     | शामा व 📑 ५३                    | 1.45     |
| 4                                      |         | वयाञ्च १ ४                     | 11       |
| 4 1 my 13                              | *       | भगगान 👫                        | 24       |
| 4 9 5 May 100 5 g g                    | 9       | विच्या <b>न</b> ि              |          |
| Adding to                              | 3       | समन्य १६                       | 41       |
| ****                                   |         | यय स ६३                        | 48       |
| 47 8 %                                 |         | भागवान १ /                     | 49       |
| 4 T .4 = 4                             |         | मामादमगढ्य गरि                 |          |
|                                        | 1       | elthish 1 s                    | 413      |
| -                                      | -1      | क्षां इत्                      | 4        |
| **                                     |         | क्षयमण्य ३५३                   |          |
| 5-6                                    |         | स्था रहाताक्त्र ११             | t,       |
| * **-                                  | -       | an institution 111             | 2.9      |
| ~ ~13                                  | -       | मार्थात्र प्रमार्थ             | -        |
| 4 5 4 5                                | -       | जयन पत्र का प्रश               | ,        |
| * 14"                                  |         | 4 24 ama                       |          |
| • \%.                                  | -       | क्षात्र भ्या । १               | - *      |
| 4 737 02 00                            |         | g−*≠ 15 t                      | ,        |
|                                        |         | 47° 4 )11                      | •        |

|                                  |             | भार         | <b>पम्</b> ची            |         | 94       |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------|----------|
| (पेन्च                           | দক্ষাণ      | पृष्ठ न     | विषय                     | नक्षा न | पृष्ट न  |
| मिध्यादप्टि                      |             |             | मुस्म पके दिय            |         |          |
| सामा य                           | 35.5        | 3           | मामा य                   | \$64    | 33       |
| पर्याप्त                         | 384         |             | पर्याप्त                 | 110     | دی<br>دی |
| <b>अपर्याप्</b> स                |             |             | भपवीत्र                  | 305     |          |
| मासादनसम्प                       |             | 9.5         | स्क्रम परे दिय पर        |         | *        |
| सामान्य                          |             |             | जार , जार                |         | 3        |
| पर्याप्त                         | 101         | *           | २ इति इय                 | 144141  | 0        |
| भपर्याप्त                        |             | •           | साम य                    | 70 -    |          |
| सम्यग्निश्याद                    |             | ່ເ          | प्याप्त                  | 5+3     | ુર<br>ક  |
| अन्यतसम्याद                      |             |             | अपर्यापन                 | 2011    | 33       |
| सामाय                            | १७३         | 6 5         | डी इय पर्याप्त           | ***     |          |
| चयाप्त                           | 150         | 46          | अ स्टब्स्यया             | rer.    | 33       |
| अपर्याप्त                        |             |             | रे श्रीदिय               |         | **       |
| धर्म देशान पुर                   |             |             | न्ता द्रव                | 14      | 443      |
| धर्म यशास पुर<br>धर्म यशास स्त्र |             | 150         | पर्यापा                  | 20.5    | 491      |
| स्तानस्तुमार म                   |             |             | भववाञ                    | 20.3    | 430      |
| सामा प                           | (L X<br>203 | 5.7         | गाँदिय प्रयाप्त          | 4.4     | 439      |
| पर्याप्त                         | 136         | 188         | शास्त्रप्रा              | 130     | 4.0      |
| भपवर्गि<br>भपवर्गिक              |             |             | ४ चनुरिन्दिय             | -(      |          |
| मिश्याद्यादि<br>मिश्याद्यादि     | 73-         | 152         | श्रामान्य                | 136     | 434      |
| प्रस्त से में प्रदे              |             | 458         | वयाप्त                   | 110     | 400      |
| की अनुदिश प                      |             | 144         | सपयान्य                  | +44     | 4/7      |
|                                  | 140         | 658         | चनुरिन्द्रियपर्याप       |         | 40       |
| स्तमाप<br>प्रयोग                 | 168         | 5           | क्राविवद्यात             |         |          |
| प्रवास<br>अपर्याप्त              |             |             | ५ एकीन्ट्रच              |         |          |
| स्वयापाप्त<br>सिद्धगति           | •64         | <b>\$</b> < | श्रामान्य                |         | 400      |
|                                  |             | 40          | चयांव्य                  |         | 4-1      |
| इदियमागणा                        |             | 1           | अपर्यान                  | 203     | ~        |
| । एके द्विप                      |             |             | मिध्यार्टाष्ट            |         |          |
| नामाग्य                          | 143         | 40 1        | स्राधान्य                | 448     | 18       |
| पदायत                            | FeW         | 4.90        | वर्योज                   | 404     | 40       |
| भवयाण                            | 10          | 38          | अपदांपर                  | 900     | -1       |
| दन्दर वर्षे हिन्नय               |             | 1           | स्तासादवर्गह             |         | C3       |
| श्वभागम                          | 175         | +25         | सरशायक द्रिय             |         |          |
| वयाज                             | 213         | 434         | ed. Mind                 | +3      | 403      |
| अवदाध्य                          | 144         |             | <b>च्याच्य</b>           | *6      |          |
| दर तकांग्ड्रय प                  | याग         | -31         | भगवाण                    | •       | *        |
| 4.0                              | व्यवस्थ     | - 31        | <b>पंक्री इयसण्डवराज</b> |         | ~        |
|                                  |             |             |                          |         |          |

| <b>હ</b> દ | संत्रम्बपणा |
|------------|-------------|

| निषय                      | नक्शा न         | पृष्ट व     | निषय न               | ह्या न      | पृष्ठ न     |
|---------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| सर्वापंचिन्द्रिय "        | 233             | 6.29        | बाद्रसाघारणप्रत      | ঘূরি        |             |
| असकीपचे दिय ,,            | ၁၃၁             | ७९०         | सामान्य              | 255         | 41,         |
| ६ व्यनिन्द्रिय            | -               | ७९०         | पर्यादा              | 535         | हर्ष        |
| ३ कायमार्गमा              |                 |             | अपर्याप्त            | 438         | ٠,٤٥        |
|                           |                 | 1.00        | बाद्रसाधारणपर्य      | দ্ব         | ६२०         |
| सामा य                    | 233             | ७९१         | ा, हम्माप            | মণিব        | 1           |
| पर्याप्त                  | 258             | ६०३         | द्यस्मसाधारण         |             | •           |
| भपयाज                     | 211             | ६०३         | ६ शसकायिक            |             |             |
| मिण्यात् <b>ष्ट्रा</b> द् |                 | ६०३         | सामान्य              | 253         | ६२१         |
| १ पृथियाँ सावि            |                 |             | पर्याप्त             | 53          | <b>٤</b> ર  |
| मासम्य                    |                 | ६०३         | अपर्याप्त            | 5इंद        | 8 3         |
| पयान                      |                 | ६०७         |                      | -44         | -           |
| भागांज                    |                 | ६०६         | मिथ्याद्यप्र         | 233         | 843         |
| <b>ब</b> न्दरगृश्यिका     | वि <del>क</del> |             | सामान्य              |             | 8 4         |
| <b>बरा</b> मांग्य         | 234             | ६०३         | वर्षान्              | <b>₹</b> ₹  | 829         |
| वर्गन                     | 220             | <b>ξ0</b> 2 | अपर्याप्त            | 530         | 8-3         |
| \$1                       | : ३२१           | 99          | सासादनादि            |             | કેર ર       |
| बाहरपूरि फैक्टी           |                 | 808         | ७ अङ्गीयङ            | 280         | 8,3         |
| 87~3                      |                 | 99          | असमायिक पर्या        | ব ু         |             |
| ग्राम7िय र                | প্ৰিক           | 33          | ,, रुध्ययपीर         | 1 237       | 39          |
| + सम्बद्धिक               |                 | \$0<        | ४ वीसमार्गना         |             |             |
| 3 M 28mm                  | K               | 710         | १ मनीयोगी            | 232         | 45/         |
| द बागुवरील                | E               | 5,88        | मिध्याराष्ट्र        | 243         | \$ 40       |
| 4 445-174                 | r-ar            | •           | सासाइन॰              | 284         | \$30        |
| <b>अ</b> ग्यान            |                 | 1<          | <b>सम्य</b> िमध्याद  | हि देव      | \$3.        |
| 200-124<br>21 31 -        |                 | -1          | अभयतमस्या            |             | 431         |
| وقبسها                    |                 | -           | सवनागयन              | 243         | 633         |
| 25 -4 435-34              |                 | ,           | <b>श्रमसंग्र</b> न   | 231         | 233         |
| er ar a                   |                 | 48 4        | <b>अप्रमत्तम्य</b> न | ा <u>चि</u> | 513         |
| q · · · ·                 |                 | 3           | स प्रामीयोग          | 1           | H           |
| ****                      |                 | ,           | थसम्बग्रामः          | नीयोगा      | 423         |
| 2 -4 4 4 A Marie          | هساة طسته       | - 13        | ् अचामनायागी         |             |             |
|                           | e dilina        | . `         | मिध्याण्यपदि         |             | 114         |
| Ratients.                 |                 | 89          | ।<br>२ वसमयोगी       |             | \$34<br>\$3 |
|                           |                 |             |                      |             |             |

555 }

53,

11

41

\*1

**4** )

विध्यार्शर

सरमाइन दि

सम्बद्धनय'ः

अचा चला संय<sup>ाण</sup>

|                                   |             |              |             | आरापसूची                 |                    |            |                 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| विषय                              | 200         | सान          |             | -                        |                    |            | ,               |
|                                   | *14         | सान          | रुष         | न   नि                   | ***                |            |                 |
| सत्यम्                            | यत्य प्रवयो | Tre          |             | 1 "                      | 14 7               | स्थान ।    | e eg            |
| असत्यः                            | ट्रपायचनय   | 71           |             | तिराम                    | मध्याद्योष्ट       |            | £               |
| रे काययोग                         | दगायचन्य्य  | ।या          | 19          | 27777                    | सम्यागि<br>सम्यागि | =~4        | Ęç:             |
| सामा                              |             |              |             | व्यक्तिक                 | सम्यग्री ह         | -13        | ,               |
| पर्याट                            |             | (12          | 183         | 41441                    | मेथकाययोग          | મે ર∕ક     | દં પ્ર          |
|                                   |             | 43           | £36         | l thedis                 | JÁ                 |            | ξ               |
| अपर्या                            | प्त २       | 8            | <b>ξ</b> 3¢ | asatt.                   | नसम्बग्हादि        |            | •               |
| मिच्यादाध                         |             |              | 444         | ् चलवत                   | प्रस्थारहा है      |            | ٩<br><b>٩</b> ٩ |
| सामाः                             | य ६         | 4            |             | महारक का                 | ययोगी              |            |                 |
| पर्याप्त                          | d 1         |              | €80         | भाद्वारकाम               | ध≆ (यस) मी         | . 4        | 3               |
| भपर्याः                           | त रे        |              | ६५३         | कार्मणकायय               | in                 |            | Ęr              |
| सासाइनसम्ब                        | Herry C     | 9            | 1,          | मिध्याद्य                | 7                  | ₹9         | -               |
| सामा व                            |             |              |             | सासादगर                  |                    | ₹*१ %      | o               |
| पर्याप्त                          |             |              | ६४२         | असपतस                    |                    | ~°~ ~ s    | 0               |
| अपयोद्ध                           | ٧ ٥         |              | ६४३         | सयोगिकेय                 |                    | રુષ્ટ ડ    | ş               |
| सम्योग्मध्यार्टा                  |             | •            | 29          | ४ अयोगी                  | ल १                | {° d 3;    |                 |
| MAIN ESTE                         | ष्टे २६१    |              | ५५४         |                          |                    | F 37       |                 |
| भनयतसम्याह                        |             |              |             | ५ नेदमागगा               |                    | -          | •               |
| सामाध                             | २६२         |              | ६४४         | 1 -2- 0                  |                    |            |                 |
| पर्याप्त                          | २६३         |              | £86         | <sup>३</sup> स्त्रीवरी   |                    |            |                 |
| <b>भ</b> पर्याप्त                 | 258         |              | ६४६         | सामा                     | य - ≺९             | * 53       |                 |
| संयतासयत                          | 254         |              |             | पर्याप्त                 |                    | 734        |                 |
| ममत्तसयस                          | ₹₹,         |              | éné         | अपयाः                    | ₹ -03              | . 35       |                 |
| भन्नमत्तस्यतः                     | 2 0         |              | 8.0         | मिध्याद्यकि              |                    |            |                 |
| <b>अपूर्वकर</b> णानि              |             |              | 85          | सामा व                   | 497                |            |                 |
| संयागिकेयन                        |             |              | 8C          | पर्यापन                  | 49.6               | <b>₹</b> 3 |                 |
| भौदारिककाययोगी                    | 481         | \$:          | 86          | अयग्राप                  |                    | 7.5%       |                 |
| मिश्याद्य                         | 3.424       | Ęş           |             | सासादनसम्ब               |                    |            |                 |
| मासाइममक्याहरि                    | 430         | -4           | to          | सामा र                   | 303                |            |                 |
| सम्यविमध्याद्या                   |             | ६५           |             | पयापन                    |                    | * 3 3      |                 |
| समयनसम्पाहां <b>ए</b>             | 35          | \$           | ₹ [         | अपयादन                   | 504                | ₹3-        |                 |
| स्यतासयताार                       | 402         | ۶.           | <           | सम्याग्मश्यादृष्टि       | _                  |            |                 |
| भाकतिकासयनाा <u>ई</u>             |             |              |             | अस्यतसम्बद्धाः           |                    | * 5 *      |                 |
| भाद्गरिकामधकाययोगं<br>मिध्यार्जाण | 1 453       | દ રૂ         |             | स्यमास्यम                | , ,                | 3          |                 |
|                                   | 5           | ξ.           |             | थमत्तम्यत <u>्</u>       | •                  | •          |                 |
| सास द्वसङ्गराण                    | ₹58         | \$ \$        |             | मदश्चास्यत<br>सदश्चास्यत | 0.5                | \$         |                 |
| <b>अ</b> सयनमञ् <i>यानी</i>       | 5 5         | . *          |             |                          | •                  | •          |                 |
| स्यागक्यलः                        | 5           | ٤ ح          |             | अपृत्वरः -               | 4                  | ŧ          |                 |
| यक्षियक काय ग्रामा                | 5.0         | 133          |             | र्धानग्रासहरस            | 3                  | 1.1        |                 |
| मिश्याराव                         | <b>*</b> /  | ₹ <b>६</b> ५ | 4           | पुरस्यका                 |                    |            |                 |
| सामादनसम्बद्धान्त्र               | 3           | \$\$2        |             | सामः =                   |                    |            |                 |
|                                   |             |              |             | वयाञ                     |                    |            |                 |
|                                   |             |              |             |                          |                    |            |                 |



|                         | ामान्य        | _           |              | 144                            | 4 ;       | किशा न       |             |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------|
|                         |               | \$ £8.      | <b>७</b> २५  | 1                              |           | 411 4        | पृष्ठ न     |
|                         |               | ₹F          | 520          | भ                              | पयान्त    | ₹~,          |             |
| 20000                   | पर्याम        | <b>३</b> ६६ | હત્ય         | सासादनस                        | यग्हरूया  | के े         | હકર         |
| मनयतः                   | तस्यग्दाष्टि— |             | 0/5          | । ५ सम्                        | दशनी      | •            | 635         |
|                         | माय :         | ξ.,         | 872          | सा                             | मय        | 3/6          |             |
|                         | দি ঃ          | Fe          | ७२५          | ( पर्य                         | त         | 3//          | 250         |
| 20                      | यापत ३        | 28          |              | . वाष                          | र्याम     | •            | 683         |
| स्यमास्य                | तराहि         |             | 3,2          | सिरवासी                        |           | <b>३८</b> ९  | ,,          |
| भवधिज्ञा                | 11            |             | 37E          | साम                            |           |              |             |
| सन प्ययः                | 1191 31       |             | ७५५          | वयाः                           |           | 60<br>60     | 634         |
|                         | सयतादि        |             | 2/72         | अपर्य                          | . 4       | 9.8          | <b>७</b> ३६ |
| वेषस्माना               |               |             | 978          | सासादनसम्य                     | H €       | <b>१</b> २   | 430         |
| मयोग                    | ३७<br>श आदि   | •           | <b>ড</b> বুৎ | ३ अवधिक                        | हर्ज्यादि |              | 380         |
| < सदममागमा              |               | 1           | 050          | र नवाधरू                       | नि        |              |             |
|                         |               | ٧ ۶         | ₹0           | सामा                           |           | 3            | 546         |
| यमत्त                   | नयत ३७३       |             | 38           | पर्याप्त                       |           | B            | 696         |
| भन्नम्                  | सयत ३७३       |             | 34           | अवर्याः                        | त ३९      |              | P36         |
| अपूर्व ।                | रणाडि         |             |              | मसयतसम्यग्हर                   | न्पाहि    |              |             |
| सामायक गुजिस            | राज्य १००     |             | ३५           | ४ केवलदर्शन                    | (r        |              | 540         |
|                         |               | 93          |              | १० डेस्यामागगा                 |           |              | U40         |
| े दोपस्थापनास <b>्</b>  | বাল           | V:          | i s          | १ वृष्णलेखा                    |           | G            | 140         |
| परदारगदिसय              | 2 2 2         |             |              | सामाय                          |           |              |             |
| <i>भमत्तसवता वि</i>     |               | <i>७३</i>   |              | पर्याप्त                       | 365       |              | 540         |
| न् १मसारपरायस           | 73            | ७३          | 8            | अपर्याप्त                      | ३९७       | ي            | 18          |
| यध'रुवानसपत             |               | 22          | 1            | मध्याद्याची है<br>मिथ्याद्याचे | ३९८       | (J           | <           |
| उपनाम्तक वाय            | १७५           | ७३          | - 1          | सामा व                         |           |              | -           |
| बसयत                    | 114           | υž          | 1            | प्रामा व<br>प्रयान्त           | ३०९       | U            | 3           |
| सामान्य                 |               |             | 1            |                                | 800       | ,            | •           |
| प्यात                   | ३७८           | 150         | 1 .          | अपर्याप्त                      | 801       | ي ن          | L)          |
| <b>अपर्या</b> त         | ३७९           | ,           | ' '          | तास(द्वसम्पर्टा                | È         |              | •           |
| मिध्याहरूवादि           | \$<0          | ডইড         |              | सामाय                          | ४०५       | 19 4         | ,           |
| ९ दशनमा गमा             |               | 102×        |              | पयाञ्च                         | 203       | -            |             |
|                         |               |             |              | अपर्याप्त                      | Rog       | હ દ          |             |
| ( datastell             |               |             | •            | म्यग्मिय्यान्छि                | 80 र      | ড <u>१</u> ৩ |             |
| मामान्य                 | 3~8           | <b>S</b> <  | , क्ष        | सयतसम्यग्हाप्ट                 |           | 0 10         |             |
| पर्याप्त                | 4/4           | 3.9         | ł            |                                | ď         | 5 ,          |             |
| अपर्यं त<br>मिध्यार्टाज | 3/3           | Ød0         |              | वयादा                          | ರೆಂಡಿ     | 3 /          |             |
|                         |               |             | 1            | अग्रवाद्य                      | ತೆ೦೭      | 3 6          |             |
| सामान्य                 | 3/8           | এ⊀\$ ∤      |              | र नारहस्या                     |           | 3 6          |             |
| पयाप्त                  | 3~4           | - 1         | 1            | <b>कायोतले</b> ऱ्या            |           | • •          |             |
|                         |               |             |              | सामा य                         | 10E       | 5 0          |             |
|                         |               |             |              |                                |           | - '          |             |
|                         |               |             |              |                                |           |              |             |
|                         |               |             |              |                                |           |              |             |
|                         |               |             |              |                                |           |              |             |

| निषय                    | नक्झा न     | पृष्ट न       | निषय                             | नक्शा न    | Ţ   |
|-------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|------------|-----|
| अ <b>ए</b> ग्रीप्त      | 3,3         | 8/10          | मसादनसम्य                        |            |     |
| मिथ्यादप्रि             |             | -             | नासाय                            | 257<br>218 | J   |
| सामाय                   | 3.8         | <b>ECF</b>    | पर्याप्त                         | 33         | J   |
| पर्याप्त                | 31          | -             | वयाज<br>अपर्याज                  |            | J*  |
| <b>अपर्याप्त</b>        | 3,-         | -13           | सम्यग्मि याद्यी                  |            | 3   |
| सामादनादि               |             | -12           |                                  |            | •   |
| ३ नपुमवचेदी             |             |               | असयतसम्यग्ह                      | 3 7.2<br>A | 31  |
| सामान्य                 | 3.0         | -11           | सामान्य<br>पर्याप्त              | 3-3        | 1   |
| पर्याप्त                | 376         | <b>E</b> CR . |                                  |            | 31  |
| <b>स्वर्या</b> प्त      | 310         | 200           | अपर्याप्त                        | 327        | J0  |
| निष्यारि                |             |               | सयतासयन                          | 87         | ا ر |
| सामान्य                 | 250         | -60           | प्रमत्तमयत                       | ३४६        | ار  |
| पर्याञ्च                | 351         |               | अप्रमत्तमयत                      | 370        | g1  |
| अपर्याञ्च               | 3           | ६०४<br>१०२    | अपूरकरण                          | 385        | 3.  |
| मामाद्वसम्बद्धाः        |             | .,5           | थनित्रतिकरण                      |            | 31  |
| न्समान्य                | 3-3         |               | ्र मा                            |            | 31  |
| पवाञ्च                  | 3-3         | ६९३           | ,, টি০ মূব                       |            | 3,  |
| भरवान                   | 34          | 11            | मान, माया और                     |            | 133 |
| न पश्मिचार्राष्ट्र      | 222         | .05           | <i>नो</i> मक्यार्य               |            | 91  |
| भारदल्लाम्बाहरि         | - 4         | ₹0            | <u>अक्यायी</u>                   | 3 18       | 31: |
| गाम व                   | 353         |               | उपराग नक्यायारि                  | 1          | -   |
| <b>ব্য</b> াস           | 356         | Ę0            | ७ नानमार्गणा                     |            | الو |
| भारपीयः                 | 3.0         | 202           |                                  |            |     |
| नपनास्यन                | <b>3</b> 2. | *°6           | मति धुन भज्ञानी                  |            | 374 |
| व्यम्भयमाहि ।<br>-      | 4.3         | ६०७           | सामाध्य                          | 3 3        | 51  |
| ∉ धलान्यद्री            | 321         | -06           | पर्याञ्च                         | 3 3        | 914 |
| अनिवृत्तिकाल            | 4 "         | 304           | अपर्याप्त                        | 5+4        |     |
| डिन्य समाहि             |             |               | मिथ्यार्राप्ट                    | 2 .        | 371 |
| £ 4                     |             | 500           | सामाम्य                          | 3 (        | 513 |
|                         |             | -             | <b>থথান্দ</b>                    | 2 3        | 31/ |
| रीपहरूरा                |             | -             | अपयान                            | -          |     |
| सामान्य                 | 2.          | 5 .           | नामाद्द्रमग्याम्                 | 3 <        | 310 |
| der der de              |             | 303           | सामान्य<br>पर्याञ्च              | 2 0        | ø   |
| الم المساوية<br>الماسية | 22.         | ,             | ययाञ्च<br>अपर्याञ्च              | 370        | , , |
|                         |             | ,             | वर्गपाना<br>विभेग <b>हा</b> त्रा | 255        | 12+ |
| समञ्ज                   | *           | 30-           | विभवक्षण<br>मिथ्याद्येष्ट        | 350        | 3.8 |
| الان ميرام<br>الان سي   | 3           | 20, 4         | भाषाद्वमस्यादार                  |            | 3 1 |
| 43                      | ** 3        | 3 1           | मनिधनकानी<br>सनिधनकानी           | •          |     |

| विव                    | TQ                 | _                | भारा,मूर्चा                        |           |            |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------|------------|
|                        | 44                 | तान पृष्ट        | · .                                |           |            |
| €                      | रामान्य :          |                  | ि यिप                              | ч _       | ७१         |
| Q.                     | पास 🦡              |                  | . 1                                | শ্ব       | नान पृष्टन |
| 91                     |                    |                  | \$77.m                             | पयाञ :    | ٠,         |
| भसयतर                  |                    | ષ્વ હત્તુ        | गासाइनस                            | स्यान्य इ | " s        |
| 716                    | 4170               |                  | ,                                  | र निर्म   | 6.0        |
| पया                    | 197                | g-8              | 413                                | माय . ३८  |            |
| अप:                    |                    | 640              | पया                                | ਜਾ ੍      |            |
|                        |                    | 2-1              | मप:                                | ILES.     |            |
| ज्याधकार्              | ,                  | 646              | बिखा <u>र</u> ाहे                  |           | •          |
| यन प्रयुक्त            | नी ३७०             | 3,5              | सामा                               | च ३००     |            |
| , प्रमुख               | स्यताहि<br>स्यताहि | 575              | पयात                               | 20.0      | 344        |
|                        |                    | 340              | भवया                               |           | 348        |
| द ग्राम                | भाकि रु            | ७ <sub>५</sub> ९ | नामाद्रमगरपार                      |           | 313        |
| - सन्तन्त्राम्या       | 8.45               | ७३०              | - adition                          | ર્વો      | 343        |
| <b>अमत्त</b> रा        | 777 3              | ४₹७              | सामा ३                             | 963       |            |
|                        |                    | ७३३              | पयाञ                               | 20.       | 34-        |
| सामाधिककः<br>सामाधिककः | ग्यत इ <b>७</b> ४  |                  | अप्यादन                            |           |            |
|                        | -1114<br>-1114     | 02-              | अस्यमस्यग्रहरू                     | पश्चि     | 311        |
| ममत्तसयता <i>दि</i>    | त इड्ड             |                  |                                    | `         | Ja         |
|                        |                    | 685              | المذملال المالكيك                  |           | 3 0        |
|                        |                    |                  | है है काल्ह्या                     |           | U 10       |
|                        | ३७६                | už»              | इसमान् <u>य</u>                    | 251       |            |
|                        |                    | ash              | वयाञ्च                             | ** 3      | 3          |
|                        | <b>33</b> 3        | uş ,             | <b>अर्थाल</b>                      | \$9.c     | 3 /        |
| 44-772                 | 433                | ξυ<br>į          | मध्याराह                           | 4.6       | 3          |
| .140                   |                    | t fe             | ररामाध्य                           | ***       |            |
| सामा य                 | 3                  |                  | दद दह                              | tee.      | s          |
| पयान                   | 3                  | 3 t t            |                                    | 161       |            |
| ्रिक स्वयाम<br>जिल्लाम |                    | 41               | स इमसर०३टावा                       |           |            |
| मिध्यान ज्ञान          | s                  | 5                | 45121-0 "                          |           |            |
|                        | 3                  |                  | वदाध्य                             | , ,       |            |
| A land                 |                    | 64xm             | ery Crick                          |           |            |
| सम ।                   |                    | WAR              | न्यात्राध्यात्र<br>न्यात्राध्यात्र |           |            |
| 4 1                    | ა<br>ა             |                  | नसम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः            | •         | •          |
| J ;                    | S <sub>ef</sub>    |                  | 71 -4                              |           |            |
| 41 R                   | - 0                |                  | 175 × E 3                          |           |            |
|                        | 341                | er er            | 3700                               |           |            |
|                        |                    | •                | محد لهساء                          |           |            |
|                        |                    | 47               | R -                                |           |            |
|                        |                    |                  | •                                  |           | i          |
|                        | ~                  |                  |                                    |           |            |
|                        |                    |                  |                                    |           |            |

विषय

नेदशान गणन

| 1444                        | ચલવા ન       | गृष्ठ न      | नियय                 | नक्शा न     | प्रज |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|------|
| पर्याप्त                    | 210          | <b>७</b> ६०  | अपर्याप              | 1 850       | می   |
| अपर्याप्त                   | 388          | 45.0         | मिथ्यानप्रि          |             |      |
| मिथ्याद्दष्टि               |              | - (6         | सामा य               | 825         | 5/   |
| सामा य                      | 8કર્         | してつ          | वर्षात्र             | 333         | 13/  |
| पर्यापन                     | 913          | <b>७६</b> २  | अपयाञ्च              |             | 6/3  |
| अपर्याप्त                   | 8.8          | ६३८          | सासादनसम्या          | _           |      |
| सासादनसम्यग                 | दिष्ट        | - 11         | सामान्य              | 785         | 3/3  |
| नामान्य                     | 85.          | ৬६৪          | पर्याप्त             | 220         | 3/3  |
| पर्याञ्च                    | ३१४          | 33           | अपर्याप्त            |             | مرق  |
| अपर्याप्त                   | 810          | ر څن         | सम्यग्निध्याद्वी     |             | 91   |
| सम्यन्मिध्यादरि             |              | ७६६          | असयनसम्बर्धाः        |             |      |
| असयन <del>स</del> म्यन्दां  | प्टे         |              | नामान्य              | 987         | 6/8  |
| सामान्य                     | <b>ટ</b> શ્ક | 330          | पर्याप्त             | 350         | 3/2  |
| पयान्त                      | 320          | 6.0          | अपर्याप्त            | 8 0         | 6/3  |
| अपयाप्त                     | 328          | 686          | सयतासयन              | 848         | 6//  |
| ४ तेनोरेदय                  |              |              | श्रमचसयन             | ત ર         | 3//  |
| सामान्य                     | ४२२          | 532          | <b>अप्रमत्त्</b> सपत | 8, 3        | 120  |
| पर्याञ्च                    | ४२३          | ७६९          | ६ शहरेस्या           |             |      |
| अपर्याप्त<br>मिथ्याद्यष्टि  | 858          | <b>13.50</b> | नामान्य              | 8-3         | 1200 |
| सम्याहाष्ट्र<br>सामान्य     |              |              | पर्याप्त             | જુહહ        | ७९१  |
| पर्याप्त                    | 85 "         | 15.31        | भपर्याप्त            | 8, €        | 11   |
| अपयो <del>प्त</del>         | ಕ್ಕಾ         | 99           | मिथ्यादि             |             |      |
| मासादमसम्याह                | ಕ್ಕಾ         | 655          | सामान्य              | 800         | 905  |
| नामा च                      | 855          |              | पर्यापन              | 8 4         | 385  |
| पर्यापन                     | 450<br>450   | इथल          | भपर्याप्त            | <i>ध</i> ५९ | 51   |
| <b>अपूर्वा</b> पन           | 850          | 99           | सासादनसम्यन्हा       |             | Con  |
| <b>म</b> स्यग्मिथ्याहाष्ट्र | 952          | 608          | सामान्य              | 8.0         | 900  |
| समयतमस्यग्हार               | 2            | موئ          | <b>पर्याप्त</b>      | 8.4         | ७९६  |
| सामान्य                     | 8            | ٠. کا        | अपर्याप्त            | धर्द        | 30\$ |
| पर्यापन                     | -33          | 1            | सम्यन्मिश्याद्दष्टि  | <b>८६३</b>  |      |
| धार्याञ                     | <b>इंदेड</b> | "<br>"S"     | अस्यनसम्यग्निष्ट     |             | 503  |
| स्यनास्यन                   | 84           | 25.          | मामाम्य<br>पर्यापन   | धर्ड<br>ध्र | 501  |
| सम्भवन<br>अद्योजस्थन        | -38          | 35           |                      | ' ४६२       | ,,   |
| <u> </u>                    | 8,2          | J 30         | स्यतामयन             | 8 3         | 260  |
| - Grand                     | _            | ŀ            | <b>ममसमयन</b>        | 438         | 500  |
| -17:4                       | 01           | .5 25        |                      |             |      |

356

5/0

अप्रमुम्पयम् अपूर्वेत्र रचादि

101

|                          | विष                      | ar .        |                 |              | षाटानग् <sub>ची</sub>          | ,                         |        |           |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|--------|-----------|
|                          |                          |             | मक्ता म         |              |                                |                           |        |           |
|                          | ئوئه م                   | 77          |                 | 56           | न                              | 6                         |        | •         |
|                          | र १ मञ्चा                | i'm         |                 | 10           | . /                            | विषय                      | tant:  |           |
|                          | नेदर्शकः                 | -           |                 | -            | 1                              | अपया                      |        | प इंग्रेक |
|                          | व्यमध्यसि                | 4           | **              |              | व्या                           | व्यवसम्बद्धाः<br>स्थापनाः | 4 80 n |           |
|                          | साम                      | <u>e</u> 4. |                 | 9,9          | 1                              | सामान्य                   | रोष्ट  | ~70       |
|                          | पर्याः                   | -य          | 830             |              | 1                              | प्रयोज                    | Ç.     |           |
|                          | 2700                     | . 1         | \$2.P           | -01          | 1                              | STOTE                     | 540 g  | ~         |
|                          | aled Dates &             |             | <del>८</del> -८ | <03          | स्यन                           | TATTO                     | ¥* 9   |           |
| ŧ                        | ९ सम्दन्त्रमा            | भुन         |                 | -03          | 이시 편?                          | 277-                      | 80 ~   | -,        |
|                          | . 4114497                | 1973        |                 | -05          | ध्यम्                          | 1270                      | 8.00   | दस्       |
|                          | सामाद                    | r es        |                 | - /          | 해입민국                           | A                         | 00     | 4-        |
|                          | पयादा                    |             |                 | <b>তে</b> કુ |                                |                           |        | 6         |
|                          | सपर्या <b>ः</b><br>सम्रा | 80          | •               | ್ಕ           | ३ द साहसा                      | 707                       |        | 61        |
| ,                        | भस्यमसम्याहा<br>सामिक    | च्याह       |                 | (o           | है स्तर्भा                     | •                         |        | •         |
|                          | ************             | दहि         | <               | οĘ           | e4.55                          | 1877                      |        |           |
|                          | सामान्य<br>पर्यापन       | 328         |                 | ŧ            | पय:                            | 77                        | 0.7    | _         |
|                          | भवयीया                   | 833         | €0<br>€0,       |              | B.Pre-                         | 700                       | **     | G1        |
| भार                      | यतसम्यक्षि               | 83-         |                 | - 1          | व्य स्वाह्नेह                  | ,                         |        | 7.        |
|                          | सामान्य                  |             | fg.             | 1            | करामाक                         | ٧                         |        | •         |
|                          | पयाञ्च                   | R24         | 606             | 1            | dalca                          | 4 401                     |        |           |
|                          | ATTO THE REAL PROPERTY.  | 800         | <10             | 1 00         | e dala                         | 465                       | · ci   |           |
| नवत                      | 1877700                  | RCS         | < ११            | 1 4          | म्सा <b>दमस्</b> रक्त          | efe                       | cie    |           |
| শণক                      | 777 mm C                 | ४८५         |                 | e            | श्रामाम्य<br>एशंजा             | 443                       |        |           |
| ५ दक्ष                   | न्यस्या <u>र्</u>        |             | <b>C</b> {E     |              | Atom.                          | ***                       | <. t   |           |
|                          |                          | 1           |                 | लाव          | श्विश्वाधि<br>अवद्यापन         | 400                       | C) **  |           |
| d.                       | पाण ४८                   |             | < { <           | 87532        | मसक्ष्यक्ष्या है।<br>जनकाराहरू | 410                       | 91     |           |
| প                        | 77777                    | •           | ~{ <b>\$</b>    |              | क्ष-साम्य<br>भारतक्ष्मि        |                           | di     |           |
| भस्यमस                   | विकास                    |             |                 |              | sciol.                         | 400                       |        |           |
| न्ता.                    | मान्य ४/३                |             | ,               |              | Pitrone.                       |                           | ž 4    |           |
| 301                      |                          |             | fæ<br>I         | लयमास        | Dani-                          | * 2                       |        |           |
| व्यवस्य<br>स्वास्य स्थ   | गज ४                     |             |                 | र असह        | 7                              |                           | 11     |           |
| व्यक्तसम्बद्धाः<br>विकास | T ¥                      |             |                 | ed.          | TIME:                          |                           | ••     |           |
| रम्मान्ययः<br>सम्बद्धाः  |                          | *1          |                 | ac.          |                                | •                         |        |           |
| 3 Lander                 | , , ,                    | 1,          | ,               | 477          | "YOU                           |                           |        |           |
| म साम                    | • ५ व्हाइ                |             |                 | •            | ₹                              | •                         |        |           |
| 7- 4                     |                          |             |                 | et El        | PG                             |                           |        |           |
| 7                        | •                        | •           |                 | 62,00        |                                |                           | 1      |           |
|                          |                          |             |                 | 466.6        | 7                              |                           |        |           |
|                          |                          |             |                 |              |                                |                           |        |           |
|                          |                          |             |                 |              |                                |                           |        |           |

| विषय                        | सक्द्राम        | 9ष्ठन ∣    | निषय                           | नक्शा न           | पृष्ठ नं     |
|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| मिथ्यादाष्ट                 |                 | 1          | अप्रमत्तस्यत                   | ५३२               | CIT          |
| सामान्य                     | ५२०             | 238        | अपूचकरण                        | ५३३               | CR3          |
| पर्याप्त<br>अपर्याप्त       |                 | <80        | अनिवृत्तिकरण<br>सुद्दमसाम्पराय | ५३४<br>७३५        | c3'          |
| सासादनसम्य                  |                 |            | उपशान्तक्षाय                   | ५३६               | 585          |
| सामान्य                     | 453             | C80        | सीणकपाय                        | ५३७               | 1)           |
| पंपा <u>प्त</u><br>स्मर्याप | હફ્યુ<br>હ્રદ્ધ | <85<br><85 | सयोगिकेवली                     | ५३८               | 610          |
| सम्यग्निच्याह<br>समेयतसम्यग | ष्ट्रि ५३६      | n          | अनाहारी<br>मिध्याहाँप्ट        | ५४०<br>५४०        | टर्स<br>टब्स |
| सामान्य                     | وده             | 283        | सासाद्वसम्यग                   | हिंछ ५४१          | - 11         |
| पर्याप्त<br>सर्वाप          | 636             | 25         | असयतम्ब्यस्य<br>सयोगिकेवरी     | ष्टि ५४२<br>હત્વર | ८५३<br>८५३   |
| नियतास्यतः                  | , 50            | ८४४<br>८४५ | समाग्यवरा<br>संयोगिके वली      | 444               | 15           |
| प्रमन्तिपत                  | , 35            | 37         | सिद्धमगवान                     | લ્ક્ષ             | 611          |
|                             |                 | '          |                                |                   |              |

## सत्प्रक्रपणाके

## आरापान्तर्गत विशेष विषयोकी सुरी

| ना स्थानामा विशेष विष्यासी सुन्ता |                                                               |                        |                      |                                                    |                     |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| 東京 #                              | विषय                                                          | ণুন্ত দ                | क्रम च               | विषय                                               | पूछ ने              |  |  |  |
| निश्या                            |                                                               | 823                    | ८ अपर्याप<br>द्वानेश | त काण्यें तीनी सम्प<br>कारण                        | क्रयों हे<br>स्रोक  |  |  |  |
| gra [                             | क्षरय धन वाली<br>निरंशक्ष्यन                                  | 815                    | उसका                 | याके स्वक्षपम मत्री<br>निराक्रण                    | 851                 |  |  |  |
| भिश्य                             | मेर भार इतका पूर<br>एका स्वक्षा और जन                         | 813                    | , द्वीनेर्मे ।       |                                                    | Aff                 |  |  |  |
| 464                               |                                                               | 413                    | और व                 | रण गुजस्थानमें या<br>वियोगक द्वीनका व              | प्रका साव           |  |  |  |
| 1रकार                             | कर लेक देशकारणा केल<br>कर समाच्ये प्रकाल<br>कर समाच्ये प्रकाल | 494                    | غر عزاء              | नक्षायादि गुणस्<br>पाद्वानुका कृत्या               | 814                 |  |  |  |
| 4-4£                              | ्रांबार<br>गुर्दा करें हार है।                                | ाम<br>व <sup>्</sup> र | द्वानगर              | सन्दर्भार सोहणूर<br>१ केवलीर पर्याप<br>१क्षा विचार |                     |  |  |  |
| 9 March                           | िवर संजय्ने हार प्राच्याण<br>राज्य संजय हार प्राच्याण         | বা<br>ধ                |                      | (यदा इपात्र भीतः व<br>भज्ञत्वद्याः समर्थेत         | प् <sup>राह</sup> े |  |  |  |

| À                  | शालापगत रिनाप निषय सूची                                                                                                          |                    |    |                               |                                                                |                           |                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| FE                 | त धिपय                                                                                                                           | पृष्ठ न            | सम | म                             | विश्वय                                                         |                           | দুদু ল         |
| १ - <sup>१</sup> - | त्रियोगिकेवरीके एक आयुमाणका<br>देवर्धन<br>कराकालाभास द्वव्यलेदयाका<br>सम्बद्ध                                                    | 834                | 38 | ेड्यामें<br>मादारि            | के मस्तित्यः।<br>हमिधशायमे                                     |                           | ६६             |
|                    | िं वोंके अपर्योप्तकारमें साविक<br>केर सायोपशीयक सम्यक्तका<br>निर्योग<br>सिंपन<br>स्वतास्वत तिर्वचौके साविक                       | 851                | 25 | प्राणोंके<br>समायक<br>भीदारिए | स्थायु आ<br>स्रतिस्तिः<br>। समर्थन<br>इमिश्रकाययी<br>केयर एकः। | गी सयोगि                  | Ę /            |
| •                  | सम्पन्तवेते समावना बारण<br>सयोगिनेचलीने सनादारकस्य<br>समर्थन                                                                     | ४८२<br>७०३         | 32 | होनेश<br>आहारक                |                                                                | वाँके न्द्रीवेद           | ÉÉO            |
|                    | भावतसम्बद्धाः सतुष्यके भव<br>पाप्त कारमें एक पुरुष्येद तथा<br>भावतेदयामीके द्वीनेका कारण                                         | ţo.                | #8 | वरिष्टार्शि<br>कारणका         | पड़ाद्धि स्वपन<br>प्रतिपादन<br>। प्रयोगी जीवें                 | हे समापक                  | ĘF 9           |
|                    | मनुष्यतियों हे आहारकशारीर व<br>हानेश कारण<br>देयों के पर्याप्तकालमें छडी हम्य                                                    | e <sup>2</sup> 8.3 | 25 |                               | प्रमत्तमयन्त्रे                                                |                           | ६६०            |
|                    | रेपामे प्याप्तमारून छहा द्रव्य<br>रेद्यामीमा समर्थन<br>देपीने भवशान्तमारूमें उपज्ञम<br>सम्पन्नमा सद्भाय-समर्थन                   | पड्र<br>५४०        | 45 | वियक्षित<br>जाने भा           | वे अभायवा<br>भाग और<br>एषु बहुनेप                              | दर्गनमाग<br>र रोप भान     | 9/1            |
| २४                 | भनुदिशादि देशोंके पर्याप्तकारमें<br>उपशामसम्बद्धाः समाधना<br>विशिष्ट समर्थन                                                      | ०६६                | şo | का मित्र<br>मत पर्यर          | २वे नदी बन<br>गहन<br>गहानवे माध<br>क्रयंत्रे दाने ।            | डिसीयाप                   | 5< <b>ξ</b>    |
|                    | जीयसमासाँ ने पक्त लगाकर ७<br>भेदी सक्का निरूपण<br>बादर जलकायिक जायांक वणका                                                       | 405                |    | श्रमसम्य<br>कारण              | क्त्यर दान<br>क्त्यर सही<br>शया अधि                            | होनका                     | <b>5&lt; 5</b> |
|                    | विरोर<br>मनेवार्गियों दिस्त आर कार्य<br>प्रणुक्त आस्त यहा समध्य<br>सरोगिक स्टोनिक जीवसमास्त्रे                                   | £00                |    | बारमें द<br>स्वशा श्री        | द <b>्रमा</b> यकत                                              | हिंध स्त                  | è              |
|                    | सयोगिक्यर्गक जीवसमासके<br>भारत प्रकृतसम्बद्धक<br>भारतिकामिक्यस्यामी जायोक<br>द्रायसे एक कार्यात्रण्या अथवा                       | \$ 3               |    | आयो <b>र</b><br>भगावका        | भारतीरकोस्ट<br>य नपारन                                         | काथयागक<br>व उपयद नह      | , ,            |
| 7                  | द्रध्यस्य एक कायान्यः अवयः<br>छुट्टी ल्ण्याचे भाग आध्यः छुट्टी<br>प्रेण्याभाक अस्तित्वका वानपादन<br>सभोदाहकामध्यकायुगानीः अस्यतः | εş                 |    | सङ्ख्-भ<br>संध्याति           | स्मद्भाय <b>का</b> ।<br>यागणाश्रीय<br>त्रवाह बन्धन             | स्ट्राप्ट<br>अस्ट्रयम्ण्ड |                |
| ķ                  |                                                                                                                                  | 805                | -  |                               |                                                                |                           |                |
|                    |                                                                                                                                  |                    |    |                               |                                                                |                           |                |

# शुद्धि पन्न

(परिभा ४)

12

छानेक

নিবিয়

केइ

स्वनार और स

होते हैं

प्राण प्राण क्षत्रधा बतार

सीहि

মিলা

सामाग €

ŧ

सम्ब

वापुरी

वान्य

(परि

44

4 300 (6

|              |                         |                      |                     | ~~~                                          | ~~~         |             |                          |      |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|------|
|              |                         | ( पुस्तः             | ( <b>?</b> -a       |                                              |             |             | ( पुस्तक-                | -3)  |
| मुष्ठ        | पक्ति                   | 2,1                  | <u>नुद</u>          | गुद                                          | प्रष्ठ      | पान         | ্ খ্যু                   | Ę    |
| 23           | ર હિંદ                  | ] પાંસે              | सरसॉ                | इवेत सरसों                                   | धर१         | 2           | छाभेद द्विद              | 1    |
| ६८           | ७ [हि                   | ] इम                 | दोना                | इम दोनों                                     | धरट         | 4           | तिण्णियेद                |      |
| 103          | ६ [हि                   |                      |                     | साधु<br>इन दशॉका                             | हर्ड        |             | केड्<br>भी कीच द्यार     | না   |
|              | es (G                   | द्शाक<br>१ क्यं      |                     | निर्मुण ही है.                               | 884         | 40 fts      | ्र] और सय<br>सयतोंके     |      |
|              |                         |                      |                     | सर्वगत ही है।                                | <b>४</b> ४६ | € {fè       | ] होते हैं।              |      |
| 155          | १९ हिंह                 | ] नामव<br>उदय        |                     | शमक्रमका सस्य                                | {           |             |                          |      |
| \$50         | ३[म्                    |                      |                     | ना य तरेण                                    | }           |             |                          |      |
| 800          | 14 [K                   | ] ११ म्<br>भागे      | पिने                |                                              | 840         | 9 [iš       | ]एनसम्बे                 | दक-  |
| ×            | T # (- 91               |                      | में होनेश           | ×<br>गरे परिवामीमें                          |             | 6           | तिहिं                    |      |
| ₩X           | का श्राप                | त कार                | र है औ              | र उपरामधेणीर्मे<br>उपरामन <b>का</b> रण       | 840         | 44          | मिच्याद्य                | 1    |
| €, !<br>₩ ii | (शल्पः<br>वस्यक्र       | रम भित्र<br>भी है है | भिद्म पां           | रेवामीमें एक्ता                              | 305         | स १०७       | EN E                     |      |
| 27E          | গমাধাৰ<br>ভাষ           | मही। १<br>१४ है।     | व्याहित् ।<br>नेवाल | ।एक और उप<br>उन परिवामींमें                  | 1           |             | सद्गासम                  |      |
| 81°          | य वर्षेत्र<br>संयक्षामा | निसम<br>। यस अर      | नना या।<br>भारी     | जाना है श्रम                                 |             |             | वाषुद्रसयदे<br>पाटस्युनव |      |
| .,           | • 5[                    | કે } થો<br>પર        | सा पर<br>१थमे का    | भवशा भी<br>यह पश्चम                          | 1           | # 20        |                          |      |
| • •          | [                       | ह्य] चा<br>इं} वा    | सम<br>दिया          | -सिनि ।<br>वादिय । सर्थान्<br>यमस्यनित्रक के | ≥(9         | रि १)<br>१६ | (परिभा                   | r ≼. |
|              |                         |                      |                     | श्रीयोच यच<br>राज्यते द्रव                   | 1 7         | િ ≺)        | •                        |      |
| *            | ſ                       | 1 7                  | 1 g >4;             | हॅ मी द ।<br>पूर्व वहीं शनहीं                | 1           |             |                          |      |
|              |                         |                      |                     |                                              |             |             |                          |      |

# संतपरूवणा-आलाप





#### सिरि भगवत पुष्फदत भूदवलि पणीदे

# छक्खंडागमे

जीवड्डाण

तस्स

#### सिरि चीरसेणाइरिय विरइया टीका

#### धवला

सपिंद्र सत-सुव विवरण-समचाणवर तेर्सि परूवण भिगस्तामो । परूवणा णाम कि उच होदि ? ओघादेमेंदि गुणेसु जीरममामेतु पञ्चमितु पाणेसु मण्णासु गदीसु हदिणसु कापसु जोगेसु वेदेसु कागएसु णाणेसु सचमेसु दवणेसु रेस्सासु भविषसु भगिष्यसु मम्मचेसु सण्णि असणीसु आहारि अणाहारीसु उपजोगेसु च पञ्चापपञ्चच विममणेकि विसेमिङ्गा जा जीव विवस्ता मा परूरणा णाम । उच च—

> गुण जीवा पजती वाणा शण्या व मगणाओ व । उदलेको वि व बमले बील स वस्त्रणा भणिया ॥२१७॥

सत्यक्रपणाने स्वाँका विवरण समाप्त हो आनेके धनन्तर वय उनकी प्रक्रपणाका वर्धन करते हुँ—

संका-प्रमाणा किय कहत है !

ममाधात —सामान्य भार विशेषका मणका गुणस्थानाँमें जीवसमासाँमें परासियोंमें गणोंमें सद्धार्मेंमें गतियोंमें द्वित्यामें कार्योंमें बोगामें वर्षोंमें क्यायोंमें आर्थे में स्वमाने देशवींमें, नेट्यासींमें भव्योंमें भाग याँसे स्वयक्तांमें सधी अस्तियोंमें साहारा मनाहरियोंमें सीह उपयोगामें पर्योग्न और अपयोग्न स्वाच्यायों में विश्व करके जो जोयोका प्रवासा का जाती है, उसे मरुवान कहते हैं। कहा भा हु---

र्गुणस्थान ज्ञायसमास पर्याप्त प्राय सञ्ज चादह मार्गपाएँ भार उपयोग इस प्रकार समसे वीस प्ररूपणाए कही गाँह है । २१०॥

मेसाण परूराणाणमत्यो उत्ती । पाज-मण्या उत्तरीग पर्राणाणमत्रा उत्तरे त्राणिति जीनति एमिरिति त्राणा । के ते १ पत्रेन्ट्रियाणि मनेतर्क नामक ऋष उच्यासनिःझासी आयुरिति । "नेतेपामिन्द्रियाणामेक्ष्ट्रियाटियन्तर्मात', चलुगहित्रवे ग्रमनितन्यनानामिन्द्रियाणामेक्षेत्रियादिजातिभि साम्यामात्राता नेन्द्रियश्योष्ट्राचन्त्रम चक्षुरिन्त्रियाद्यावरणक्षयोषरामछक्षजेन्त्रियाणा त्रयोषरामावेत्रया बाद्याप्रप्ररणगुरुषुरा निमित्तपुद्रलयचयस्य चैकस्यविरोधान्। न च मनोवल मन पर्याप्तावन्तर्भवति, मनोवग स्कृत्यनिष्पन्नपुट्टलप्रचयस्य वस्मादुरवेबातमत्रलस्य चैक प्रतिरोधात् । नावि पाग्वतं म् पर्याप्तायन्तर्मवति, आहारपर्गणास्कन्यनिष्वन्नपुद्रलयचयम्य तस्मादुत्पन्नाया मापावण स्कन्धाना श्रोतेद्रियप्राद्यपर्यायेण परिणमन गुक्तेय साम्यामातात् । नापि रायरन ग पर्याप्तायन्त्रभयति, वीर्यान्वराय ननिवन्योपश्रमस्य ग्यल्रसमागनिमिच्छाकिनियन्यन् प्रचयस्य चैकत्नामात्रात् । तथोच्ड्रासनिद्यासप्राणपर्याप्त्योः कार्यकारणयोरात्मपुदृशीप

धीस प्रकर्पणाओं मेंसे तीन परपणाओं को छोडकर दोच प्रम्पणाओं का सामप्रहे आये हैं, अत यहा पर प्राण, सत्ता, और उपयोग इन तीन प्ररूपणाओंका अर्थ कहते हैं। द्वारा जीव जीता है उहें प्राण कहते हैं।

शका-वे प्राण कीनसे ह ?

समाघान-पाच १८ द्रया, मनोयल, वचनवल, कावयल, उच्छाम-निश्वास मोर ये दश माण है। इन पाचों इटियोंका यकेन्द्रियजाति आदि पात्र जातियोंमें अतमीय नहीं है।

क्योंकि, अञ्चरिन्द्रियानरण बादि कमाँने क्ष्योपदामके निमत्तते उत्पन्न हुई हिंद्रयाँनी दिवजाति आदि जातियोंने साथ समानता नहीं पार जाती है। उसीपनार उच पार्ची योंना शेंडियपर्याप्तिमें भी अतमीन नहीं होता है, क्योंकि, बनुशिद्रिय आहिको म करनेवाले क्योंके क्षवीपदामस्वरूप इत्योंको और क्षवीपदामकी अपेक्षा बाह्य पत्राधीको करनेनी शक्तिने उत्पन करनेमें निमित्तभृत बुहर्रोंने प्रचयको एक मान हेनेमें विरोध है। उसीयकार मनोषलका मन प्यासिम मी अतमीय नहीं होता है, क्योंकि, मनीय स्वत्यांस उत्पन्न हुए पुरस्यवयंत्रो और उससे उत्पन्न हुए आस्मवल (मनावल) है मानंतर्भे विरोध वाता है। तथा यजनवर भी मापापयास्त्रिमं अ तर्भृत नहीं होता है, व बाहारवर्गणाने स्वर्ग्याने उत्पन्न हुए पुरुलप्रचयरा और उसने उत्पन्न हुई मापान स्व भावा श्रीविद्यके द्वारा ब्रहण करने योग्य धर्यायसे परिणमत्र करनेरूप शक्तिका प समाननाका अमाय है। तथा कायबलका भी दारारपयाप्तिमें अन्तर्भाय नहीं होता है। प पीयोन्तरायके उदयाभाय और उपदाससे उत्पन्न हुए स्वोपदानकी और खर रसमागरी नि मृत द्वाविके कारण पुरुद्धवयकी यक्ता नहीं वाहे आती है। हसीप्रकार उद्धासिन ह्या चाप दे थाँर बात्मोपादानकारणक है तथा उच्छालिन द्वासपर्यान्ति कारण है और 97 नयोभेंदोऽभिघातच्य इति ।

सच्चा चडाविन्हा आहार भय मेहून परिगाह सन्गा चेदि । सैथुनर्वना वेदस्मा नविननीति चेन, वेदन्योद्यक्षामान्यनिनन्यनमैथूनम्ताया वेदीद्यविशेषक्षणवेदस्य चंचरनातुपक्ष । परिग्रहसाणि न लोभैनिन्त्वमारान्द्रति, लोभोद्यसामान्यस्पालिंद्र वासार्थकोमत परिग्रहसामान्यस्पालिंद्र वासार्थकोमत परिग्रहसामान्यस्पानतो मेहान् । पि चलसोडपि मता आलीद्रनासार्था, अभयवाना सामामा स्पादित चेया, लोपचास्त्रन्यत्मस्यानमान् । स्वपरप्रहण-परिणाम उत्पोता । न म मानदर्यनमान्यायारस्वर्यनित, मानहणावरणक्रमत्वयोपदासस्य चर्डभयवारतस्योग्योगदार्थिका

अप स्पादिम रिशाविशिया प्ररूपणा शिव्र संयोगका उन नोकेति । किं पात । पदि नोका, नेप प्ररूपणा भरति, बुराजुकप्रतिपादनात । अथोका, अधिनमानप्राणपूर्या

दाननिभित्तक ई, भारतप इन होनीम भेद समग्र लेना चाहिये ।

सदा बार प्रशास्त्री है। माहारसवा, भयसता, मेपुनसदा भार परिश्रहसता । राजा-मेपुनसदाना वेड्से मन्त्रामीय हो जायगा ?

ममापान — नहीं वर्षीक, क्षोंने वेहांके उह्य शायात्यके निमिक्त उत्तय हुई मैनुनक्षण और वेहींके उह्य विशेष स्थक्त वेह, इन दोनोंसे यक्षण उन्होंन सकता है। इसीयकार परिप्रदक्षण भी क्षोभकवायके साथ यक्स्यको आप्त नहीं होशी है क्योंनि बाहा पहार्थीको विषय करनेवाल होनेके कहरूप परिस्दक्षण क्षोध करनेवाले लोभक्त लोभक्षणायके उदय कर सामान्य लोभक्षण भेह है। व्यान्त वान्य वहायोंके निमिक्ति जो लोभ होता है उसे परिप्रद क्षण करते हैं, और लोभकवायके उहयने उत्यव हुए परिवासीके लाभ करते हैं।

एका-परि थे सार्वे ही सज़ाय बाहा पराधाँके ससमसे उत्पन्न होती हैं तो अववस गुणस्थानवर्ती जीवोंके सजाजीका अवाय हो जाना बाहिये हैं

सम्मान-वर्दा, क्योरि अध्मत्तीमें उपवारसे उन समाभीश सङ्गत स्थानार विचा मारा है।

स्य और परना ग्रह्म करनेताले परिणामा गणका उपवास करने ह । पह उपयोस भागमारिया और दश्तनप्रमाणामें भागभूत नहा हाता है क्यों के मान भार दगत दन दोनों के साराक्षर बानावरण भार दगानावरणक रामा गामका उपयास मानमें विराध अपराह ।

सुकी -- सह थास प्रणांका प्रस्तपा ग्रहा आला हिं के यह बनलाई । हि यह प्रस्पता स्वातुसार कहा गई है, या तहा

प्रतिशास-इस्टाइन या प्रशासन द

रीकी — यहि ब्युशायस्य नहा वन यह है ता वन वह वह सह है है सहस है स्पोदि, यह सुक्षेत्र नहा कह तथे त्वच्यका प्रान्य दून वस्ता है। आह यह स्वत्य नहा कर स्वी

मेसाणं परवाणायमस्यो पुत्तो । यान मन्त्रा उपनोग परवाणामन्त्रा तुन्हे । प्राणिति जीरति एभिरिति प्राणा । के ते १ पत्रे द्विपाणि मने। वं राज्य कायन उच्यामनि'क्ससी आयुरिति । नैनेपामिन्डियाणामेर्रेडियारिकानामार'; चतुमदिवना श्रमनिबन्धनानामिन्द्रियाणामेकेन्द्रियादितातिमि माम्यामातान्। नेन्द्रिय स्पाप्तारनर्भाः चभुरिन्डियाद्यान्ररणश्चयोपञमलभ मेन्डियाणा त्रयोषणमावेशया बालार्थप्रहणगुन्तु वि निमिचपुद्रतक्षचयस्य चैकतानिरोधान्। न च मनीयक मन वर्षाप्ताक्तर्मजित, मनोतन्त्र स्कर्न्यनिष्पञ्चप्रहरूप्रचयस्य वस्मादुत्पत्रात्मवनस्य चरुत्वतिगेषात् । नादि वायर मात्र पर्याप्तावन्तर्मवित, आहारवर्षणास्तरवित्वस्रपृष्टस्यचयस्य तस्मादुत्पत्रायाः मात्रावर्षण स्कन्याना श्रोतेद्रियप्राद्यवर्यायेण परिणमन गुक्तेत्र माम्यामात्रात । नापि जायन्त्र गण पर्याप्तावन्त्रभ्यति, वीर्यान्वराय वनित्र योषश्यमस्य राष्ट्रममार्गान्मित्रशक्तिनियन्यन्युहरु प्रचयस्य चैकत्वाभातात् । तथोच्युामनिदरामत्राणपर्यान्त्या कार्यमारणयोरा मधुद्रकोषहा

वीस मन्द्रपणार्नोमेंसे तीन प्ररूपणार्मोंको छोडकर दीच प्रमुपणार्मोका सथ पहले अ साये हैं, सत् यहा पर प्राण, सता, और उपयोग इन तीन प्रस्पणामीका अर्थ कहते हैं। जिन्ह द्वारा जीय जीता है उन्हें प्राण कहते हैं।

शका—वे माण कीनसे हा ?

सम्पान--पाच श्रीद्रया, मनोबल वचनवल, कायवल, उच्छास निश्वास भोरमणु ये दश प्राण है।

इन पायों इदियों ना वेकेन्द्रियजाति बादि पाच जातियों में अत्वर्धान नहीं होता है। क्योंकि, चश्चरिन्त्रियायश्य आदि कर्मीके क्षयोपदामके निमत्तक्षे उत्पन्न दुई इत्रियाँकी परे दियजाति व्यदि जातियोंके साथ समानता नहीं पाई जाती है। उसीप्रकार उक्त पानी श्रीय थींका इदियपपीरिवर्में भी अ तर्मात नहीं होता है, क्योंकि, क्यारिद्रिय आदिको आवर्ष करनेवाले कर्मा के स्वीपदामस्वरूप इन्द्रियों को और स्वीपदामकी अपेशा बाहा परायांकी प्रह्म करने हैं। शक्ति उत्पन्न करने में निमित्तमून युट्टरों हे प्रचयको एक मान हेने में बिरोध मार्ग दै। उक्षीप्रकार मनोजलका सन पर्याप्तिमं भी सत्तर्भाव नहीं होता है, फ्याँकि, सनीवार्णी स्व मासि उत्पन हुए पुडल्मनयको और उससे उत्पन्न हुए आत्मवल (मनावल )को पह मानतेमें विरोध बाता है। तथा क्वनकर भी मापापयीन्तिमें कतभूत नहीं होता है। क्यांकि समानताका अमाय है। तथा कायबलका भी हारीरएयान्तिमें अन्तभाध नहीं होता है, क्योंक, पीर्यान्तरायके उदयामाय और उपशासने अत्याद्य हुए क्षयोपश्चमकी और खर रसमागर्की मिन मृत दाजिके कारण पुरुष्यवयकी पकता नहीं पाई जाती है। इसीमकार उच्छासिन दगह मण काय है मीर बात्मोपादानकारणक है तथा उच्छानिन दवासपर्याप्ति कारण है और पुत्रहोग

योभेंदोऽभिधातस्य इति ।

सण्णा चडिन्सः आहार भय मेहूल परिगाह सण्णा चेदि । मैधुनतला वेदस्या वर्षवर्तीति चेन, येद्रयोदयक्षामान्यनिवन्यनमैधुनन्द्रााया चेदोदयिवेवेवठधणवेदस्य वेक्त्यानुषपचे । परिग्रहसमापि न लोभेनिक्त्यमास्यन्द्रति, लोभोदयसामान्यस्पालीट-सामार्थलोभव परिग्रहमशामादयानको मेदान् । यदि चवसोडपि सत्ता आलीटवासार्या , अप्रमत्ताना सगामार स्पादिति चेधा, तत्रोपचार्त्तस्वरम्पास्युग्यमान् । स्वरस्त्रहण सिर्वात द्वाराया । न म नानद्रश्नमार्गाचयोस्त्रवर्मस्त्रीते, नानद्यावस्यक्रमेश्वयोगगमस्य वक्तस्यक्रमानस्योग्योगान्यानिकार्योग्यन ।

अय स्पादिय दिरातिचिपा प्ररूपणा शिम्र सुतेयोक्ता उत नोक्तित १ कि चात १ यदि नोक्ता, तय प्ररूपणा भरति, स्रातुक्तप्रतिपादनान्। अयोक्ता, जीरममामप्राणपणी

राननिभिक्तक ई, भनवय इन दोनोंमें भेद समग्र लेना बाहिये ।

सम्रा धार प्रशासनी दः महारसम्, भवसम्, मेयुनसमा भार परिष्रदृसमा । यका — मेपुनसमाम वेदमें मन्तर्भाव हो जावना <sup>ह</sup>

समाधान — नहीं वर्षोंकि, तीनों बेदोंने उदय सामान्यके विशिवसे उत्तम हुई
मैयुनसम भीर वेदोंने उदय जिगेष स्वरूप बेद, इन दोनोंमें प्रकार नहीं बन सकता है। इसीप्रकार
परिमद्रसमा भी लोभकगावने साथ पहरवाने भारत नहीं होती है। क्योंकि बाह्य पहायोंने विषय करनेवारा होने के बाह्य परिमद्रसमाने धारत करनेवारे टोमेले गोन करने उदय कर सामान्य लोभका भेद है। मध्यम् बाग्य वर्षोंने निमित्तन जो लोग होना है उसे वरिमद्र समा करने हैं, आर लोभकगावने उदयसे उत्तम हुए परिमामोंने लोग करते हैं।

चिया - यदि थे वारों ही सजाय वाहा पदार्थी है ससमसे उत्पन्न होती है तो अपमन

गुणस्थानयतीं जीयोंके सजाभीना मगाय ही जाना चाहिये ?

ममाधान-नहीं क्योंकि, अवन्त्रमें उपबारते उन सहाधोत सहाव स्पीका रियागवा है।

स्य और परशे प्रदश करनेवारे परिचामारिवेषको उपयोग करते हैं। यह उपयोग कानमारीमा और क्रानमारीमार्ग म तर्मुत नहीं होता है। क्योंकि सान और दर्मन रन दोनोंके कारफर सामारीमा और दर्मनापराम क्यायदानको उपयोग म ननेमें निरोध मनता है।

स्वा-चद वीस प्रशास्त्री प्ररूपण दही आओ शिन्तु यह बतलाह्ये कि यह प्ररूपण मुशानसार बढ़ी गई हैं, या नहीं ?

प्रतिश्र**का—इस प्रश्रते एया प्रयो**जन दे <sup>ह</sup>

राक्ता—यदि खुवापुतार नहीं वहाँ यह दे तो यह प्रस्पवन नहीं हो सबसी है क्योंकि यह सुक्षमें नहीं कहे गये विषयका प्रतिच दन करता है। और यदि सुकानुतार करों गर है, तो अंत्रसमास, प्राप्त, प्रस्तित, उपयोग और सङ्ग्रहकण्याका प्राप्तामान

सेसाण परूपणाणमत्यो उत्तो । पाण-सण्णा-उपजीग परूपणाणमत्यो तुबरे । प्राणिति जीरति एभिरिति प्राणा । के ते ? पश्चेन्द्रियाणि मनीपल नाग्यल कापन उच्यामनि स्मासी आयुरिति । निवेपामिन्द्रियाणामे रेन्द्रियादिष्वन्तर्मारः, चभुरादिश्रयोप शमनिष्टयनानामिन्द्रियाणामेकेन्द्रियादिजातिमि साम्यामात्रात्। नेन्द्रिय्पर्यापावनतर्मात् चभुरिन्द्रियाद्यात्ररणश्वयोपद्यम्छवजेन्द्रियाणाः वयोपद्यमापेनया वाहार्वग्रहणग्रन्युत्रीर निमिचपुद्रलप्रचयस्य चैकत्यारिरोधात्। न च मनोयल मन वर्याप्तायन्तर्मरति, मनोवर्गन स्कृत्यनिष्पन्नपुद्रलप्रचयस्य वस्मादुत्पवात्मवलस्य चैवन्यविरोधात् । नापि वाग्यन माग पर्याप्तायन्तर्भयति, आहारवर्गणास्कन्यनिष्पसपृष्टलप्रचयस्य तस्मादुरपत्राया भाषावर्गना स्रन्धाना श्रोतेद्विपग्राधपर्यायेण परिणमनशक्तेत्र साम्यामात्रात् । नापि कायतत शरा पर्याप्तावन्तुर्भरति, नीर्यान्वरायज्ञनितवयोपश्चमस्य रालरममार्गानमित्तशक्तिनिनन्त्रनपुरस प्रचयस्य चैक नामानात् । तथोच्डासनिक्नासप्राणपर्यास्त्रो। कार्यकारणयोत्तमपुद्रहोपात

पीस महरणामाँमेंसे तीन मनपणाभाँको छोडकर दोप प्रम्पणामाँका अध पहते 🖼 भारे हैं, मत यहा पर प्राण, सता, श्रीर उपयोग इन तीन प्ररूपणाओंका मधे कहते हैं। विक द्वारा जीय जीता है उर्दे माण बहते हैं।

स्या-वे प्राप बीनसे हैं !

समापान-पार हिन्द्रया, सनोवल वयनवल, कायवल, उच्छास-निश्वास और मणु ये दश शान है।

दन पार्शे इदियाँका परेशिदयनानि आदि पाच जानियाँमें अन्तर्भाग नहीं होता है। क्योंकि, बसुधि इयावरण आहि कमीने क्षयोगदायने निमत्तसे उत्पन्न हुई हिन्न्योंने के द्वियमानि माहि जातियोंके साथ समानना नहीं पाई जाती है। उसीधकार उत्त पानी हो द यों दा ही द्रवपयां जिमें भी अत्तर्भाव नहीं होता है, क्यों कि, क्यों दिव आहिको अवर्ष बरनेबाठ बर्मीन श्रेणप्रशासस्वरूप इन्द्रियोंनो और श्रेणप्रशासनी अपेशा वाहा परायांनी हरा बरतेश रानि के उत्तय बरतेमें निमिन्तमून बुट नेते प्रयक्षी पर मान छेनेमें विशेष मन है। उद्यादार अनावउना अन प्यातिमें भी सतमात्र नहीं होता है, क्योंकि अनीव क्कामां से उत्पन्न दूप पुरत्यायको और उससे उत्पन हुए आत्मवर ( प्रवाक का सानवर्षे विशेष साता है। तथा वचनवर सी सावाययीलिये पातमूत नहीं होता है, वर्षे महात्वरणाहे स्टापोन उत्थन हुए कुरुरमध्यका और उत्पत्त हुई मारावरणाहे स्कर्णाचा थे केन्द्रियह डास ब्रह्म बनने याय प्रयोगस परिवास करने का कार्याचा थे केन्द्रियह डास ब्रह्म बनने याय प्रयोगस परिवास करने का कार्या सम्बन्धः समाव दै। तथा बायबल्या मी दार्गरप्यान्त्रिमें सम्तमाय नहीं होता है, वया द बार है और बामीपाइनकात्मध है तथा उद्यागानि दशासप्यानि कारण है और प्रारंभी नयोभेदोऽभिधातस्य इति ।

सण्या चत्र-विदा आहार मय मेह्य परिगाह सण्या चेदि । मैधूनवया वेदस्या न्तमवतीति चेत्, वेदत्रयोदयसामान्यनियन्धनमैधनम्बाया वेदोदयरिशेपलक्षणवेदस्य चंत्रत्यानुषपचे । परिग्रहमापि न लोभेनकत्त्रमास्यन्दति, लोमोदयसामान्यस्यालीढ-बाद्यार्थलोभत परिग्रदसरामादधानतो भेदात । यदि चतसोऽवि महा आलीदबाद्यार्था , अप्रमत्ताना सनामार स्यादिति चेच, तत्रीपचारतस्त्रस्याम्युयगमात्। स्यपग्रहण परिणाम अपरोग । च स ज्ञानदर्शनमार्गणपोर तर्भवति, नानदगावरणकर्मस्योपशमस्य वदुमयबारणस्योपयोगस्यविशेधात् ।

अय स्यादिय विंगतिविधा प्ररूपना निष्ठ सत्रेणोक्ता उत नोकेति १ किं बात १ यदि नोक्ता, नेप प्ररूपणा भगति. स्वानकप्रतिपादनात् । अथोक्ता. जीगसमामप्राणपर्या

राविभिक्तर है. अनुषय इन होगोंमें भेद समस रेना चाहिये।

समा बार प्रकारको है। बाहारसमा, भवसमा, मेधुनसमा और परिव्रहसमा।

धवा-मधनसमाहा वेदमें मात्रभव हो आवगा ?

समाधान - नहीं क्योंकि, तीनों बेदोंके उदय सामान्यके विमित्तसे उत्पन्न हरी मैधुनसमा और पेहाँ दे उदय विनेष स्वरूप घेह, इन दोनोंमें प्रस्व नहीं वन सहता है। इसीमहार परिप्रदक्षण भी लोभवचायके लाध चनत्वको प्राप्त नहीं दोती दे। क्योंकि बाहर पदार्थीको विषय करनेवाला द्वानेके कारण विशिष्ट्रभन्नाको धारण करनेवाले लोसस नीसक्षावके उक्त हर सामा य लाभना भेद हैं। अथान बाग पदायाँ ने निमित्तते जो लोम होना है उसे परिम्रह सबा कहते हैं, और लोमक्यायके उदयक्षे उत्पन्न हुए परिणामीको लोम कहते हैं।

श्रमा-विद थे चारों ही सजाप बादा पदार्थीं से सत्तवसे उत्पन्न होती हैं तो अपमन गुजस्थानवर्ती जीवें(के सकामाँका भगाव हो जाना खाहिये हैं

समाधान-नहीं, वर्षोकि, अद्मनोंमें उपचारसे उन समाधीका सद्राय स्वीकार

किया गया है। स्य श्रीर परको ग्रहण करनेवाले परिणामिश्रीयको उपयोग कहने हैं। यह उपयोग शानमार्थणा और दरानमार्थणामें अन्तर्भृत नहीं होता है। एवंकि सान और दर्शन रून होनों हे शानमार्थणा और दरानमार्थणामें अन्तर्भृत नहीं होता है। एवंकि सान और दर्शन रून होनों हे शारम्बरण सानायरण आर दशाधिरणाचे संवापनामचे उपयोग माननेमें विरोध आता है।

श्रदा-यद पीस प्रशरकी प्ररूपणा रही आसी विन्तु यह बतलाइये कि यह प्ररूपणा स्वात्सार वदी गई है, या नहीं ?

प्रतिज्ञ**रा—इ**स प्रथसे प्रया प्रयोजन हे है

रीका — यदि स्वापुतार नहीं वहीं गर दे तो यह प्रस्तवन नहीं हा सवती है क्योंकि, यह स्वयं नहीं करे गये विषयका श्रीवपुत करती है। और यदि सम्बद्धार क्यों गर है, तो जीवसप्रास, प्राप्त, वर्णीनि उपयोग आर सम्राप्यस्थापका प्राप्तामाने

मेसाण पर्यस्थाणमयो पुत्तो । पान-मन्ना उपत्तीम प्रनागाणमया तुद्धः ।
प्राणिति जीवति एभिरिति प्राणा । कते १ पद्मित्रियाणि मनेत्र नागर अवस्य उच्चामनि स्वामी आयुरिति । नैनेपामिन्त्रियाणामक्तियानिक विद्यापिक प्रमुगित्रिया ग्रमनिवन्धनानामिन्त्रियाणामकेन्द्रियाविज्ञानिमि माध्यामानान् नेन्त्रियस्याजनम्बर्धः अर्थानिक स्वामीन्त्रियायाक्ष्यस्य प्रमुगित्रियाया ग्रथापानामेषे । या बागार्थ्वश्चाप्रवृद्धानि निर्मिष् प्रस्ताविक स्वामीन्य विद्यापान् । स्वामीन्य विद्यापान् । स्वामीन्य स्वामीन्य विद्यापान् । स्वाप्ति स्वामीन्य विद्यापान् । स्वाप्ति स्वामीन्य विद्यापान् । स्वाप्ति स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति स्वाप्ति । स्वाप्

यीस महरणाओं में से तीन अहरणाओं हो छोड़कर दोय प्रमरणाओं हा अध पहले का आये हैं, अत यहा पर प्राण, मारा, और उपयोग इन तीन प्रमरणाओं हा अर्थ कहते हैं। जिन्ह द्वारा जीय जीता है उन्हें प्राण कहते हैं।

शका—धे प्राण कौनसे ह**ै** 

समापान — पाच इन्द्रिया, मनोबल, बचनवल, कायवल, उच्छुाम-निम्बास और मणु पे दश प्राण है।

दन पाचों ही ट्रवीं ना पर्के हिन्द्रपाजाित कादि पाच जातियों में सत्मीन नहीं होता है स्मीहि, चक्कितियावरण बादि कमीले क्ष्योपदामके निमित्तते उत्पन र्र्ड हिन्द्रपाँच रहे दिवा में स्मीहि, चक्कितियावरण बादि कमीले क्षयोपदामके निमित्तते उत्पन र्र्ड हिन्द्रपाँच रहे दिवा में स्मीहि, चक्कितियावर के वाची हिन्द्र पाची है। उद्योगित में साथ समामता नहीं वादि होता है। उद्योगित प्रमानित में साथ समामता नहीं होता है, क्योंकि, क्यारे हिन्द्र बादि हो बाद करने हैं विदेश कात है। उद्योगित समामता के साम होने मित्रों कात है। उद्योगित क्यारे होता है, क्योंकि, मोत्रीं मित्रों कात है। उद्योगित समामता है। तथा वननकर भी भाषावित्रीं क्यारे होता है, क्योंकि, मोत्रीं मित्रों कि स्मान होने विदेश कात है। उद्योगित क्यारे विदेश कात है। तथा वननकर भी भाषावित्रीं क्यारे वात है। तथा वात्र वात वात्र वात्र के साम वार्थीं क्यारे वात्रीं क्यारे वात्रीं है। वात्रीं वात्रीं वात्रीं वात्रीं क्यारे वात्रीं के साम वात्रीं के वात्र वात्रीं के वात्र प्रमान की त्रीं के साम वात्रीं के कारण पुरुव्यववर्ष करना वाद्रीं पार्दे जाते है। होमाकार कर स्वाराणीं वित्रीं के साम प्रमान है। तथा वात्रीं क्यारे वात्रीं के कारण पुरुव्यववर्ष करना वाद्रीं पार्दे जाते है। होमाकार कर स्वर्गाय क्यारे के कारण पुरुव्यववर्ष करना वाद्रीं पार्दे जाते है। होमाकार कर स्वर्गाय क्यारे वित्र वाद्रीं क्यारे के कारण पुरुव्यववर्ष करना क्यारे वाद्रीं के साम वाद्रीं कारण है और मारोगीयावानकारण है व्या उपस्थानित सामवावर्षीं क्यार है। वित्रीं कारण है और मारोगीयावानकार वित्रीं कारण पुरुव्यववर्ध करना क्यारे वाद्रीं कारण है की सामोपावानकारण है व्या उपस्थानित्र मारावर्षीं वित्रीं कारण है और मारोगीयावानकारण है व्या उपस्थानित्रीं वाद्रीं कारण है और मारोगीयावानकार वित्रीं कारण है की सामोपावानकारण है व्या उपस्थानित वाद्रीं कारण है और मारोगीयावानकार वित्रीं कारण पुरुव्यवर्य कारण है व्या उपस्था वाद्रीं वाद्रीं कारण है की साथ कारण है वाद्रीं कारण है वाद्रीं कारण है कि साथ कारण है

नयोभेंदोऽभिघातव्य इति । सण्या चरान्विदा आहार मय मेहण परिगाह सण्या चेदि । मेधननमा वेदस्या न्तर्भवतीति चेत्र, वेदत्रयोदयसामान्यनिवन्धनमैधुनसज्ञाया वेदोदयविग्रेपलक्षणवेदस्य चंक्त्वातुपपचे । परिग्रहस्तापि न लोभेनैहत्त्रमास्वन्दति, लोमोदयसामान्यस्यालीट-बाह्मार्थलीमत परिग्रहस्तामाद्धानतो मेदान् । यदि चतसोव्यि सता आलीदवाह्मार्था , अप्रमत्तानाः नगासारः स्वादिति चेत्रः वत्रोपचात्तवस्तरम्बाग्मपुरममान् । स्वरप्रह्रण-परिवाम उरयोगः । न सः नानदर्शनमार्गणयोगः तर्भवति, नानदगाररणकर्मक्षयोपशमस्य

तदमयकारणस्योपयोगस्यविशेधान् । अय स्पादिप दिश्वविशिषा त्रस्पना रिम् सुत्रेणोक्ता उत नोकेति ! किं चात ! यदि नोत्ता, नेप प्ररूपमा भवति, स्वातकप्रतिबादनान्। अथोक्ता, जीवसमानप्राणपर्या

दाननिवित्तक है. अवस्य इन दोनोंमें भेद समग्र टेना चाहिये।

सदा बार प्रवारकी है। माहारस्या, भयस्या, मेथुनस्या और परिव्रहस्या । राज्य-भीधनसञ्जाहा घेडमें सालसीय हो आवगा है

ममाधान - नहीं क्योंकि, शीनों बेदोंके उदय सामान्यके निमित्तसे उत्पन्न हरी मैपुनसम्मा और येरों ने उदय विशेष स्वरूष वेद. इन दोनों में प्रत्य नहीं वन सकता है। इसीमकार परिप्रदक्षता भी लोभक्यायके साथ एकस्पकी मान्त नहीं होती है। क्योंकि, बाह्य पहार्योंके विषय बरमेवाना द्वानेके बारण परिव्रद्वसहाको धारण करनेवाले लोससे लोसकपायके सहय हर सामा य लीमना भेर हैं। अधान बाज पदायाँने निमित्तते जो लीम होता है उसे परिम्रह सक्षा कहते हैं, और लोभजवायके उत्यक्ते उत्यन हुए परिणामीको लोभ कहते हैं।

चरा — परि थे वारों ही सम्राप बात पराधीं हे ससगसे उत्पन्न होती हैं तो सम्मस गुणस्थानवर्ती जीवांके सजाभाँका समाय हो जाना चाहिये है

समाधान-वर्धा, क्योंकि, अव्रवनीत उपचारते उत स्तताधीका सङ्घाय स्पीकार

विया गया है। स्य और परकी ब्रद्धण करनेयारे परिमामिश्रीपकी उपयोग कहते हैं। यह उपयोग बानमार्गका और दशनमार्गजाम अन्तर्भत नहीं होता है। क्योंकि धान और दर्गन रत दोनोंके कारणकर बानावरण आर दशावरणके सचीजमानके उपयोग माननेने निरोध माता है।

शुरा -- यह यीस प्रभारकी प्ररुपमा रही आश्री, किन्तु यह बतलारेवे कि यह प्रमुपना

स्वानुसार कही गई है, या पहीं

प्रतिश्व - इस प्रयक्षे प्या प्रयोधन हे है

श्रक्ता — यदि सुवानुसार नहीं वहीं गर दे तो यह श्रद्धवण नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह सुश्रम नहीं कहे गये विषयुक्त मतियुक्त करती है। और यह स्वानुसार क्दी गर है, तो क्रीयसमास, प्राप्त, वर्षादित, उपयोग और सञ्जामस्प्राक्त प्राप्तामार्थी

सेसाण परूरणाणमस्यो पुत्तो । पाण-सण्णा-उराजीग प्रध्यणाणमस्यो उत्तर प्राणिति जीनति एभिरिति प्राणा । के ते १ पश्चेन्ट्रियाणि मनेनिक नाग्नर नाया उच्यामनि कासी आधुरिति । कैनेपामिन्द्रियाणामकेन्द्रियादिष्यन्तर्मात्र , चनुरादिव्रप रामनियन्थनानामिन्द्रियाणामेकेन्द्रियादिजातिमि साम्यामात्रात्। नेन्द्रिययपीप्तावनामी चुनुरिन्द्रियादानरणक्षयोपञमलक्षणेन्द्रियाणा तयोपञ्चापेत्रया नाहार्वग्रहणगुक्तुरा निमिच्युद्रसम्बयस्य चेकत्वारिरोधात्। न च मनावस्य मन पर्याप्तावन्तर्मवति, मनोवर्ग स्कृत्यनिष्पत्रपुष्ट्रलप्रचयस्य वृह्मादुत्वेद्वातम्बलम्य चैत्रत्वविरोधात् । नावि वाग्वल मृ पर्योप्तारन्तर्भुनति, आहाररर्ग्णास्कन्धनिष्यसपुत्रस्यचयस्य तस्मादुरपन्नाया भाषावर्गे स्रन्याना श्रीतेष्ट्रियम्। स्वर्यायेण परिणमनशक्तेश्व साम्वामातात् । नावि रायन् गर पर्याप्तारन्त् भेरति, वीर्यान्तराय ननित्वस्योपश्चमस्य राठरसमार्गानमित्तर्शक्तिनिव रान्पृष्ट प्रचयस्य च कत्वामात्रात् । वधोच्यासिनदशसप्राणपर्याप्त्यो कार्यकारणयोरात्मपृहलोपा

योस प्रक्रपणाओं मेंसे सीन प्रक्षणाओंको छोडकर दोप प्रम्पणाओंका अथ पहले भावे हैं, भत यहा पर माण, साता, और उपयोग इन तीन प्ररूपणाओंका सर्ध वहते हैं। वि हाय जीय जीता है उन्हें प्राण कहते हैं।

शरा-वे प्राप कीमसे हा ?

समाधान — पाउ हिंदया, मनोवल, धचनवल, काववल, उच्छास-निम्बास और

दन पार्में इत्रियोंका एकेद्रियजाति अहि वार जातियोंमें आवर्मान नहीं होत क्योंकि, बसुशि दिवावरण आदि कमीके शयोपदामके निमत्तक्षे उत्पन हुई इदियाँकी दिवसति शहि जातियाँहे साथ समानता नहीं पाई जाती है। उसीप्रकार उत्त पानी है थोंका हिन्द्रयपर्याप्तिमें भी अतमीय नहीं होता है, क्योंकि, धनुरिद्रिय आहिको अप करनेपाछ कर्मों वे अयोषदामस्यक्षप शत्रियों को भीर श्रवोषदामकी अपेक्षा बाहा परायां के करने हैं। द्वाचित्रे उत्पन्न करने में निमित्तभृत युद्ध गेरे प्रचयने एक मान रेने में विशेष है है। उसीनकार मनाबद्धका मन प्यातिम भी मनाभीन नहीं होता है, प्योहि, मनीया स्वरूपी उत्तम हुए पुरस्यवयों और उससे उत्तम एए बात्मवर (मनीबड़) की माननेमें विरोध साना है। तथा वसनवर मी मात्रापधी जिमें वातमृत नहीं होता है, करें भारतिकार्य स्थापीत उत्पन्न हुए पुरस्यववता और उससे उत्पन्न हुई मानावना स्कर्णोंका थे नेन्द्रियके हाना प्रदल्त करने योग्य पर्यायस परिनमन करनेरूप निर्माप समानताका समाव है। तथा कायकरका भी दार्गरप्यात्तिमें सातमीय नहीं होता है। क्यो बीयाँ जारायके उद्गामाय और उपनामने उत्पन्न हुए संबोधनामनी और लार रसमागरी जिल मृत राजिके कारण पुरुष्यवयको यकता नहीं वाह नाती है। हसीवकार उद्यासित द्वाम दार है और सम्प्रोम्पदानदात्मक है तथा उद्गुश्तिवादवास्त्रवादित कारण है भीर पुरे नयोभेंदोऽभिधातच्य इति ।

सन्ता चत्रभिद्दा आहार भय भेटून परिग्गह सन्त्रा चिद्रि । मधुननना वेदस्या न्वर्भवतीति चेन, वेदस्योदयसामान्यनिबन्धनमैधुनसत्ताया वेदोदयिनिशेषलक्षणवेदस्य चंदरत्यात्रपर्वे । परिग्रहसापि न लोभेनिकरामास्वन्दति, लोमोदयसामान्यस्यालीह साधापेलोभव परिग्रहसाभादपानको भेदान् । यदि चत्रसोऽपि सहा आलीदवासाधा , स्वामानाना सन्ताभाव स्यादिनि चेस, त्रोपचारतस्त्रस्याम्युदमानान् । स्वरप्रहल परिवास उपयोग । न स सानदर्गनमार्थनयोर वर्षमित्र । स्वरप्रहल वरस्यकारच्योदयोग । न स सानदर्गनमार्थनयोर वर्षमित्र ।

अय स्वादिय रिंग्रतिविधा प्ररूपणा निष्ठ सुत्रेणोक्ता उत नोक्तिति १ कि बात १ यदि नोक्ता, नेय प्ररूपणा भवति, स्वतानुक्तप्रतिषाद्वान् । अयोक्ता, स्वीतमामप्राणपर्या

दानिनिमत्तव है, अतयव इन दोनोंमें भेद समझ टेना खाहिये।

सदा चार प्रवारकी है। आदारसदा, भवसदा, मधुनसदा आर परिप्रदूसका । ज्ञान-मृथुनसदाना चेदमें सन्तर्भाव हो जाववा है

समाधान — नहीं वर्षोकि, तीनों वहाँके उदय सामान्यके निमित्तके उत्यस हुई
मैपुनतज्ञा और वेहेंके उदय विशेष स्वरूप वेद, इन दोनोंने प्रकाय नहीं वन सहता है। इसीमज्ञार
परिमहत्तवा भी लोभकवायके साथ पहलाको भाषन नहीं होती है। क्योंकि, बाहा पदार्थोंके
विषय सोमार होते के बाह्य परिमहत्तकारो धारण करतेवाले लोभेसे गोमकवायके उदय
कर सामाय कोमका भिद है। भयान्य बाग्य वहायोंके निमित्तक जो लोभ होता है उसे परिमह
कड़ा करते हैं, आह लोभकवायके उदयके उदया हुए परिवामोंकी लोभ कहते हैं।

ग्रा-पृद्धि ये वार्रे ही सजार थाहा पहार्थी से समसे उत्पन्न होती हैं तो सममत्त गुणस्थानवर्ती अग्रिंत सज्जामाँका समाय हो जाना बाहिये हैं

समाधान-महीं, थर्योहि, अव्यानीमें उपचारले उन सहार्थेका सद्भाव स्वाकार

स्य और परको ब्रह्म करनेवाले परिचामारिशेषको उपयोग करने हा। यह उपयोग बानमार्गणा और द्यानमार्गणाम अप्तर्भुत नहीं होता है। क्योंकि, खान और दर्शन रन दोनोंके कारमार्गण और द्यानमार्गणाम अप्तर्भुत नहीं होता है। क्योंकि, खान और दर्शन रन दोनोंके कारमञ्जूषा सामस्या आर दर्शनायरणाक हायोपदामको उपयोग माननेमें विरोध स्पता है।

श्वरा —यद्व धील प्रशास्त्र प्ररूपका रही आश्रो, श्वितु यद शतलाहेवे श्वियद प्ररूपका स्वातुलार पदी गई है, या नहीं है

प्रतिश्रका—इस प्रथसे पया प्रयोजन हे है

ग्रंचा — यदि धुजानुसार नहीं वहीं यह दे तो यह प्रस्तवा नहीं हा सकती है क्योंकि, यह सुबसे नहीं कहे गये विषयका स्रतिपद्त करती है। और यहि स्वानुसार कही गर है, तो अवसमास, प्राप्त, पर्यास्ति, उपयोग ध्यार सङ्गामस्प्रपाका मागणामाने सेसाण परुजणाणमस्यो तुर्गे । पान-मृण्या उज्जीत प्रज्ञणाणम्यो सुर्थे । प्राणिवि जीरवि एमिसिव प्राणाः । क र प्रजित्याणि मनीत्र नामक अस्वत्र अस्वत्र अस्वत्र अस्वत्र अस्वत्र अस्वत्र अस्वत्र अस्वर अस्वत्र मान्यामात्रात्र विन्द्र यथाव्यवन्त्र त्र अस्वितन्त्र याद्यवन्त्र त्र प्राणिक्ष याद्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र त्र विभवन्त्र प्राण्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र त्र विभवन्त्र प्राण्यवन्ति त्र प्राण्यवन्त्र त्र विभवन्त्र प्राण्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र प्राण्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र प्राण्यवन्त्र प्राण्यवन्त्र त्र प्राण्यवन्त्र विभवन्त्र प्राण्यवन्त्र प्राण्यवन्त्र विभवन्त्र प्राण्यवन्त्र विभवन्त्र प्राण्यवन्त्र विभवन्त्र प्राण्यवन्त्र विभवन्त्र प्राण्यवन्त्र विभवन्त्र प्राण्यवन्त्र प्राण्यवन्त्र प्राण्यवन्त्र विभवन्त्र प्राण्यवन्त्र विभवन्त्र प्राण्यवन्त्र विभवन्ति प्राण्यवन्ति प्राण्यवन्ति प्राण्यवन्त्र प्राण्यवन्ति प्राण्यवन्ति प्राण्यवन्ति प्राण्यवन्ति प्राण्यवन्ति विभवन्ति प्राण्यवन्ति प्राण्यवन्यवन्ति प्राण्यवन

पीस महरपणाओं में से तीन प्रमर्पणाओं को छोड़कर दोष प्रमर्पणाओं का स्थाप हो अर्थ आर्थ है। अत यहा पर प्राण, स्वरा, ओर उपयोग दन तीन प्रमर्पणाओं का अर्थ कहते हैं। जिन्ह हार्य जीय जीता है उन्हें प्राण कहते हैं।

यका—धे प्राण कीनसे हारै

समाधान-पाच दिन्द्रया, भनोत्रङ यचनवर, कायवर, उच्युम निम्बास और अपुँ ये दश प्राण है।

स्त पासी प्रिट्यों ना जिनेन्द्रपञ्जाति आदि पात्र जातियों में साठमीत नहीं होता है क्यों कि, स्तुरिनिट्यायर का आदि समें है स्विपेट्याय निमान ते उत्पत्त हुई प्रिट्यों पर विद्याति का सिंद जातियों के साथ समानता नहीं पांत्र जाती है। उसीमहार उस पाने पार्ट यों का दि जातियों के साथ समानता नहीं पांत्र जाती है। उसीमहार उस पाने पित्र यों का दि उसपार कि साथ प्रधान का देव के स्वेपित का दि उसपार के स्वेपित का विदेश का देव के साथ के साथ का का देव के साथ का देव के साथ के

नयोभेदोऽभिधावस्य इति ।

सण्या चर्जान्यहा आहार सय मेनून वारिगह मण्या चेदि ! मधुनवता चेदस्या नवित्रतीति चेन, चेदन्योद्यकायान्यनिवन्यन्यभूतमताया चेदीद्यिन्पेण्यम्यदेदस्य चेन्दराजुववचे ! परिष्रहमाणि न लोभेन्य समान्यन्तिः, लामोद्यमाणान्यस्त्रानीह वार्तापेश्वेत वरिष्रहस्तामाद्यानका मेनून । चेन्न चन्नावि सता आर्गेहवानाया , क्याप्रलोगत स्त्रान्य स्थादिन चेन्न, लोगपारवन्त्रणकामा । स्वराद्रह्म परिणाम उपयोग । न स जानदर्शनमार्गणयोग नर्माति जानहवारम्यपापप्रयस्य वर्षस्य सार्ण्यस्य सार्णस्य सार्ण्यस्य सार्ण्यस्य सार्णस्य सार्यस्य सार्णस्य सार्यस्य सार्णस्य सार्यस्

अप स्पादिष निक्तिविधा प्रज्यका निम्न छवकाका उन मार्कात है वि बात ! पदि नाता, नेय प्रस्थका भवति, छवानुत्तविधस्तातः अधाका, औरनमाममान्यस

दामिनिमित्तव है, अन्यम इन दानीमें नेद स्थात नेना वादिय ।

समा चार प्रकारकी है। भादारमधा, अयुभक्षा, अधुमत्रका भार परिव्रद्वसक्षा ।

गुरा-भेधुनसञ्जाको पेत्रमें सम्बद्धां हो आयवा ?

समाधान — नहीं, प्रयोकि तानी येदाने उद्य नामाण्य निर्मान स्थान द्वार प्रमेश्व है। भैतुनसम्भानीर वेदीने उद्य विनेश क्यन येद दन दारोसे व्यन्यनदे बन राजना ॥। इसे मध्य परिमहत्तवा भी नामक्यायन नाथ वास्त्यको भारता वाहा होना दन क्यार वाहान परिमान क्यामा वाहाने काला परिमानमानी भारता वाहान वाहान परिमान क्यामा वाहान केदी है। अभाग बाल व्योधने निर्मान कालान होना हुए एक दिल्ल स्थान वहाने हैं, और मोमक्यायन उद्दान स्थान हुए परिनासीका साम वहान है।

युष्टी—विदे वे वाल हा समाव वाहा वहाँ कि संसम्भ क्षायण हार्ग हूं मा अपन्म गुणन्यानवर्ती जीविके सक्षाभाव सभाव हो जाना बाहब र

समाधान-मही, वर्षीतः अवधनीति प्रवसारका उत्र शण्योकः सणाव क्षेत्रस् विषा भणा है 1

स्य भीर परवा प्रदल करनायाः पाराणासार प्रवशः प्रतराग वर्ग ६ तर र दर र व वानमाराणा भीर दुगनप्रायणासं संतर्भनं तर दर्ग ६ तर्थ ६ वर्ष चर्च दर र वर्थ र व वार्ष्म पुरुष्ठ प्रामायरण भार दुगायरणव स्राध्य स्थापना स्थापना वर्षे

स्वाभार करी ग्रह स्वाप्तः। प्राप्तः । व्याप्तः व्याप्तः व्यापः प्रमुख्या स्वापः व्यापः प्रमुख्या स्वापः व्यापः

प्रतिपृक्ता-दश्य ६६३ । म अनः

श्रवी -महि श्रवानिया नहा वह था

neda wi f sea

मेताण पह्नवणाणमस्यो उत्तो । पाण-त्यणा-उउनोम प्रकाणाणमस्यो उद्दे । प्राणिति जीरति एभिरिति प्राणा । के ते १ पञ्चित्त्र्याणि मनीराठ नामठ अपवत् उत्तुरानिमानि प्राणा । के ते १ पञ्चित्त्र्याणि मनीराठ नामठ अपवत् उत्तुरानिमानि प्राणा । के ते १ पञ्चित्त्र्याणि मनीराठ नामठ अपवत् उत्तुरानिमानि प्राणाणमेकित्त्र्याणि सामग्रामान् नित्त्यपर्धाप्तास्त्वर्भतं, चनुरारिष्ठणाणान्यानि प्राणाणमेकित्र्याणा न्योपज्ञापापे व्या नाहार्थित्रहणाज्ञव्याचि निम्चपुत्रत्यस्य प्राणाणम्यानि प्राणाणम्यानि नाहार्थित्रहणाज्ञव्याचि निम्चपुत्रत्यस्य प्राणाणम्यानि नावि नामन्य मन्याप्तापन्त्रम्यति, आहार्यर्थणाप्तापन्त्रम्य विस्त्राप्ति । नावि नामन्य मन्याप्तापन्त्रम्यति, आहार्यर्थणाप्ताप्त्रम्यत्रस्य विस्त्राप्तापाणम्याप्तापनि । नावि नामन्यस्य प्राणाप्तापनि । नावि नामन्यस्य प्राणापनि । नावि नामन्यस्य प्राणाप्तापनि । नावि नामन्यस्य प्राणापनि । नावि नापन्यस्य प्राणापनि । नावि नापनि । नावि

पीस मह्मपणाओं में से तीन मह्मपणाओं को छोड़ र दोच मन्मपाओं का अध्य पढ़ि की आपे हैं अत यहा पर प्राण, सजा, और उपयोग इन तीन मह्मपणाओं का अर्थ कहते हैं। विका द्वाप औप जीता है उन्हें प्राण कहते हैं।

धरा—ये गाण बीनसे हैं।

समापान — पात्र श्रीद्रवां, मनोबळ, वधनवल, काववल, उच्छुान निश्वास और मण् वे दरा मार्च है।

हन पार्चो से दूर्योचा पर्वे द्वियज्ञानि आदि पाय जानियोम सन्तर्भाव नहीं होता है।
स्वामित स्वपृत्ति द्वाप्यरम स्वादि स्वायेप्यसम् निमित्तसे उत्पन्न हुई हिन्द्रांची रहे
दिव्यमित स्वादि जानियाँहे साथ समानना नहीं पार्ट जानि है। उसीमदार जन पार्मी में दे सीस हिन्द्रपर्यानिय से सन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंति, स्वपृत्ति द्वय सादिहो स्वयत्त्व हर्ने स्वयत्त्व स्वयत

## नयोर्भेदोऽभिधातच्य इति ।

सप्णा चजिन्दा आहार प्रय मेहूल परिमाह सण्णा चेदि । मधुनभना वेदस्या न्वर्मस्वीति चेत्र, वेदत्रयोदयक्षामान्यनितन्यनमंशुनमताया वेदोत्पानिगेरवधावदेदस्य चंदराज्ञुतपन्न । परिष्ठहमनाथि न दोनेनेन्द्रस्य प्रकारितन्त्रामान्यस्याठीदपामार्थतोभन परिष्ठहमनाथि न दोनेनेन्द्रस्यमारुन्द्रनि, लोमोदयमामान्यस्याठीदपामार्थतोभन परिष्ठहममाद्रयानतो मेहान् । यदि चवमोऽपि सहा आत्रीद्रमामार्था, असमनाना समामान्य स्यादिति चेत्र, तत्रोयचार्त्तरतन्यास्युवनमान् । स्वरस्प्रदणपरिष्ठाम उद्योग । न म सानद्रश्रेनमार्थणयोर तत्रव्रति, ज्ञानद्रगारुग्वरमधयोरप्रमस्य वद्ममपरार्वादयोगप्रात्वितीयान ।

अप स्पादिप रिकातिरिया प्रस्पणा हिम्र ब्रज्ञणेका उत नौकति । रि वात । यहि नोक्ता, नेप प्रस्पणा भरति, ब्रज्जाकुक्ततिवादनात् । अयोक्ता, अरिमसामप्राणपर्या

दानिनिमित्तक है, मतपय इन दोनोंमें भेद समग्र नेना चाहिये।

समा चार महारही है। भाष्ट्रास्त्रमा, भयसमा, मैं गुनसमा भार परिवद्दशका । हाजा—मैधनसमाहा वेदमें भारतमाय हो जायवा है

समापान — नहीं वर्षों कि, शीनों वेहों के उद्ध सामापक विभिन्त कराय हूर मैथुनका और वेहों के उद्ध उद्देश स्थाप वेद इन दो गोमें वकाव नहीं का स्वाप के इस्ता है। इसीन कर परिस्तका सी लोमन नाव के साथ वकावके भागत नहीं होगो है। क्यों कि बारा वहाणों के विषय करनेवाल होने के वादा विभाग का वहां साथ करनेवाल होने के वादा विभाग का वहां से कर सामाप लगान करने कर से अप सामाप लगान करने के है। स्थापन मान करने के विभाग को नेम होने हैं अप दिस्त कर सामाप लगान करने के सीन के से नेम होने हैं अप दिस्त करने हैं। स्थापन करने करने करने करने करने करने करने हैं।

प्रका-पदि ये पारी है। सजाप बाहा पहार्थी सलगमे उत्पन्न होना है। तो अववन पुणस्थानयर्थी जीविंत सजाओं वा अवाग हो। जाना बाहिये है

समाधान-नहर्षा, वर्षोति अन्नधलीमें उपचारसे वन गत्राभीका शहाप क्षीकार क्यि गया है।

स्य और परना ग्रहण करनेवार पारणमा राग्यक्षे उपयोग करने हैं। यह रायान बानमाण्या और दशाभाष्यामें के सभून नरा हता है। यह वर्षों के बान के राज्यन वह हान के बाराकर भानावरण और दृशाभाष्यामें के सभून नरा हता है। वर्षों के बान के राज्यन सम्मान

होद्दा — यह द्वीत्व प्रणादका प्रस्तवाण वद्दा आको । क्षान् यह क्षेत्रलग्दर । क्षाह प्रस्तवाण मुजानुसार कही गद्द है या गत

प्रतिश्वरा-इस धन्तन या प्रशासन ॥

स्मा - पदि ब्रुवाहुत्यार नद्दा बढा ना ८ । ८ प्रव्यक्त न ह सवन ६ वर्षोदि, यद्द स्वस्त नद्दा नदे सदे श्वयं विषयका प्रत्यन कश्माहः अन्य द्वास्त्र स्थ

मेसाण परवणाणमस्यो पुनो । पान-मन्ता उपनोग परवणाणमया तुबर । प्राणिति जीवति एभिरिति प्राणा । के ते ? पश्चेरित्यामि मनेत्वत गापन समस्य उच्यामनि कार्यामा आयुरिति । नैतेपामिन्द्रियानामेरे द्रियारिकानामीर ; नयुगरिवया श्रमनियन्यनानामिन्द्रियाणामेकेन्द्रियादिवातिमि माम्यामारात्। नेन्द्रिय स्याप्तारन्तर्भरः, चसुरिन्डियाद्यान्यस्थायेषम् । मेडियामा अयोषमापेशया बामायव्रहणानमु वि निमित्तपुद्रस्त्रचयस्य चैरापारिरोधान्। त च मनौपत मन पर्याप्तापन्नमेपनि, मनावर्ण स्कूर्यनिष्पन्यूद्रहरूप्रचयस्य वृहमादु पेत्रान्मवतस्य चैहन्यविगेवान् । नावि बाग्वतं मूण पर्याप्तायन्तर्भवति, आहारमर्गनाम्यन्त्रानि यसपृहलय नयम्य नम्मादु पत्राया भागावर्गण रुक्त्याना श्रीतिद्वियश्राधवर्यायेण परिणमन उक्तेत्र मारवामात्रात । नावि कायतः शगर पर्याप्तारन्त्रभेरति, वीर्यान्तरायज्ञनितः उयोषणमस्य ग्यलरमभागनिमित्तरानितः पन्युरन प्रचयस्य चैत्रत्रामात्रात् । तथोच्युासनिदरानप्राणपर्यास्त्रो कार्यराग्णयोरा मधुहहोगरा

वीस प्रहर्पणाओं में से तीन अहपणाओं हो छोउडर दोच प्रमपणाओं हा अग्र पहेंहें 🕊 मार्प है अत यहा पर प्राण, सजा, भीर उपयोग इन शीन प्रमणा मांचा मर्प कहते है। जिन्ह क्षारा जीय जीता है उन्हें प्राण कहते हैं।

शका-चे प्राण बीनसे हैं।

समाघान-पाच इंडिया, मनोयल, बचनयल, वाययल, उच्छाम-निश्वास आरं मेर् थे बहा प्राण है।

इन पार्चो इदियों न परेदियकाति अहि पाच जातियों में अतमीन नहीं होता ह क्योंकि, चभुरिदिव्यावरण बादि कर्मोंके क्ष्योपदामके निमन्ति उत्पन्न हुई इत्त्रियाही पर द्रियजाति आदि जातियोंके साथ समानता नहीं पार जाती है। उसीप्रकार उर्च पार्ची रिद योंका इद्रियपर्यापिनमें भी अतमीत्र नहीं होता है, क्योंकि, समुरिद्रिय आदिने अवस्य करनेवाले कर्मों के हावीपरामस्वदर्ध इंट्रियों को और संयोपरामकी व्यवसाय वारा पहार्या के प्रद करनेरी दाचिके उत्पन्न करनेमें निमित्तभूत पुरुष्टि प्रवयसे पक मान हेनेमें विरोध आत है। उसीप्रकार मनीउल्डा मन प्रधानिमं भी अत्याधि नहीं होता है, क्योंनि, मनीउणाहि ् । उपामनार मनान्छना सन प्यातिमं सी अत्तमोव नहीं होता है, प्यान्ति किन्ता निक्का है। एक् प्रमुख्य किन्ता है। प्रयान्ति किन्ता है। प्रयान्ति किन्ता है। प्रयान्ति विद्यान्ति किन्ता है। प्रयानि सम्बद्धि किन्ता है। प्रयानि किन्ता समानताका समाय है। तथा कायबलका मी दारीरपपास्तिमें सन्तमान नहीं होता है, क्याँकि थीयोन्तरायके उद्यामाय थार उपदामसे उत्पन्न हुए क्षयोपदामकी ओर छल रसमागकी निर्मित मृत द्वालिके कारण पुरुष्ट्यव्यवको पक्ता नहीं पाई जाती है। इसीमकार उच्छुासारी हमास प्राप काय है और आत्मोपादानकारणक है तथा उच्यासान इससम्बद्धित कारण है और पुरहोग

2 6 mg 4 m

नयोर्मेदोर्जभघातव्य इति ।

अभ स्वादिप विद्यतिक्षिया प्रस्त्वा हिन्यु सुद्रेयोक्ता उन नोक्ति । हि चान । यदि नोक्ता, नेप प्रस्त्वना भवति, सुद्रानुकाप्रतिशहनान् । अधोक्ता, जीवसमानप्राप्तप्य।

दानिनिमित्तक है। भन्यय इन दोनोंमें भेद समग्र टेना वाहिये।

सम्म सार प्रवारको है। आहारतमा, भूगमङ्ग, भूगुनमङ्गा और परिवाहमङ्गा । गुद्धा—भैधुनसङ्गात्रा वेदमें भारतभीय हो त्रावना ?

समाधान — नहीं वर्षेषि, होतों वेहाँवे उर्ज वातामयवे विविक्त उत्तर हुर मैनुत्तका और पेहों त्रवा विशेष स्वरूप पेह, हव होतान वरण नहीं वस तरना है। हारोज्जरण परिषद्धका में होन्स्वाव काय वस्त्रयवे। माज नहीं होगा है। वसीर वा जग्मीन विवय करवेवाल होनेने वास्त्र परिषद्धकारों भारण करवेवारे होन्स नाथकवाण्ड स्वरूप कर सामाय हाम्यूच मेह है। अधान वान वहाँगी है विनिक्त में होने होना है पन दिस्म क्या करते हैं, और होन्सुवायों उत्तरे परवाद हुए वोग्योंने गांव करते है।

प्रश्—विद् ये वारों ही सजार बात वहायों असमने उत्पन्न होनी हैं तो असमन पुणस्पानवर्ती और्षोंने सज्जाभीना समान हो जाना चाहिये हैं

समायान-वर्षा वर्योति अध्यक्तीमें उष्यारसे उन शत्रामीचा सङ्गाव वर्षे वर्षः विचा गया है।

स्य भीत परको प्रदूष करनेयाते पश्चिमार्थः प्रचाय वन्त्र है यह उत्पाय सनमारीया भीत दराजमायामार्थे म तर्भव नह हाला है वर्धे के बाल भर कलान रव हन के बारमच्या मानवरण भार दलागायरणव स्था नायवा उपमान मन्त्र । उपमान ह

प्रतिश्वरा—इस ६६३ । ण प्रवादित इ

प्रशास्त्र हो अंग्रियार प्रस्त वहा यह । यह । प्रशासन द्वार में व्यक्ति यह स्थाप ने वह यह । यह एक प्रस्त में व् व्यक्ति यह स्थाप नहां वह यह । यह यह । यह । यह एक प्रस्त में व्यक्ति हो कि वह स्थाप में व सेताण परुवणाणमत्यो उत्तो । पाण-तण्णा-उपजोग परुवणाणमत्या उत्तरे । पाणिति जीरति एभिरिति प्राणा । के ते १ पश्चिन्त्रियाणि मनीयल वागल क्रयस्त उत्त्वातिन्यसाँ आयुरिति । नेतेषामिन्त्र्यणाणमेकेन्त्रियारियन्तर्भागः, चनुरादिवणा प्रमानिवन्यानानिर्मित्र्याणामेकेन्त्रियारियान्तर्भागः, चनुरादिवणा अपनिवन्यानानामिन्त्र्याणामेकेन्त्रियादिज्ञातिम साम्याभागत्। नेन्त्रियपर्यावात्तर्भागः, चनुरित्त्रियाद्यायस्य पर्याद्यायस्य चैकरपरित्रियाद्यायस्य चैकरपरित्रियाद्यायस्य चैकरपरित्रियाद्यायस्य चैकरपरित्रियाद्यायस्य चैकरपरित्रियाद्यायस्य चैकरपरित्रियाद्यायस्य चैकरपरित्रियाद्यायस्य चित्रपर्भात्यस्य चित्रपर्भात्यस्य चित्रपर्भात्यस्य चित्रपर्भात्यस्य चित्रपर्भात्यस्य चित्रपर्भात्यस्य चित्रपर्भात्यस्य चित्रपर्भात्रस्य चित्रपर्भात्यस्य चित्रपर्भात्रस्य चित्रप्रभात्रस्य चित्रपर्भात्रस्य चित्रस्य चित्रपर्भात्रस्य चित्रपर्भात्रस्य चित्रपर्भात्रस्य चित्रपर्भात्रस्य चित्रपर्भात्रस्य चित्रपर्भात्रस्य चित्रस्य चित्रपर्भात्रस्य चित्रस्य चित्रस्य

यींस प्ररूपणाओंमेंसे तीन प्रस्पणाओंको छोडकर दोप प्ररूपणाओंका अध पहले स्थ स्रापे हैं, सन यहा पर प्राण, सत्ता, और उपयोग इन तीन प्ररूपणाओंका अर्थ पहते हैं। क्रिक द्वारा आंप जीता है उन्हें प्राण कहते हैं।

श्या—ये प्राण वीनसे हरे

समापान — पान दिन्द्रया, धनीयछ, यथनयर, नाययर, उच्छास निश्वास और मह ये दरा मार्च है।

नयोर्भेदोऽभिधातस्य इति ।

सण्या च्वानिव्हा आहार प्रत्य मेहूण परिमाह मण्या चेदि । मैधुनम्बा वेदस्या च्वानेवतीति चेत्र, वेदत्रयोदयसामान्यनितन्यनमैधुनमताया वेदीदयविदेषन्यध्यवेदस्य चैक्तावुषपचे । परिग्रहम गापि न कोमैजेन्द्ररमाहरूद्वि, लामोदयमामान्यस्थालीद वासार्यकोमच परिग्रहमभावाद्यानको मेदान्। यि चवसंघिष मना आजीदवासार्या, अप्रमानाना स्मानात्र स्यादिति चेत्र, व्योपचारतस्वरमस्यानमान । स्वर्पप्रहण्यपिता वर्षयोग । न स नानदर्शनमाणियोग्रत्यस्यति, जानदरानम्बयोपप्रमस्य चेत्रयमरालस्योपप्रमस्य चेत्रयमरालस्योपप्रमस्य चेत्रयमरालस्योपप्रमस्य चेत्रयमरालस्योपप्रमस्य चेत्रयमरालस्योपप्रमस्य चेत्रयमरालस्योपप्रमान्यस्य

अप स्पादिप रिंगतिरिधा प्ररूपणा निम्नु धनेणोका उन वाकेति ! हि बात ' परि नोका, नेप प्ररूपणा भनेति, धनानुकप्रतिषद्नात् । अधीका, औरमसामप्रावपर्या

दामनिभित्तक है। सतएप इन दोनोंमें भद समझ हेना खाडिये।

समा चार् मनारकी है। बाहारसमा, अवस्ता, मेंगुनसमा बार परिमहसझा ।

शका—भेशनसमाना वेहमें भारतशिव हो जायता ? समाधान — नहीं वयोंकि, तीनों वेहोंने उदय सामायने निमित्तने उत्पक्ष हुई

मैशुनकवा भीर वेदेंचे उदय विदोष स्वक्रय घेट्ट इब दोनोमें बनाय नहीं बन सहना है। हमीतवार परिवहतवा को लिक्सरायचे साथ पहायचे। प्राप्त नहीं होगा है। व्यक्ति वात पहायचे। विदय करनेपाल होनेचे वारता परिवहसभागी धारण करनेवार में मेना रोजा का उदय उदय रूप सामान्य लाजा ने हैं है। अध्यन् वाय व्यक्तिक जी लोग होगा है उस दिस्पद सवा कहते हैं, और लोभक्तायचे उदससे उरवध दुप वर्धवामींचे। लोग कहते हैं।

श्या—यदि ये वारों ही सजाय बारा वहाँगी सलगभे उरावा होना है। तो अवसन गुणस्थानवर्ता बीवोंक सजाओंडा अवाय हो जाना चाहिये हैं

समाधान—प्रदर्श, वर्षोति अवस्त्रीमें उथवास्ते उव राजानेता अञ्चात स्वीतार हिंचा गया है।

स्य भीर परका महात करनेयाँ। परिलामी प्राथक। ज्ञामा करने हे वह परणा वानमार्गणा और द्वानमागलामें भानभूत नर होता ह वर्षों व ज्ञान भर द्वान दत दान क स्टार रूप सामायरण आर द्वानावरणक रहता नामक। उपयोग भनने गाम भन्न ह

रीका — सह पीस प्रशरक। प्रश्नपण रहा भाषा १६ न यह बनागार व यह प्रश्नपण मुकानुसार कही गह है या ५०

प्रतिगृहा-इस द्वार या प्रजन ६

स्ता-पदि श्वामाता नदा वणा ग्रह । प्रश्लेष अर द शहर न स्ति । प्रति ग्रह महर्षे नद्दा वर्षे ग्रह भी अपन्य स्थापन प्रदान कर न स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत

मेसाण परुवणाणमत्यो हुत्ते । पाण-सण्णा-उउजोग परुवणाणमत्यो हुत्ते । पाण-सण्णा-उउजोग परुवणाणमत्यो हुत्ते । पाणि वीविव वीविव प्रामिति प्राणा । के वे १ वश्चित्त्रियाणि मनाप्रक वाग्यत क्रयत्त्व उद्भावनिः प्राप्ता आयुतिव । नेवेषामित्त्रियाणामेकेन्द्रियादिन्तर्नामेनः, चनुतिवणा अमितन्त्र्यानामित्त्र्याणामेकेन्द्रियादिजाविषि साम्यामागत्वा नेन्द्रियपर्याचानन्त्रात्ते चनुतित्त्र्यादावान्त्रात्ते स्वाद्याप्त्राप्त्राच्याप्त्राप्त्राच्याप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राच्याचा स्वाप्त्राप्त्राच्याचा स्वप्त्राच्याचाच्याचा स्वप्त्राच्याचा स्वप्त्राच्याच्याचा स्वप्त्राच्याचाचा स्वप्त्राच्याचाचा स्वप्त्राच्याचाचा स्वप्त्राच्याचाच्याच्याच्याच्याच्याचाच स्वप्त्राच्याचाचा स्वप्त्राच्याचाचा स्वप्त्राच्याचाच स्वप्त्राच्याचाच स्वप्त्राच्याचाचाच स्वप्त्राच्याचाच स्वप्त्राच्याच्याचाच स्वप्त्राच्याचाच स्वप्त्राच्याच्याच्याच स्वप्त्राच्याच स्वप्त्राच्याच्याच स्वप्त्राच्याच स्वप्त्राच्याच स्वप्त्राच्याच स्वप्त्राच्याच्याच स्वप्त्राच्याच स्वप्त्रच्याच स्वप्त्रच्याच स्वप्त्रच्याच स्वप्त्रच्याच स्वप्त्रच्याच स्वप्त्रच्याच स्वप्त्रच्याच स्वप्त्रच्याच स्वप्त्रच स्वप्त्रच्याच स्वप्त्रच्याच स्वप्त्रच स्वप्त्रच्याच स्वप्त्रच स्वप्त्

यीस प्रमुपलामोंमेंसे ती। प्रवृत्तवामोंको छोडकर दोप प्रमृपलामोंका अध्य पहले अ भारे हैं, सन यहा पर प्राल, सता, और उपयोग इन तीन प्रमृपलामोंका अर्ध कहते हैं। निक्क द्वारा और जीता है उन्हें प्राल कहते हैं।

ग्र**ा—**वे बाल बीनसे हैं है

ममापान—पाउ १८ द्रया, मनोबल ब उनवल, काववल, उच्छास निधास और <sup>अपु</sup> ये दत्त प्राच द्रै।

दन पार्शे हा द्रियंका पर्के द्रियम्ति आदि पार जानियाँमें आतार्थित सही होता है क्योंकि, ब्यारिट द्रियायरण आदि क्योंके स्त्योपतार्थ निमित्तने उत्पन्न हुई हिन्द्रार्थ रहे हा विश्व के पार्थ हिन्द्र का हिन्द्र का पार्थ हिन्द्र का पार्थ हिन्द्र का पार्थ हिन्द्र का पार्थ हिन्द्र का प्रतिकृति का प्रतिकृत का प्रतिकृत्र का प्रतिकृत का प्रतिकृत का प्रतिकृत का प्रतिकृत्र का प्रतिकृत्र का प्रतिकृत का प्रतिकृत्र का प्रतिकृत्य का प्रतिकृत्र का प्रतिकृत्य का प्रतिकृत्र का प्रतिकृत्य का प्रतिकृत्य का प्रतिकृत्य का प्रतिकृत्य का प्रतिकृत्र का प्

योर्भेदोऽभिधारच्य इति ।

सच्या चजिन्दा आहार मय मेरूल परिग्गह सल्गा चेदि । मेथुनभगा बेदस्या वर्मवरोति चेन्न, वेदस्योद्यसामान्यनिवन्यामीयुनसञ्जाया वेदोदपित्रीपत्रधानवेदस्य वेक्नस्याञ्चपर्वे । परिग्रहसगापि न लोभेन्यरसम्पर्दन्ति, लोभोदयसामान्यस्पातीद्र सासाध्वीभव परिग्रहसमापद्यानतो चेदान् । चित्र चत्रसोधि सता पालीदवामार्यो , अप्रमयाना सगाभाव स्पादिति चेत्र, लोपानात्रस्वनमशास्त्रपनान् । स्रवरप्रदान परिग्रहमानान् । स्रवरप्रदान परिग्रहमानाः सगाभाव स्पादिति चेत्र, लोपानात्रस्वनमशास्त्रपनमान् । स्रवरप्रदान परिग्रहमान्यस्य परिग्रहमान्यस्य स्वरप्रदानि स्वरप्रदान स्वरप्य स्वरप्रदान स्वरप्रदान स्वरप्रदान स्वरप्य स्वरप्य स्वरप्य स्वरप्

अप स्वादिय विदातिविषा प्ररूपणा विमु छत्रेणोक्ता उर नोति वि कि पान पै 'यदि नोक्ता, नेप प्ररूपणा भवति, सुरानुक्तप्रतिवादनान्। अधोक्ता, औरममामप्राणपर्या

दाननिमित्रप है, शतपद इत दोनोंमें भेद समझ लेता खाटिये।

सदा चार मदारकी है। शहारखबा, अयसवा, अपुत्रसमा और परिमद्दमशा । ज्ञान-भेगुत्रसमात्र पेडमें अन्तर्भाव हो जायगा है

समाधात — नहीं वयांति, तीत्रों वेवांते उदय लायायवे निमित्तारे उत्यव हा।
मैशुनसम्मा और वेदांति उदय विशेष रवस्य वेद, दव दोत्रों में वदाय वहा वस सहना है। इसीयम्बर
परिव्यद्भाता भी लाभजवावने साथ वहायवो आपता वहाँ होती है। वर्षाों वात वहायोंकी विषय वहानेयाल होनेने वात्रण परिव्यद्भावों भारत वहायों लेगिया लागेस लोकचाव उदय क्य लामाय लोभजा शेद है। अधात बाल वर्षामंत्री रिमित्तारे जो लोग होता है को वरिष्य वात्र वहाये हैं।

राकी—वृद्धि वारों ही सहाय बारा परायाँके सत्तवारे उत्तव होती हैं तो अववन गुजस्थात्वर्गी आयाँके सहायोंका अवाय हो जाना बाहिये हैं

सम्प्राप-मधी, व्याकि, श्रम्भारी उपयक्ति उव शहाश्रीका शहाय व्याका क्या नगा है।

रत भीर वरवें। बहुण करोजांत वरिणामिंग थिको स्वयोग करने हैं। यह स्वयोग बातमारीमा और द्वातमाध्यामें मात्रभूष नहीं होता है। वयोक जान और द्वात पत्र हमाके बारण रूप हानावरण आर द्वातायरण के संयोग्यामचे उपयोग मात्रभेमें निरोध मात्रा हो।

हारा —यह श्रीश प्रशास्त्र। प्रत्यला रही आओ शिक्तु यह बतानार दे कि यह प्रत्यला मुख्यतुरहार बद्धी शर ह या तदा  $^{\circ}$ 

प्रतिपदा-इस प्रशासे पया प्रयोजन है !

द्यका — यदि शृक्षापुतार नटी वडी गढ़ है तो यह प्रष्टकण अहा हा सबने हैं वर्षोंकि यह गुर्वी नहीं वह गये विवयका शतिव इन कश्ती है। और दिश् स्वाप्ताना वर्षी तो है तो अवस्त्रास, प्राण वर्षीचित उपयोग और शहाप्रक्षणका शानकाओं में स्युपयोगसद्याना मार्गणाष्ठ ययान्तर्माचो मगति तथा वक्तव्यमिति । न द्वितीयपक्षोक दोपोऽनस्युपगमान् । प्रथमपक्षेऽन्तर्भागे वक्तव्यवन्तर्मते । वर्याप्तिनीगसमामा काये न्द्रियमार्गणयोर्निलीना , एकद्वितिचतु पश्चेन्द्रियस्भगाद्यस्मयात्र्यस्यद्वित्यात् । वर्ष्वाप्तिवित्रसमामा काये निद्वयमार्गणयोर्निलीना , एकद्वितिचतु पश्चेन्द्रियस्भापात्रम्यात् । वर्ष्वा प्रयोप्तिकार्यस्यात् । वर्ष्वा प्रयोपिकार्यस्यात् । कायु प्राणो गर्नी निलीना , इयोरन्यान्यात्रमाणीयात्रमार्गणाया निलीना , मार्गित्यस्य । आधु प्राणो गर्नी निलीना , इयोरन्यान्यात्रमाणीयात्रम्य । अद्यक्षित्यस्य । साय रतिह्यस्य । साय स्वति । तत्र कपायमार्गणाय । सार्वा स्वत्यात् । परिष्ठह्मतापि कपायमार्गणायः । स्वत्या स्वत्यात् । सार्वा स्वत्यात् । परिष्ठहमतापि कपायमार्गणायः । सार्वा स्वत्यात् । सार्वा स्वत्यात् । परिष्ठहमतापि कपायमार्गणायः । सार्वा स्वत्यात् । सार्वा स्वत्यात् । परिष्ठहमतापि कपायमार्गणायः । सार्वा स्वत्यात् । सार्वा स्वत्यात् । परिष्ठहमतापि कपायमार्गणायः । सार्वा स्वत्यात्व स्वत्यात्व । सार्वा स्वत्यात्व सार्वा स्वत्यात्व । सार्वा स्वत्यात्व सार्वा सार्व

जिसमकार अत्तर्भीय दोता ई उसमकार कथन करना चाहिये !

समापान—ह्नारे पक्षमें दिया गया दूचल तो यहा पर आता नहीं है। प्योंति, थेता साना नहीं गया है। तया प्रथम पक्षम में जीयसमास आदिक चीहत मार्गणानीं से जतमाल करने हो दि सो तथा प्रथम पक्षम में जीयसमास आदिक चीहत मार्गणानीं से जतमाल करने हो हो हो है। के बहा जाना है। प्रयोदि और जीयसमास अन्यणा काय भीर प्रथम मार्गणाम मन्त्रेत है आही है। क्योंति, परेन्द्रिय, वीट्रिय, बतुरिय, बतुरिय, पर्वार्थिय, पर्वार्थिय प्रथम कर परेन्द्रिय, वीट्रिय, बतुरिय, पर्वार्थिय प्रथम कर परेन्द्रिय, वीट्रिय, पर्वार्थिय प्रथम कर परेन्द्रिय, पर्वार्थिय प्रथम कर परेन्द्रिय, विश्वर्थिय प्रथम कर परेन्द्रिय, वार्वर्थिय प्रथम कर प्रथम कर परेन्द्रिय से विश्वर्थिय होने परेन्द्रिय स्थानित परेन्द्रिय से परेन्द्रिय से वीट्रिय से प्रथम कर परेन्द्रिय से से से परेन्द्रिय से परेन्द्रिय से परेन्द्रिय से से से परेन्द्रिय से से परेन्द्रिय से से सेन्द्रिय स

<sup>•</sup> ६ दयकपुर मार्जन पत्तानुक्षामार नवना । जान काश भाग अवसा रुद्धिमाने आहा। तो भी

र दर्भ र टर्ड्-बन्द्र कर्बचर दिस्त । वर बनुवबच्या ठाइन्द्रियरिगर्दे झच्या ॥ तो वी र

1. 2 7 सत-पह्नम् णुनोगहारे आलावनण्या रोषपोमो नानमार्थपायामनाकारोषयोगो दर्धनमार्गपाया (अन्तर्भवति ) तपोज्ञानदर्धन प्रवासी भागभाष्यायामाध्यास्त्रास्यवामा ६ जन्मायास्य । जन्मवात / वयामागर्यन रूपराज् । न पोन्ठतपम्पि, क्योजिसेको भेदान् । प्रस्पायां कि प्रयोजनमिनि चुन्यते, धरेण द्यानितायांना स्वधीतस्यापं विद्यतिस्थानं अरूप्यापा १० अ 1 229 ण अन्य व्याच्याच्याः राटावरमाय व्यवधानमायम् महत्रमाय्यकः वाद वृदयः अपिम अस्यि मिन्धाइडी मिडा० चीर्दः, हदस्य सीयनीचन्य वाद पराणा तुबरे । त जहा- क्षत्रतिव चोहम् मुखहावावि चोहम् गुणहाणादीर-गुणहार वि अतिय । अतिय चादम जीरसमामा । के ते १ पहित्या अविहा बादस सहस्त सहस्त । धाताच्या होते हैं। क्योंकि वे क्यों बात और रूपनरए ही हैं। येमा होने हुए भी कुछ पर भवित्य हात है। प्रयाद व दाना हान भार दानकप हा है। पना हान हुए सा हरू प्रव प्रयाभित स्तत्य द्यन दुरनेस पुनक्ति दीप भी नहीं धाना है। द्यारिक सामेनासीन हरू महत्रणाय क्यांबन् भिन्न है। राना - प्रत्पणा करनेमें क्या प्रयोजन है ? त्रमा वापान प्राप्त प्राप्त वर्षाण कर । सिमाधान सबके बारा स्वित पदायाँके स्वधावरण कामके किये बाल बहारास म्ब्रुणा बहा जाता है। पहा जावा ६ । | सामा परे विस्तादृष्टि, सामाइनसावाद्ये, सावाध्याद्याद्ये, कारकन्नास्ट्यादे,

मेहरणा बहा जाता है। 'सामा यसे मिरणार्गह, सामाहश्वसावार्गह, सामाध्यरणार्गह, बागरमार्गहर । 'सामा यसे मिरणार्गह, सामाहश्वसावार्गह, सामाध्यरणार्गह, बागरमार्गहर । भिद्र वेष रणा मिरणार्गहर स्वामां उपनाद और मोरणार्गित करनाह के दे र शरह के स्वामाध्य स्वामाध्य के स्वामाध्य स्वामाध्य प्रतिमाण प्रमात, सीवारणाय क्षित्र मुद्रिश्वान के स्वामाध्य स

वि अपि, अपासारियो वि अस्यि । सामारवजुता वि अस्थि, अपामारुवजुता रि अपि, मामार अपामारिटि जुमबद्दवजुता वि अस्यि ।

पता-विनिद्दे ओषे मणमाणे आयि चोहम गुणहाणाणि, अदीर्गुणहाण लिंब रुव्यनेषु नत्म समयाभावाणे। सन जीवसमामा, अदीद्वीतसमामो णिय, ह रुव्यनेष्ठे पत्र प्रवानीओ चनारि पज्रवीभी, अदीद्यवनची लिंध दम पाण ला कर उन मा सन पान छण्याम चनारि पाण, अदीद्यांचाणो णारिय, चनारि मणा रुप्याम चनारि पाण, अदीद्यांचाणो णारिय, चनारि मणा रुप्याम चनारि पाण, अदीद्यांची णारिय, चनारि मणा रुप्याम चनारि पाण, अदीद्यांची पत्र वार्था, चनारि मणा कर्याम प्रवासि पत्र वार्था, चनारि प्रवासि पत्र वार्था, चनारि प्रवासि प्रवासि क्रांचा अध्याम अदिया और विचास क्रांचा क्रांचा क्रांचा विचास क्रांचा क

क्षित्र पर वर्गण ६८ कराण हु पा है। आहारक भी होते हैं भीर अनाहारण भी होते हैं। साझार क्ष्यरप्पत्त पूज भी हैं यह दे अब दे र प्रण श्यास भी गुण हाते हैं भीर साझार प्रपास तथा क्ष्मण्य प्राप्ता र देव के ते तृत्रपत्त पून भी होते हैं।

ह रुस्माओ, अरेरमा वि आरि द्वांग हि छस्मेले भणिद् मरीरस्स छव्यल्या पेत्रवा×। भाग्य छ हेम्मा वि आरिद जोग हमाया छन्मेद द्विदा घवट्याकः। मविभिद्धया अभव निद्धिया, जेव भवामिद्धिया जेन अभवामिद्धिया जास्म, छ सम्मचालि, सञ्ज्लि अविग्यला, जेव सञ्ज्लि जेन अस्पिमले वि अस्पि, आहारिणो अवाहारिणो, सामान्यत्रचा वा अजामाहरजुषा वा, सामान्यनारहि जुगवद्वज्जा नि अस्पि।

मयहि अपजानि-पञ्चाय विभिद्धे औषे भण्णमाणे अस्यि विन्यहाँ मामगमम्मा हिंही अमजदासमाहही पमचतपदा समागिनेवाले कि एव गुणहाणाणि, सच पीय-समामा, ए अपमुचीओ पण अपक्रपीओ चनारि अपज्जवीओ, सम्याण सम्याण

है और धनेन्यास्थान भी होता है। द्रश्यसे छुड़ों नेर्याण होती है ऐसा वधन करते पर
न्यांस्वचची एड बनांबा हहण बन्ना कारिये। भानमे छुड़ें नेर्याण होती है ऐसा वधन
वरते पर थे। और बनायांड़ी एड मेशुंडो भान मिलित गयरधारा महण करना खाहिये।
प्राप्तिनिन्द होने हैं भीर कार्याणीहिया होते हैं किंद्र अपाधितिया और अध्यासित्य के विश्वस्थानित्य के विश्वस्थानित्य के स्थापिति के किंद्र के अधिता है।
सेने दिवस्णीने बहित क्या नहीं हाता है। एड़ें सारपस्य होते हैं। सारा होते हैं, असारा भी
होते हैं, तथा नेश्वर्ष भीर खन्दायं गुणस्थानये। अध्या साथी और समझी विवस्य रहित भी
आप होते हैं। आहार के होते हैं। आहार होते हैं। सारा उपयोगयाने होते हैं।
सानार उपयोगयाने होते हैं।

अद अवर्षान्ति वर्षायमे युक्त अवर्षाज्यक जीर्षाके, भीवाज्यक कृते पर—तिभ्याराहे, सासाइनस्वरुपार्टी, आसंग्रहस्वप्यत्ये अपस्थान और स्वितिहेक्टरी वे पात प्राक्त्यान होते हैं। अपर्याज्यक्त स्वात जीवस्थास होते हैं। स्वा स्वा सर्वा एडों अपर्याज्यिया, अवर्धाक अव्य और विकाल्यवां यास स्वपर्याज्यका आर अव्याज्य कहेन्द्रिय कार्योके स्वार स्वाचित्रका हाती है। सत्री, अत्री, स्वृतिहिद्य,

अक्षणी वस्त्र अ. सर्वत्ते । च त् । हे । अक्षणी वस्त्र अ. सर्वत्ते । च त् । हे ।

## **म )** वयान्त श्रीवेष सामाय-आराप

| 1 | न जो। | q  | 81 | P. | ſ | F         |    | 31 | - 5       | र्न |      |   |        |
|---|-------|----|----|----|---|-----------|----|----|-----------|-----|------|---|--------|
| 1 | 14 4  | ч  | ,  |    |   |           |    |    |           |     | ₹.   |   | 4      |
| 1 | 9     | 4  | 1  |    |   | 4         |    |    | <b>#1</b> | ર્ન | er.  |   | 4141   |
| Į |       | *4 | 10 |    |   | 4 4       | 27 |    |           | યન  | 減低   | 4 | अन् धः |
| 1 |       |    |    |    |   | 1 14      |    |    |           |     |      |   | 9 6 :  |
| 1 |       |    |    |    |   | 4 4 4 345 | 11 |    |           |     | <br> |   |        |

क्रीर प्राणि गरीओ, महादेषजादि-पादी पत्र जादीओ, पुरर्शिशपादी स्थान-जेन्द्रनिविष्य-वेद्राविष्यिष्य आहारमिस्य-कम्पद्रयक्तापजीगेति शतारि वेण िन्ने देर अस्टरेने नि अपि चनारि समाय, अप्रमाओ नि अधि मनारा विभागान्ति विका स्थाताः, चत्तारि सत्रम मामाद्यक्षेद्रीयद्रायाः बहानशादाभवनी चर्च रक्ता दक्ता काउ सुक्तेस्मायो, मातेण छ लेस्मात्री जन्दा मध्य कम्मन विस्तारिको सुरिन्ते सानि नग्हा विमाहगृहीण बङ्गमान मृत्य पीराम सामा इंदेंग्या करें?। दुर्गी नगैर बेरण बाद पलचीता समाणेदि तार छराण पाना?

इक्ट्रीयक्या दर्ग पर्या तथा मरीत्रम लेखा काउलेमीचि भणादे, गादा मारि "मार्च बर्ग मात्र ह लेम्मेल युने जेरहम निरिहर धरणरामिय-नामरेग केंग्गॅरहरेडग्ग्यरतम्ब र हिन्द् वीत हाउतेरमाओ भवति । मीपरमादि प्रति में इक डो रूप और यहरियुध प्रपर्धात्त आधारी गीता समें गांप प्रेम कार शुम्प कर करण राज बारा चार बागा और सीन प्राण होते हैं। बारी सब बच्ने हैं के व वर्ष वनवादय कारान और देशना देश वार्ष सनियां होती हैं। सहित्र क र कर राष्ट्र क न्यां हैं जि है। युधियीयाय आदि छारी बाय द्वाने है। श्रीशारियमि के बरह रेज काराज्य जान का में में मारा हा मारा कार में मारा है। मीनी वेर ही है भीप मामाना प्रवास की कार्यन हाता है। लाग क्या । श्रीती हैं और क्यायरिय में श्रीत राज है। अन पार अर्थ दिला बाज दे जिला छण बाल होता है। राष्ट्रमगापाण, मार्थ रेक्षणां व म व क्षणकार्य पद व विश्वा नामाध्यक्ष, ह न्यावशायना, वशावधान मीर मरीयम व मा करत द व दे । ब में वर्ष व ह में दे । मू यज्ञायीं क्षेत्रा बाग म और नुवड़ मरता ह ना कर राष्ट्रकाचा काल इते जेन्याच क्रमा है। अवराज्य अवस्ताम मुगरी मानी कारण अन्याकर जनाया है कर है ती है असे दर्शदा समा सम बाते हैं कि जिन काम्यन सर्वत कार्न शहर राज्यत व्यक्त की ह माहि, ब्राजिय विप्रत्या वर्त विप्रता साम कर र प्रवृत्त व्यवस्थार का है। सर्वत्र प्राश्चा प्रण पार अपन कर न्य दे कर देशक दे कर बहु कर कर कर प्रशास के में के से विश्वास के में के इसा र देन प्रारम् इत्तरणा वर्ष प्राना हा देवानका स्थान व सर्वात है। का बंदर भ व मानकार न बंदानाव मंद्र क्या देश व स्वतं देश हैं में य क्षाप र राज्य द ल हे बता व क्षेत्र प्रदेश द श्री में व व व वि

देवाणमध्यानवाने वेड पम्म-सुबक्तमाओ मवति । धर्मसिद्धिया अभवनिद्रिया, सम्मा मिन्डचण विचा पच सम्मनालि, मान्निणी अपन्निणा अणुभया वा, आहारिणो अणाहारिणो, माराम्बजना अणामास्वजना वा तदसप्ण जुपरदुवजुना वि अरिष् ।

मपि भिन्नाहरीय जोपाताने मण्यमाणे अत्य एय गुणहाण, चोह्स अति समामा, ए पञ्चवीत्रो छ अपन्नचीत्रो पच पन्नचीत्रो पच अपन्नचीत्री चचारि पञ्चवीत्रो चचारि अपञ्चवीत्रो, इस पाण सच पाण णव पाण सच पाण अह पाण ए पाण सच पाण पच पाण छप्पाण चचारि पाण चचारि पाण विध्या पाण, पचारि सच्यात्रो, चचारि गदीत्रो, एहरिपजादि आही पच जाहीत्रो, पुढवीस्यादरि एहराया, आहार दुगेण विचा तेरह जोग, विर्णिग चेंद्र, चचारि कमाय, विष्णि अष्णाण,

पुर नेरवाय होता है येना जानना चाहिये। मणसिद्धिक होते हैं और समयसिद्धिक मी होते हैं। सम्पोत्मस्पायने विना पान सम्पन्त होते हैं। सब्बे होते हैं, अवशे होते हैं और सभी सबके हन होतें विभ्वतिक पहित भी होते हैं। आहारक होते हैं और समहारक भी होते हैं। साकार उपयोगवाले होते हैं, अनाकार उपयोगवाने होते हैं और गुगयन उन दोनों उपयोगीसे युक्त भी होते हैं।

भवर्याप्त जीवोंके साम्राज्य~भाराप्

| 1 | F        | Æ          |   | Œ | <br>А | € | - 5      | 4   | € | ø | RE | 8 | å  | 2       | Æ | 9.3       | 3.       | 3          |
|---|----------|------------|---|---|-------|---|----------|-----|---|---|----|---|----|---------|---|-----------|----------|------------|
| ļ | 4        | 3/4<br>- 3 |   | 3 | ¥     | 4 | 47 (A)   | ١,  |   | , | ď  |   | i. | ₹<br>4" | 4 | ़ेर<br>स  | ą.<br>"P | e #.       |
| į | R1       | ~11        | ٠ |   | 4     |   |          | N W | * |   |    |   | a- |         | ž | <b>14</b> | ४न?      | असा<br>दृह |
| ١ | #]4<br># |            |   |   |       |   | #1<br>#1 |     |   | 1 | 有利 |   | ~  |         | E | 1         |          | "          |
| ł | e q i    |            |   |   |       |   |          |     |   |   |    |   |    |         |   |           |          |            |

असंजमी, दो दमण, दच्च-भार्रीहै छ लेस्साओ, भनिमद्विया अभनिसिद्विया, मिन्छन, मिल्पिको अमिलिको, आहारिको अमाहारिको, सामारुजुन्ता अमागारुजुना वा होति।

तेभि चेत्र मिच्छाइहीण पञ्जचोधे भण्यमाणे अत्थि एय गुणहाण, सन जी समाना, छ पदनवीओ पंच पजचीओ चचारि पजचीओ, दस पाण गर पाण अह पाम मत्त पाण छप्पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गृडीओ, एडदियनारि आरी

द्रम्य भार भावकी अपेक्षा छहीं लेखाय, भव्यमिद्धिक और अभव्यमिद्धिक, भिध्याय, सिक् भीर भविष्ठकः आहारक और अनाहारकः साकार ( ग्रान ) उपयोगी ओर अनाहार ( र्यान ) उपयोगी होते हैं।

उदीं मिण्यादेषि जीवोंके वर्वाप्त कालसक्या शोधालाव कही पर-वह मिथ्याद गुण्स्यान, पर्याप्तमबाधी सान जीवसमास, सशीके छडा पर्याप्तिया, असही भीर विरत्नवर्गे पाच पर्यात्निया, वचे दियाँ के बार पर्यान्तिया, समीके दश माण, अमर्जाके नो प्राण, धर्त्रार

दियमें भार प्राप, बाँदियने सान प्राण, हाँदियके छह प्राण, वनेदियने चार प्राण, वाँएँ

#### m l भिष्यादृष्टि जीयों हे साम्राज्य-आजाव

| Ĩ | _   | भी    | 4                    | ন     | मं | य  | ŧ | म  | বা   | ]₫ | F  | 割   | 1 सय | ' द      | ले   | म   | स  | साजि | 9[]       | 3    |
|---|-----|-------|----------------------|-------|----|----|---|----|------|----|----|-----|------|----------|------|-----|----|------|-----------|------|
| ļ | 3   | t v 1 | ्य<br>अप             | 1 12  | 18 | ١٧ |   | ٩, | 11   | 1  | 10 | 1 3 |      | २<br>चम् | 1. " | 1 3 | 18 | स    | ्र<br>आसा | #1#E |
| ١ | - 1 | ,     | ۹,                   | <11   |    |    |   |    | fr   |    |    |     | "    | 741      | 4    | अभ  | [  | 3IT  | अना       | হৰো  |
| 1 | 1   |       |                      | ७१५   | 1  | Н  |   |    | विना | 1  | 1  |     |      |          | मा   |     | 1  | i .  |           |      |
| Į |     | 1     | ४ <b>ए</b><br>८ २४ ७ | 1 110 |    |    |   |    |      | L  |    |     |      | 1        |      |     |    |      |           |      |

### मिच्याराष्ट्रे जीयों ने पर्याप्त-धानाप

| राजी पात्रा | में न है का या व | देक का सर्व द ति | अ सि स अपि |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| र अध्यारः   | द है है है       | इ.स. १२६         |            |
| पराभ        | व व              | इ.स. ११६         |            |
| र ८         | भा ?             | १८६६             |            |
| अ           | द है             | १८६६             |            |
|             |                  | 1                |            |

पय जारीयो, युद्रशिरामारी छराय, हम त्रोय, तिच्य बेद, चत्तारि कमाप, तिच्यि अन्याय, असवयो, दो दसय, दच्य भारीदि छन्छेस्याओ, भग्नतिद्विया अभगनिद्विया, मिथ्यच, मारियो, अमुन्यियो, आहारियो समारा त्रत्ता अयायास्त्रज्ञता वा होति ।

र्तान पत्र अपन्नमाचे आपमाणे अस्यि एम गुणहाण, शस्त जीवसमामा, छ अदराषाओ ६प अदन्तमाओ चमाहि अपन्नमांओ, मस बाज सम बाज छप्पाण पच पाप पनाहि सामाने, प्रमाहि सामाने,

सकार, बारों मानेवरं, एकेट्रियजानि आहि वाकों जानिवर, स्वियंशाय भादि छहाँ काव, भाहारकदिक और अवयोजनतकची सीन वोगोंके विना दश योग, तांनों वेद, वारों कावं, गीगों अवान, अतंपन, बारु और अपन्ते हे दे दर्गन, ह्राव और आवसे छहां सेर्पाप, अप्य सिंक अवयोगिदिक, प्रियाय, सीहिक, असबिक, आहारक, साकारोपयोगी आर अमाकारोपयोगी होने हैं।

## सिश्यानिष्टे आवेंकि अव्याप्त-आत्मप

| ١, | 3 | 17 | ч  | į | r 4 | 4 |    | 6 | • | 調    | संब | z.  | త  | ă.   | 4 | 44  |     |                |
|----|---|----|----|---|-----|---|----|---|---|------|-----|-----|----|------|---|-----|-----|----------------|
| 1  |   | 9  | 44 |   | 1 4 |   |    | 2 | ¥ | Ł    |     | ₹   | 5  | 4    |   | ₹   |     | क्षादा<br>अञ्च |
| ì÷ |   | E  |    |   |     |   | in |   |   | A.c. | 44  | 4 7 | €7 | म    | Ħ | eg. | 763 | W141           |
| ١  |   |    |    |   |     | • |    |   |   | 3 W  |     | 44  |    | ત્રમ |   | २य  | 44/ | ~~             |
| ŧ  |   |    |    |   |     | • | -  |   |   |      |     |     |    |      |   |     |     | - 1            |

अणाहारिणा, मागान्यजुत्ता अणागान्यजुता या होति।

मामणसमाउद्दीणमोघे भणामाणे अस्थि पय गुणद्वाण, दो जीनममामा, उ पत्र चीओ छ अपअचीआ, दम पाण मच पाण, चचारि मणाओ, चचारि गरीआ, पीचरिंग जारी, तमकाओ, तेरह खोग, तिष्णे नेट, चचारि कमाय, तिष्णे अण्णाण, अमवमे, रें दमण, दच्य-भारोहिं छ लेम्माओ, मामिद्विया, मामणमम्मत, मणिणी, आशिंग अणाहारिणो, मामाह्यसुचा अणागाह्यसुचा नि आरिष ।

तेर्षि चेत्र मामणमम्माइद्वीण पज्जचाणमावालात्रे भण्णमाणे अरिश्व एष गुणहाण, एत्रो जीतममामो, उ पज्जचीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गरोओ, पांचरिय जादी, तमकाओ, दम जोग, तिष्णि वेट, चचारि कमाय, तिष्णि अष्णाण, अभवमा, ग दसण, ठच्च भार्तिह उलेस्मा,जो, भवमिद्धिया, सासणसम्मच, सष्णिणो, आहारिणो, मागाह

सासान्तसम्यन्द्राप्टि जीयों के जोवालाप कहने पर—एक दूसरा गुणस्यान, सब्री वर्षण जोर सब्री अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, छहाँ अपर्याप्तिया, दश प्राण, जार प्राण, सारा, सार्वा प्राप्तिया, यारा, सार्वा प्राप्तिया, यारा प्राप्तिया, प्रमिद्ध जाति, असक्षाय, आहारकद्विके निर्मा तेरा योग, तीनों धेन, त्राप्ति क्याय, तीनों स्वात, असर्याय, च्यु और अच्यु ये दो दर्शन, द्राप्ति सार्वा प्रस्तिय प्राप्ति क्याय, स्वयसिद्धिक, खासान्तन सम्ययस्य, सार्वक, आहारक, अनाहरक, सार्वारियोगी और जानहरीययोगी होते हैं।

व ही सासाइनसम्यग्हरि क्षीत्रोंके पर्योच्य कालसव थी कोतालाय कहने वर-वर्ष हुसरा गुजस्थान पक सजी पर्याच्य जीवसमास, छही पर्याच्या, वृश्ती प्राच, बार्रो सहाय, वर्णे गतिया, पंची द्रयज्ञानि, यसकाय, आहारकादिक और अपर्याच्यासक भी तीन योगी हे निना हैं थोग, तीनों येद, बारों क्यायें तीनों अज्ञाय, अस्त्रयम, बानु और अवसु ये दो वर्शन, द्रव्य और मायक्ष्य छही नेदराय, भप्पसिदिक, सासाइनमस्यक्त्य, सक्षिक, आहारक, साकारेप्योगी

# **४ ६ नासादन सम्यग्टाप्ट जीवोंके सामान्य**⊸ञाराप

| हैं। व बा बिस ह का बा व का सब ह ह है से से से अब का प्राप्त की अब का का प्राप्त की अब का प्राप्त की अव का प्राप्त की अव का प्राप्त की अव का का का प्राप्त की अव का प्राप्त की अ | र श |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

1

### पमचा वि होति अवासास्यतसा वि ।

तेसि चेव अवज्ञचाण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एओ जीवसमासो, छ अवज्ञमीओ, मण पाण, चचारि सच्या, तिष्यि गदी शिर्ममदीए विणा, प्रिंपिद्वजादी सम्बामो, तिष्य जाम, विश्व बेन, चचारि बसाय, विह्मणाणेण विणा दो अष्णाण, अध्यम्, दो दमण, दच्चेण बाउ-गुक्तेस्साओ, मावेण छ सर्सा, भवसिद्विया, सासण-मन्मसे, सिन्नणो, आहारिणो अणाहारिणो, मानास्त्रज्ञचा आणातात्रज्ञचा सा होति ।

## भार अनावारीययोगी काते हैं।

उन्हों सासार्यसम्परि आँपोर भपपीत बालसवन्त्री भोग्रासाय कहते पर—दक्ष दूसरा गुणस्थान, यह सबी अपयीप्त जीवसमास, छही अपयीत्या, स्त्रोबल, यवनब्द्ध और रपालोस्कुमसके विका भात आग वाहीं साबाद, नरकाशिके विका सीत पातिया, पविम्रियजाति, मनदाद, आहारसमिप्रके विका अपयीन्त्र सबन्धी तीत देवा, शीतों वेद, बारों क्यांते, विभ्रय बानवे दिना दे। अकान, अस्त्रयम, बाह्य कानविक्त हे वेद दर्शन, इम्प्रोस कारोंत कीट गुल्लेहर्या, मायसे छहीं देरायाय अस्प्रविद्धक, साक्षाद्रकारयक्ष्य, साविक, आहारक, अनाहारक। सावरोत्यतीती और सन्नावरियोगी। होने हैं।

### मासावत सम्बन्धियों र पर्वाप्त आराप

| 12 | 40  | ą | 27 | Ħ | ŋ | 1   | 事    | ŦL.   | 丰 | 牽 | 群   | संद | 5     | . • | 模   | 1 4  | 包集 | 465  | 12               |
|----|-----|---|----|---|---|-----|------|-------|---|---|-----|-----|-------|-----|-----|------|----|------|------------------|
| Ł  | - 8 | Ę | ŧ  | ď | ¥ | ₹   | 1 -  | ₹     | ₹ | ¥ | 3   | 8   | . 2   | I I | 1 8 | 1    | 1  | 1    | व<br>साका<br>जना |
| 41 | K   | q |    |   |   | वेच | त्रम | g r   |   |   | ANI | अस  | नम्   | मा  | ₹अ  | सरहर | ₹  | जारा | साका             |
| ł  | 4   |   |    |   |   |     |      | 4 6   |   |   |     |     | শ্ৰদ্ |     |     |      |    |      | असः              |
| ŧ  |     |   |    |   |   |     |      | भाः १ |   |   |     |     |       |     |     |      |    |      |                  |
| ŀ  |     |   |    |   |   |     |      | € 1   |   |   |     |     |       |     |     |      |    | - 1  |                  |

#### द्यासात्रन सम्यग्हरियोंक अपूर्णन मालाप

| 12 | zi: | q. | 41 | Æ | 8   | ŧ          | 41  | 41    | 4:4 | 颖   | 다리 | ζ    | ક    | स   स   सांभ | वा  | 1   |
|----|-----|----|----|---|-----|------------|-----|-------|-----|-----|----|------|------|--------------|-----|-----|
|    | ,   |    |    | ¥ | 1   | ₹.         |     | ₹     | ₹ ₹ | 3   | ,  | ₹    | -    | 151 6 , 5    | 1   | 131 |
| Ħ1 | ଶ ଧ | ai | 47 |   | 4   | <b>∤</b> ∢ | 747 | ના 14 | j   | कुम | अस |      |      | म हाता । स   |     |     |
| 1  |     |    |    |   | বিৰ |            |     | ₹     | \$  | ₹.8 | F  | अर्च | 77   | 1            | अना | अवा |
| 1  |     |    |    |   |     |            |     | 414   | -   |     | F  |      | 雹    | ,            |     |     |
| l  |     | Į. |    |   |     |            |     |       | 1   |     |    |      | मा । | 1            |     | 1   |

४८५ ] छन्ग्वडागमे जीवहाण

अणाहारिणी, मामास्यजुत्ता अणागारुयजुत्ता या हाति ।

मामणमम्बाइहीणमोधे मण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, दो जीरममामा, छ । जीरो पिञो छ अपञ्जत्तीओ, दम पाण मत्त पाण, चतारि मण्णाओ, चतारि गदीओ, पाँगदेव जादो, तमकाओ, तेरह जीम, तिष्णि पेट, चत्तारि कमाय, तिष्णि अष्णाण, अपनमा, र दमण, द्व भागेहिं छ लेस्माओ, भगमिद्विया, सामणमम्मत्त, मण्णिणो, आहरिश

13.3

अणादारिणो, सामारुपनुचा अणागारुपनुचा ति अस्थि । वेर्सि चेर सामणसम्माङ्गीण पज्जचाणमोघारुपे भण्णमाणे अस्थि एय गुण्डाण, एत्रो जीरममामा, छ पज्जचीओ, इस पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गदीओ, पंचिरिण जारी, तसकाओ, इस जोग, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, तिण्ण अण्णाण, अमजमा ह

भार सडी अपर्याप्त थे दो जोशसमास, छडीं पर्याप्तियाः छडीं अपर्याप्तियाः, दश प्राण, सर्म प्राण, बारों सज्ञारं, बारों गानिया, पबेट्रिय जाति, जसनय, आहारकाहिनके विना तेर योग, नीनों वेद, बारों क्यायं, सीनों धक्रान, असवस, बजु और अक्यु ये दो दर्गन, इन भीर सायक्य छडों टेस्यापं, मध्यसिविक, सासादन सम्यक्य, साक्रिक, आहारक, सनाहरक सारारेपयोगी और सनाकारेपयोगी होते हैं।

उन्हों नासाइनसम्पारिए आंबांने पर्याप्त वालसवाधी ओप्रालप बहुने वर-पर इसर ग्रावस्थान यह सजी वर्याप्त ओवसमास, छहाँ पर्याप्त्या, वहाँ प्राण, वारों सहार, वर्ण गतिय, पैनीन्यवर्णात, वर्षकाय, आहारकाद्विक और अपर्याप्तसवाधी तीन योगोंने रिना हर वेपा, नामों वह बारों क्यांचें संग्ली सजान, जसवा, व्यनु और अवन्यु वे दो दर्शन, प्रशासित

भाग पर वारा क्यांव संत्रों सक्षात, असवम्, अस्यम्, अशु और अवभु वे दो द्यांन, प्रण वामान्य प्राप्त क्यांन क्षांन प्रण वामान्य स्वाप्त क्षांन क्षां क्षांन क्षांन क्षांन क्षांन क्षांन क्षांन क्षांन क्षांन क्ष

म ६ सामाइम सहवाराष्टि आधिने सामावर-आराप राज द व त व बाबा वा व बामा नवा द का मास स्टें आ व राज द २००० प्राप्त राज द प्राप्त है है र द दे है र र दे है र र नवा द व व व मा वजा वर्ष पह मारे मान स वर्ष हैं। र नवा द व विकास स्टेंगी से प्राप्त स्टें मान स्टें मान स्टें

## षगुत्ता वि होति अधागारुवजुत्ता वि ।

तेति चेच अपजवाण अष्णमांच अश्यि एय गुणहाज, एजो जीवसमासी, छ अपजनीयो, मन्त पाण, चनारि मच्या, तिष्यि गदी जिरमगदीए विणा, पियदियजादी उपनामो, तिष्ण जेल, तिष्ण बेद, चनारि कमाय, विह्रमणाणेण विणा दो अष्णाण, अध्यमो, दो दमण, दृष्ट्रेण बाउ-गुह्रलेस्सायो, मावेण छ लेस्सा, भवसिद्विया, सासण-सम्मनं, सन्निणो, आहारिणो अणाहारिणो, मायारुग्यचा अणागारुग्यचा वा होति ।

## भीर बनाबारीपयीगी होने हैं।

उद्भी सासार्वसायव्यक्ति जीयों ने भववीन कालसव भी कोणालाव कहने पर---प्रक दूसरा गुणस्थान, एक सबी अववीन्त जीवसमास, छहीं अववीनिया, अनोबक, व्यवनक और रपासाय्युत्तक विमा सात आन, बारी साबाद, नरफाविके विना सीन गतिया, विदेशियाती, विभाग आहारक्रियाने विना अववीन्त-सव भी तीन तीनों वेद, खारी क्यांगे, विभाग कानके विना दो अकान, असवमा, बार्स और अववार वे दो दर्शन, क्रयसेक्शवीन और शुद्धतेत्व्या, मायने छहीं नेरवाय अव्यक्तिज्ञक, सावाद्यनस्थन, सक्तिक, आहारक, नमहारक, सावारे छहीं नेरवाय अव्यक्तिज्ञक, सावादनसम्बन्धन, सक्तिक, आहारक, नमहारक, सावारोवयोगी और अनावारोवयोगी होने हैं।

## र्न ७ सासात्रम सम्बन्धिको पर्याप्त भारतप

| 1 3 | শা | 4 | 277 | ₽? | m | K   | 41 | गृह  |     | 4 | 87 | 1日年 | - 5  | . • | F | भ | FEE   | 传传 | 4 41 | <u> </u> 4 | Į |
|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|------|-----|---|----|-----|------|-----|---|---|-------|----|------|------------|---|
| -   | 4  | 4 | Į.  | ×  | ¥ | *   |    | *    | ~ t | ď | ₹  | ٤   |      | 页   |   |   | 1 8   |    | t    | *          | ì |
| 91  | 帮  | 4 |     |    |   | येव | 77 | 4(1) | c   |   | 混乱 | अस  | वस्  | सा  | ŧ | म | सस्यः | स  | आहा  | 'सरका,     | ł |
| 1   | 4  |   |     |    |   |     |    | 4 1  | r   |   |    |     | বৰয় |     |   |   |       |    |      | जरा        | ı |
| 1   |    |   |     |    |   |     |    | 367  | ŧ   |   |    |     | -    |     |   |   |       |    |      |            | ı |
| ŀ   |    |   |     |    |   |     |    | 41   |     |   |    |     |      |     |   |   |       |    | - 1  |            | ı |

### ४ ८ शासादन सम्यक्ष्यिके अवर्यापा आनाप

| 1   | 3 | , | ¥ | ī   | 4 |   | ,   | Æ |      | 1   | 41  | का     | 4   | ψ, | #   | सर्थ |       | 贫    | 141.0  | 神神 | 1 40 | 3              |
|-----|---|---|---|-----|---|---|-----|---|------|-----|-----|--------|-----|----|-----|------|-------|------|--------|----|------|----------------|
| - 1 | i |   | , |     |   |   |     | ¥ | 4    |     |     |        |     |    |     |      |       |      | £1.9   |    |      | 1              |
|     | m |   |   | 207 |   | u | 979 |   | a    | 4.6 | ব্য | M3 [4] |     |    | 44  | अस   | चंद्र | ₹    | म सासा | er | माहा | <b>स्टाक्त</b> |
| -   |   |   |   | _   |   | • |     |   | [ant |     |     | 4      |     |    | 34  |      | अव    | 朝    | 1      |    | जना- | अश             |
|     |   |   |   |     |   |   |     |   | 44   |     |     | 4.14   | - 1 |    | - 4 | 1    |       | 8    |        |    |      |                |
|     |   |   |   |     |   |   |     |   |      |     |     |        |     |    |     |      |       | या र |        |    |      | 1              |

हर्स्य व्यापन : ॥ न

मम्मामिन्छाङ्गेणमापालाय भण्णमाणे अति एय गुणहाण, एया पीवनमान छ पञ्जनीत्रो, टम पाण, चत्तारि मण्णायो, चत्तारि गटीओ, पर्विटियपाटी, तमराज, रा जोग, तिष्णि येट, चत्तारि समाय, अण्याण मिस्माणि तिष्णि णाणाणि, अमदमा, रा

दमण, दब्ब भारेहि उ लेम्माओं, भर्रामिद्धिया, सम्मामिच्छन, मणिणा, ग्रहारिंग मागारगञ्जना होति जणागारगज्जना ना ।

2.4

जमजरमम्माइटीणमोष प्रस्तांण भण्णमाण जिन्य एय गुणहाण, हो र्जानमान छ पुजनीजो छ जपजनीजो, हम पाण मत्त पाण, चनारि मण्णाओ, बनार

गरीओ, पिचित्यपाटी, तशका हो, तेरह खेस, तिष्णियेद, चत्तारि रक्षाय, तिष्णियेद, चत्तारि रक्षाय, तिष्ण पाण, असनमें, निष्णि दस्पा, द्वार मायेहिं छ केम्साया, भवसिद्धिया, निर्ण

सम्यामध्यारष्टि जीवाव जीवालाप बन्ने पर—वन्न तीमरा गुपस्यान एक सर प्रयान जीवम्याम, एदा पर्यानिया, नृज्ञा प्राण, बारा सत्राप, बारों गानेवा, पर्याद्ववर्गाः वास्त्रय, आहारब्रोहरू और अपयोज्यस्य ची तीन योगीके विना दश योग, मीनों वेरा हुने क्यापे भवान मिथिन बादिक ताना ग्राम, अस्त्यम, चन्नु और अवस्तु ये दो दर्शन, हुन्य अन

क्यार मजान मिधिन आदिक ताना ज्ञान, असयम, चम् और जन्म ये दो देशन हरें। भागवत् ए हो रेन्याएं, मार्थिनिक, सम्यमिक्यत्व, स्तिक, आहारक, साहारोपवेशा धरे अनकारेत्रयोगी होने दे। विनेय-मिध्रमुक्तवानयारे औष पर्याप्तक ही हाने हे इमरिये मिगगुक्सार

इन्ह समायान्य ही वर्षान्य ने समया स्वादिय ।

सन्यनसम्पर्णाट जीतींने सेमाना सादिय ।

सन्यनसम्पर्णाट जीतींने सेमाना सदने पर—वक्ष बीवा मुक्यान, होत्रावर्षाने सेए सही क्यांका यहा जीवागाना, छात्र वर्षाने अपना सही क्यांका यहा जीवागाना, छात्र वर्षाने साम सही क्यांका स्वाद्ध स्वाद्ध होती होते स्वाद्ध स्वाद्य स्वाद्ध स्वाद्ध स्वाद्ध स्वाद्ध स्वाद्ध स्वाद्ध स्वाद्ध स्वाद्ध

शस्यिक्षणार्शक्षेके भागप ४३ - ४४ ६ ६ ३ ६ व साह र साह सं

ता नहर र दास पत इ.स. २ - १ १ १ "रत्तु चह लाइक्रामध्य म

241

44,

मध्यपालि, मिण्या आसरिया अपाहारिया, मामास्यन्ता स हाति अणा गास्सन्ता रा ।

प्रयानन्यस्मारहीय पदानायमेथालाते भण्यामाणे आस्थि एय गुणहाण, एश्री नीरमयामा छ पानीत्रा, दम पत्रा चलाति मण्यात्रा, चलाति समीत्री, प्रविदिय-जारी, नाररात्री, दम जेता, निष्णि वन गलाति क्याय निष्णि णाण, त्रमनात, निष्णि दमण दण्य भारति छ लम्पात्री, भारतिहिया लिप्णि सम्माति, सिष्णिणा, आगरिका, साराहरजुना होने जणातास्यज्ञात ह।

सम्पन्न महिन भादारक अगदारक साधारोपयोगी मार मनाकारोपयोगी होते ह ।

स्परम्सरण्याद्वि आयोष यथान्त कारस्य भी भोषाराय बहने पर—पन वाधा गुल कणन नहीं प्रयोग्त कर अपनामान, उन्ने प्रयोज्निका बढ़ों मान वाही सक्षान, वाहों गोन्या, पेनेट्रियमानि समझ्य आहारविद्वास अप अपयोज्निका सीत योगोर्क विना इहा योग, माने यह, वाहों पण्यं, तान जान, स्थायम बेटान्सिक विना तान इहीन, प्रण आह सामस्य पेटी नेट्याण सामित्यक भीच्यानिक सामित औह स्योपशामिक ये तीन सम्याच, सामि भाहारण माक्योपशीया आह मानुसारियोगीर होने द्वा

ति के अध्युष्तराष्ट्रवादिष्टिक्षामाण्य आराय हिंदि ये साह वा देश के क्षा गण कर संस्थात आ के प्रकृष के कि कि कि कि कि कि भारसम्बद्ध भणा के कि कि कि कि कि कि नीप प्रकृष्टिक के अस्ति आर्था स्वा

तिम चेत्र अपञ्चलाचमोषपुरुवणे मण्णमाणे अस्य एप गुणहाण, एका कर समासो, ए अपन्तीओ, मत्त पाण, चलारि मण्णाओ, चलारि गाणीओ पित्रेर दारी, तत्रकाओ, जिल्ला जाम, हान्यारेरण गिणा हो वेद, चलारि रमाण, जिल्ला जाम, हान्यारेरण गिणा हो वेद, चलारि रमाण, जिल्ला जमनमे, तिल्ला हम्मान कर्मान निर्मारों अगर्ना मणुम्मेमुष्पष्ण-अमज्दरममारहीणमपञ्चलराहे रिस्ट्लीत का हम्मानों स्मानी। सर्गादिया, तिल्ला सम्मानाणि, अणारिय मिन्हारही वा मार्ति मिन्हारही व गार्ति जसम्मानम्म वेच्ला हिटचीता च रात करें ति इस वान्यति वि वृत्ते आहारिय-ययणादो वक्ताणहो य वान्यति । वारितमोह उत्तत्रका कर्मा देशे उत्तरका करा है। वारितमोह उत्तरका करा देशे उत्तरका निर्माण अपज्यलकाले उत्तरमम्मान सम्मानी ने प्रतासिक करा है। ने प्रतासिक प्रतासिक करा है। ना प

उन्हीं अगरपनावानादि जीवोंने शनवींना काल्यक्यों भोपाला कहने पर-वर्ष कैन्स मुक्तानाक वक्त मंद्री आपवींना जीवमानाम छहाँ अववींनियां, मतीका, वक्तवन के अन्यक्ष्यक दिवन तान आमा कांग्रे मंजारे, वारों गरियां, वेवेशियजारि काला केंग्रे एक्टिया, के वक्तवीं आप केंग्र कार्या वे तीन वोग्र, जारीवर्ष विना वो वेद वार्ष केंग्रे कार्यक अर्थ के अवकार केंग्रे कार्यक तान आप आप कार्यक कार्यक केंग्रे कार्यक थे तीन वर्षान अर्थ केंग्रे कार्यक कार्यक कार्यक केंग्रे कार्यक केंग्रे कार्यक कार्यक केंग्रे कार्यक कार्य

न्द्रण करक पाय जात है किया बालको प्राप्त नहीं होते हैं। यहा — यह केले जाना जाता है कि जगाम-सम्पर्शिष्ट और माण नहीं कार्त हैं कराजुन — के चार्त्रण क्षमाने और (सूत्र) व्याप्तानने जाना जाता है कि गाउँ कम्पाप्त केल करने मही है। किया वारित्रण के जराम करने बाग जीव माने हैं और हैर्रें

दण्य होण है अन्य दनहीं आहेगा आर्थणन्य गराम बान बान मान का मान हो कर अराम करने का मान है। बर्ग अराम अराम अराम हो हो हो। अराम है। बर्ग अराम वर्ग मान है। अराम वर्ग मान है। बर्ग अराम में, बर्ग मान वर्ग मान का मान है। बर्ग मान है। बर्ग मान है। बर्ग मान का मान है। बर्ग मान है। बर्ग

रुप्पदि तण तिष्णि सम्पत्ताणि अवजनकारे भवति । सच्चिणा, आहारिणा अणाहारिणा, मागारकारता होति अणावारुप्रजन्म वर्षः

मनदामजराणमेषात्माव भण्यमाणे आश्चि पय गुणहाण, एजो जीउसमासे, ए पमसीत्रो, दम पाण, चलारि भण्यात्रो, दो भरीजो, प्रिदियदादी, नमकाजी, घष जोग, निष्णवेद चलारि भमाप, तिष्णि चाण, मंनमानजम, तिष्णि दसण, हन्त्रेण ए हेम्माओ आवेण तेउ एम्म गुरतेस्माओ, छेद सरिर पिरवणहमागद-पमाणु-वण्ण रेष्ण्य मनरामपरार्गण आवेतस्म पह्यपति । तथ्य पहदे, तुरो १ हरू सावसम्माण भेदासावादो ' तिस्पतीति सेवय रेशन वयनव्यापाताम । यस्म सेव-हरू दो जोग-वमाया चार आव सम्माणि,

सम्यवस्यके भागे संबिक, भाडारक समाहारक, साकारोपयोगी भीर अनाकारोपयोगी क्षेत्रे है।

स्वनास्वन आँवों हे भोषालाव बहुने वर—यन पांचवा गुणसान, वक सन्धी प्रवास आंवसास, एदें वर्वाप्तियां, दहाँ आल, खारें सम्बाद निर्वेच भेट मतुष्य दे हो गतियां, पंची प्रवास, कार्ति, अस्वाय, कार मनोवोग, बाद व्यवस्थेग भीर भीशारिकस्थ मे भी योग, तानों पे, बारों स्थापे भारिने मीन झान, स्वयमादेश, भारिक तीन दर्शन हम्पदेश खेशा छहें रूरवारे भावनी भरेसा तेम, वस और गुक्रेन्ट्याय होतों है।

हिनने ही साजार्य, हारीर-रचनाने लिये आये हुए वरमाणुमीके वर्णको लेकर स्वता स्वतारि गुणस्थानयनी जीवींने भायलेश्वाका वर्णन करते है। किन्तु यह जनक क्यन भित्र नहीं होता है, क्योंकि ऐसा माननेवर हुएवं और भायलेश्यामें पिर कोई भेद हो नहीं रह जाता है और 'जी लिएसन करती है उसे लेश्या करने हैं ' इस भावम यवजनक प्यामान भी होता है। इसस्थित 'क्योंकिक करती है उसे लेश्या करने हैं ' इस भावम यवजनक प्यामान भी होता है। इसस्थित 'क्योंकिक करती है उसे लेश्या करती होता और क्यांबसे अपूर्णित प्रकृति ही भूषिणेश्या है 'देसा क्ये भ्रष्टण करना चाहिये।

नेद्याओं ने भागे अव्यक्षित्रिक, शीनों लब्यक्त, सब्रिक, माहारक साकारोपयोगी भीर

|        | ŧ |             |              |           |   |   |   |       | तसम्य                                       |                                |   |                            |                 |                       |                        |                     |                        |           |                        |                    |  |
|--------|---|-------------|--------------|-----------|---|---|---|-------|---------------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--|
| T t NA | 1 | િ<br>ર<br>અ | व<br>इ<br>अव | ्रा<br>ज् | 4 | A | 4 | を と を | यो<br>म<br>शाबिश<br>व विश<br>एार्थ <b>१</b> | वे<br><b>२</b><br>स्री<br>विमा | 4 | शा<br>व<br>वति<br>वत<br>वत | र्शय<br>१<br>अस | ष<br>१<br>१ द<br>हिना | ह<br>इ.स<br>इ.स<br>साइ | म <sup>†</sup><br>स | र्श<br>३ (<br>शा<br>शा | सो स<br>स | का<br>र<br>जाहा<br>जना | - इ<br>साका<br>अना |  |

मण्गिषो, अहारिका, सामास्यत्रुचा या स्ती अलागस्यत्रुचा यां ।

पपन्तमनराणमोत्रास्त्रते भण्णमाणे और एय मुलद्वल, हो नीतमाला उपपन्नतीओ, स अपन्नतीओ, रम पाण, मा पाण, चालि गण्णाओ, मणमाणी, पाचिद्वियज्ञाही, नमसाओ, एरसाग्ह जोग, निण्यि पर, चालि समाप, चालि लाग, तिण्यि सजम, निण्य दमण, दार्थि स सम्माना नेत्र प्रमानमुहरूनेमाना भरमिद्विपा, तिष्यि मस्मनाणि, मण्यियो, आसाणिता, मामास्यत्नना पा होति अपा सार्विद्वपा, तिष्य मस्मनाणि, मण्यियो, आसाणिता, मामास्यत्नना पा होति अपा सार्विद्वपा, विष्य मस्मनाणि, मण्यायो, आसाणिता, मामास्यत्नना पा होति अपा

### अनाकारीपयेशी होने हैं।

प्रमत्तस्यन जीवाले ओधानाथ कनने पर—गक गुणव्यात, ने जीतमाम, न्याँ पर्याप्तिया, छडों अपर्याप्तिया दश प्रत्य मान प्राण, चारों मजाय, अनुष्यानि, प्रेटियज्ञानि, प्रमत्ताय, ग्यारह योग, ताँनों घेद, चारा कपाय, आदिके चार आत, मामायिक छेदेपर ग्राप्त ओर परिदारियेग्दिक ये तीन मयम, आदिके तीन द्वान, इञ्चले छटों तेन्याप, आपने तेड प्रस्त और शुक्त केच्या, यायमिदिक तीनों सम्यस्य, स्रिवक, ब्राह्मरूपर माक्रारोपयोगी और अनाक्षरोपयोगी होने हा

निशेषार्थ-यदावि टीकाकारने वयस, द्वितीय और चतुर्थ पुण्कातरे मामान्या

#### न '३

### पयतामयताँके ग्राराप

| 7 , 12 | जापना<br>१६७०<br>गप | <b>サマ</b> マ 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | विच | <u>ग</u><br>१<br>यम | यो व | क झा<br>४ ३<br>मनि<br>शुरु<br>११ |  | 1 - 1 | र में<br>दिव र<br>गारम<br>प्रम | म<br>ज<br>भा<br>सारा | मित्र<br>स | ा र<br>३ र<br>आया माध्य<br>प्रसा |  |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|---------------------|------|----------------------------------|--|-------|--------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--|
|--------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|---------------------|------|----------------------------------|--|-------|--------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--|

| न      | 19                      | १४ प्रमत्तम्यत्-शागप |                      |   |   |   |   |               |        |   |   |  |         |                         |                  |                 |                       |             |          |                  |
|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---------------|--------|---|---|--|---------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| T REST | 7ी<br>२<br>म प<br>म प्र | 4                    | या<br>१ -<br>प<br>अभ | К | ŧ | ę | , | <b>र</b><br>म | ۲<br>۲ | ₹ | 4 |  | ३<br>मा | ह<br>३<br>४ ₹ ₹<br>विना | े<br>गाः<br>गर्म | म<br>१ १<br>१ म | स<br>अ!<br>ला<br>साया | #1(\$7<br># | \$ 150 P | र<br>माहा<br>अना |

अप्यमस्तादाणमोचाजारे यण्यमाणे अध्य एय गुणहाण, एता वीरममाता, छ पज्ञभीको, दम पाज, भिष्म सण्माषो, त्रमानादेणीयस्म उदीरणामात्रादी आहार-गण्या अप्यमसमनदस्म पद्धि । कारणधून रूम्मोन्य सस्तादो उवयरोग सप मेनून परिगाहमप्ता त्रीत्य । मणुक्मादी, धनिदियजादी, समनाको, णत्र नीत्र, विन्ति त्रन,

ममस्तामने प्रवासवन्त्रा भोषालपने बननपट—एक छाग गुरूपान पर गामी प्रवास नापसमास, छई। वयासिवा बनो माण, वार्स संक्रव माण्यमिन, वेच दिव ज्ञानि समाम प्रवासकार्य की प्रवासकार की प

**ઇ**1445144 जावहाय चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि सजम, तिण्णि टमण, द्व्येण छ रेस्माश,

भारेण तेउ-पम्म-सुरुकलेस्साओ, सरसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणी, आहारिना, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा' ।

अपुर्वे अरुवा करणाण मोघालाचे मण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एओ जीवमानी, छ पजचीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णा, मणुसगदी, पचिदियजादी, तमकात्री, गर जोग, ज्झाणीणमपुरुगकरणाण मगदु णाम विचवलस्म अत्यिच मासापज्ञति-सम्बिर

पोग्गळुखध जणिद-सचि सब्मानादो । ण पुण चचिजोमो कायजोगो वा इदि र न, अन्तर्जरपप्रयत्तस्य कायगतम्बद्धस्मप्रयत्तस्य च तत्र सन्तात् । तिण्णि वेद, चतारि कमार, चत्तारि णाग, परिहारसुद्धिसजमेण निणा दो सजम, तिण्णि दसण, दृव्येण छ हेरमात्र,

विना चार ज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापना ओर परिहारिन्युद्धि ये तीन सवम, केवर दर्शनके जिता तीन दर्शन, डब्यसे छहीं लेखाए और भावसे तेज पत्र और शुक्रलेखा,

मन्यसिदिक, आपरामिक, साथिक और शायोपशामिक ये तीन सम्यक्त्य, संहिक, शाहरक साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीवोंके ओवालाए कहतेपर-एक आडवा गुणस्यान, वर्ष सझी पर्याप्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, दशों प्राण, आहारसङ्गाके विना शेष तीन सङ्गर

मनुष्यगति, पचेद्रियजाति, शसकाय, चार मनोयोग, चार यसनयोग, एक मोहास्ति, काययोग ये नी योग होते हैं। श्रा — प्यानमें तीन अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती जीवीके वचनवछका सङ्गाय प्रते ही

रहा मापे, प्योंकि, मानापर्यातिनामक पोद्रलिक स्कार्यांसे उत्पन्न हुई शक्तिका उनके सहार पाया जाता है कि तु उनके यचनयोग या काययोगका सङ्गाय नहीं मानना खाहिए? समाधान-नहीं, क्वींकि, ध्यान अवस्थामें भी अन्तर्ज्ञत्वके लिये प्रयानक्ष वनन

योग और कायगत स्टम प्रयानहरू काययोगका साथ अपूर्वकरण गुजस्थानयती जीवोंके वार्व ही जाना है इसलिये यहा वचनयोग और काययोग भी समय है।

योगों हे आगे तीनों येद, बार्से क्यायें केयल ज्ञानके विना शेप बार ज्ञान, सामाविक भार छेद्दोपस्थापना ये दो सवम, क्वल्द्यानके विनातीन दर्शन, इत्वसे छहीं होह्याचे भावत

मप्रमत्तसपर्ताहे मालाप ।तुदीपशास का यी द क झा सब द ∣ है 111 1 1 1 1 1 1 1 इ. सं इ. स. आ विना इ. दिना दे सा भीरा संप त्य विना 37

भारण सुरुशनेश्वा, भारतिद्विषा, दे। सञ्चल, सण्मिणो, आहारिणो, सागारुरनुत्ता होति अनामारुरुता जा

पदम अलिपद्दीण मण्यमाणे अस्थि एप गुणद्दाण, एजो वीत्रममानो, छ पज्ञ-षीत्रो, दम पाण, दो मण्या, अपुन्वकरणस्म चरिम समण भयस्य उदीरणोदयो णद्दो तेण भयसच्या पारिष । मणुनगदी, पाँचदियजादी, गवनाजा, णव जोम, तिथ्यि पेद, चत्तारि स्नाप, पद्यारि शाण, दो मन्यम, विश्वि इस्तम, द्वेग इस लेस्पाजी, मारेण सुनक-रूमा, भतिरिद्वा, दो मन्यम, सिष्णणो, आहारिणो, सामात्रत्रसुषा हाँवि अभागात् पत्रका था

हेपर गुहरेट्या अध्यक्षिद्धह, आपनामेह आर शायिक ये दो सरुपस्य, सिहन, माहारक साहारोचयीनो और अमाहारोचयेनी होते हैं।

स्तिनृतिसरण मुत्तरवानने प्रथम सामायती जीयोंने स्त्रीवालाय बहुनेपर—पक्ष नैवा गुज्ञम्यान एक समी एयान जीवनसाल रहीं पर्योक्तिया नृत्ती प्राण, स्कृत सौर परिक्रह ये दो समाय हाला है। इस सकाय होने का बाग्य यह है कि सुर्यवेश्य गुज्ञस्थाल से सिता समय से पर्वा उन्होंना तथा उन्हें नगर हो गया है. इसिट्टिय सहाय स्व सीता नहीं है। उनके आगे सनुष्यमाने पर्वेष्टियज्ञाति असकाय खार सनीयोग बार यवसयोग और श्रेष्ट्राविश्वाययोग ये श्री योग शीतों वेश बार्य कर्याट, करण्यानके दिना खार छान लामायिक और रोष्ट्रीवश्यायना ये वे स्वयम क्येयल्हानेक विना तान क्रांत हराये सही है। सामे मुक्तिया सम्बादी प्राण्या सम्बादीय संप्राणिक और सामिक ये दो समयपस्य, सिता, भाहारक स्तानरोपयोगी और अनावारीययोगी होते हैं।

| 10   | 31  | 4 | 21 | ₹    | ŧξ | 5 | €Į. | <sup>यो</sup> — | 葡 | € | 联    | संय | ₹  | ಕ_         | <u>म</u> | स सन | आ    | 3     |
|------|-----|---|----|------|----|---|-----|-----------------|---|---|------|-----|----|------------|----------|------|------|-------|
| Ì٤   | 4   | ξ | 4  | - Ł  | ĸ  | 3 | ŧ   | 4               | ŧ | Х | A    | . 5 | R  | <b>₹</b> ₹ |          | 818  |      | 8     |
| ( ha | 200 |   |    | N.S. | Ą  |   | _   | 8 4             |   |   | ₩.   | 41  | F  | भा १       | म        | £ ,  | अरहा | हाना- |
| F    | -   |   |    | विना |    | Ť | r   | स ४<br>स ४      |   |   | विना | 4   | -# | 13         |          | 22   |      | अना   |
| 1    | 74  |   |    |      |    |   |     | व्या १          |   |   |      |     | W  |            |          | ₹!   |      |       |
| ι    |     |   |    |      |    |   |     |                 |   |   |      |     | w  |            |          | (    |      | 1 1   |

#### १ १७ भनिवृत्तिकरण प्रधमभाग-भालाप

| 1 | ŋ   | ঝী  | ব হা | 4   | • | •  | Œ? | यो    | 4 | ¢   | 展7    | सय | <    | þ   | म | स   | स है | ि आ | - 5                    |
|---|-----|-----|------|-----|---|----|----|-------|---|-----|-------|----|------|-----|---|-----|------|-----|------------------------|
| 1 | ŧ   | ₹   |      | ₹   | ₹ | t  | ٩  | 4     | ₹ | ¥   | Я     | ₹  | ્₹   | 6   | ٦ | ١   | 1.5  | 1   | ह<br>१<br>हाका<br>दाना |
| ١ | 4(न | स्य |      | स   | 퓌 | 44 | 44 | # 4   |   |     | 6     | 41 | * 5  | ×.  | × | ગા  | ₹/   | आश  | alat.                  |
| 1 | ä   |     |      | 414 |   |    |    | 4.8   |   |     | श्वना | #  | 1441 |     |   | स्त |      |     | વાના                   |
| Į | भा  |     |      |     |   |    |    | 3 1 1 |   |     |       |    |      | 491 |   |     | 1    | 1   | - 1                    |
| 3 |     |     |      |     |   |    |    |       |   | - 1 |       |    |      |     | 1 |     | 1    | 4   | 1                      |

24.121 N ANALLS

E 37 3

8221

तिरिय-द्वारा द्विर अणियद्दीण माजमाण अतिय क्य गुणहाण, एयो बीवनसणे छ पञ्चनीयो हम पाज, परिगाहमाणा, अतरस्यण साउण पुणी निर्माह गारी बेरीन्त्री पही तही माणि स्वारा प्राया प्राय प्राया प्राय प्राया प्राया प्राया प्राया प्राया प्राया प्राया प्राया प्राय प्राया प्राया प्राया प्राया प्राया प्राया प्राय प्राया प्राया प्राया प्राया प्राया प्राया प्राय प्राया प्राया प्राय प्राय प्रा

करिय-द्वार द्वित पानिपद्वीण अन्यामाणे अस्ति एक मुणद्वाण, जना कीरमण्यः छ पक्तीकी, दर पानः परिमादसणाः, मणुसगदी, पनिदिषपादी, तमहान एक जान अकारवेदी, निन्ति कसाय, वेदेसु सीलेसु पुला अनेतुन गर्ण क्रिक्टकों सम्बन्धित के कोरकमाथी लिख। चनानि वाण, दी सबस निर्व

भीन निकार सुराभावन निर्माण सामगर्भी जायाके भोगात्राय पहते पा-गई कार्य स्थान स्थान सामग्री क्षायात्रा स्थान साम सामग्री (स्वायात्रा स्थान सामग्री (स्वायात्रा स्थान सामग्री (स्वायात्रा स्थान सामग्री कार्य है कि भारतहरूप करवेत सामग्री कार्य है कि भारतहरूप करवेत सामग्री कार्य है कि भारतहरूप करवेत सामग्री है। कार भारतहरूप सामग्री है। कार भारतहरूप सामग्री सामग्री हो। सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री हो। सामग्री हो। सामग्री सामग्री हो। सा

ावक नदान सम्मानक स्व प्रयोगानी आयाज आगाणाव वहनाया नदान स्थापन कर स्थापना अपनाम देने वाशिनायी वहाँ प्रावा गावणान क्षिण स्थापना कर स्थापना स्थापना स्थापना कर स्थापना कर स्थापना कर स्थापना कर स्थापना कर स्थापना स्थापना स्थापना कर स्थापना स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापना स्य

क्षात्र सहरण-रिकेशसूला अध्याप

राण रारण र नमाना साम मुहारमा, अस्तिदिया, ना मन्मम, मणियो, आर्था मामनामा होने भणामन्यसुमा वा ।

च हैना है अधिनारित भगामपे अधि वस शाहाण वाआ औरनमासे, त्राप्तकीण द्या थान, परिमारणाना सद्यादी पांचित्रवारी, तसहारा, वार आेण अध्यादा दे द्याय , पांचा है कि प्रमाद का भागाने कि समादि के मानवात्मा अध्यादि । चनारि वाल, हो महास निन्ति द्यान, हदीव छ नामात्मा सारा श्वरणा अधिविद्या, हा सम्मन्त, मान्यिकी, आहारियो, सामाद दिन हारि द्याय, सामाद्या, मान्या, आहारियो, सामाद दिन हारि द्याय, सामाद स्वरणा अधिविद्या, हा सम्मन्त, मान्यिकी, आहारियो, सामाद दिन हारियो द्याय, स्वरणा अधिविद्या, हा सम्मन्त, मान्यिकी, आहारियो, सामाद

िल्लास्यायस्य ४ ८ व्हर्यक चयन्त्रीयः विकासीय द्वांत प्रस्तरे पद्धे नेहस्सय आयसे राष्ट्रेण्या सामानिक आयापासस्य आहे हार्यव से दी सम्प्रकार सहित आहारक साहारायसीती आहं समानिकारण होने दें।

धीन है कि एक एक एक के क्यून आरायों आयों ने भारतार करने पर-धर नीया प्रधान में ता निकार के अपने का अपने का अर्थ के अपने कि एक प्रधानिक के अर्थ के अर्थ

बज़ना होति अणागास्यञ्जना वा ै।

सीणक्रमायाण भष्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एजी जीवममामा, उ पत्रचाश्र, दम पाण, सीणमण्णा, मणुमगदी, पश्चिदियज्ञादी, तमझात्री, व्या जोग, अपरेपेरी

भीणस्माओ, चत्तारि णाण, बहास्यादमुद्दिमजमो, तिण्णि दमण, दन्त्रेण उ लम्मात मारेण सुरक्लेम्मा, मामिद्विया, गडयमम्मच, मण्णिषा, आहारिणो, मागान्त्रुच

होति अणागारुवजुत्ता वा भ

मजेतिक्षेत्ररुणि भण्यमाणे जात्य एय गुणद्वाण, टा जीवनमामा, 😗 पत्रनाम,

थानरक, माकारोपयोगी और जनाशारोपयोगी होने हैं।

क्षीणक्याय गुणस्थानवर्गी जीवाके ओघाराय कहने पर—एक बारहवा गुण्सान एक समी पर्याप्त जीवसमास, उदा पर्याप्तिया, उदार प्राचा, श्रीचतवा हानी हे। शीलमहारू हानेका यह कारण है कि वचार्योका यहा पर सर्पया क्षय हा जाता है, इसिन्ये महागैहा शील हो जाना व्यामाधिक ही है। आग मनुष्याति, पचे दिवजाति, जनकाय बारों मनेगी चारों यचनयोग और भादान्विवाययोग ये ना योग अवगनपेद, श्रीणस्पाय, वेबस्वारहे

विना चार मान, य अण्यातगुद्धिमयम, केयन्दर्शनरे जिना नीन दर्शन, उध्यसे छहाँ रुश्यन मायमे गुहरेरया भन्यमिडिय, शायिक सम्यक्त्य, सदिक आहारक, सावारीपयोगा भीर धनावारीपयोगी होने है।

सवीतिकेयित्रियोंके क्षोबाराप कहते पर-धर तेरहता शुणस्थान सबीप्यान

भार सही भरवीज ये दी जीउसमान, छटों प्याजियां और छनें अप्याजिया होती है।

À 53 उपशानकपाय-भागप

| F | या विक वा मण 'र<br>९ ० ४ १ १ ३<br>स ४ ५ ४ ६ व यहा ६४<br>१ ४ १ १ १ | प्रमाम प्रोत आ है<br>वा गाम भी मारा बदा |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

গাল্ডব্যাহ-এসেল १ इ.स. १ र या इ.स.चुसभा स FH 2 H विका

ए अपन्यां आ, रम्से क्याट पटम सागर्य मधा पत्रमा अपन्नाचा मा वि व तार पत्रमें, 'आमन्यिमस्यम्यायोगा अपन्नाचा दे चन्य मुचल तम्य अपन्नतिद्धीदा । सन्तार्य सोमल अण्य औरतिव्यक्तिस्यम्यनायन्तिया अपन्नाचा 'सम्यानिस्टाइटि राज्य-मन्य स्वयन्त्रहार्य विवस्य पन्नाचा ' चि मुच विष्टतादा । जा, आहारिस्यम्यायोग पस्त्यस्वदायः वि पन्नत्यस्य प्रस्तात्यः व व ए.स. 'आहारिस्यम्यायोगो अपन्यताल' व पुनाण सम्य अपन्यस्यार सिद्धीदा । अण्यमाक्षाताः एदेण सुनाण

ारा -- बचार, मनर आर रोबपूरण समुदातको मान्त बेयरी पर्यान्त है या अवर्यान्त ?

ममाधान—उद्धे पयाज सो शता नहा जा सहनता, वर्षोहि, 'शीशारिकसिश्वराययोग सपयाजकोक होना हा इस ह्यूबसे उनके अपयाजकात सिद्ध है, इसर्ज्यि वे सपयाजक हो है।

समाधान — ऐसा नहीं ह वयांकि यदि 'थिनोप विशेष कामान्य विशेष कामित होना है' इस निवामक अनुसार भीदारिकामध्याययोगयात्र आय भएयानक होते हैं ' यह सामान्य त्याप सम्मान्यवारिं आदि वयानक होते हैं ' इससे बाधा आमा है तो आहादार्म प्रयाद्यागयां ने प्रमान्यवानों आ प्रयोजन हो मानमा परेगा, प्रयोक्त व भा स्वत हो १०मु वसा नहार वयांकि आनास्यामित्रकाययांग अपयापनश्रेष हाना ह इस समस व चारानक हो। सन्दर्शन हाना है।

श्चरा--- आरारीम व्यवस्थाम अपवाद्यव्यांत्र ही होता ह वह सूत्र अनवशाप €

रतः जाही दत्ताम् । १४ च च १७३१ प्रस्ताः यस नावाप् का विभागतः वस संगी

'मजदृहाणे णियमा पञ्जला ' ति एन मुत्त ब्राहिजनि, 'आस्तियमिम्मराजाणां अवज्जताषा'' ति एनेण ण प्राहिजनिद साद्रशामनेण वन्त्राभागाना'। ण, 'मनग्हुण णियमा पज्जनां' ति एनम्म वि गुनम्म मात्रागामनान्मणाने। मनागित्ता नम्द्रि ससेस सावगासेस जुगद हुस्केस 'सञ्जूष्टणे णियमा पत्त्रता'। ति एनेण सुण्ण औराहियमिस्मरायजांगां अवज्नताण 'ति एट सुन दाहिजनिद प्रताने'। ण, पत्रा इह्याचेशों वि प्रपामणे पुरुषे प्राहिजनिद प्रताने'। ण, पत्रा

समापान नहा, फ्योंकि 'सवतोंके स्वानमें जीव निवससे प्यानक होता है' यह नृत्व भी सानराहा दला जाना है, अर्थान, सवागीको छोडकर अन्य स्यन्में प्राप्त नृत्यको प्रशुक्ति द्वी जाता है, अन निवंत है और हमन्त्रिय 'औदारिक्षिप्रकाष्ण्या अपयानकोंके ही होना है' इस सुक्ती प्रवृत्तिको नहीं रोक सकता है।

यका — पूथान समाधानस यचिष यह सिद्ध हा गया कि पूथान होतें स्व साजकारा होत हुए भी सवाणी गुणस्थानमें युगपन् मान्त है, किर भी 'परी निक्षित्यका भयति' भयात, पर विश्वि बाधक होती है, इस निवमके अनुसार स्वयतिक स्थातमें नीय निवमस प्याप्तक हात है? इस सुबक हारा 'वीहारिक मिश्रकाययोग अपयीत्वकी हैं। होता है' यह सूत्र बाधा जाता है, स्वयांकि, यह सुत्र पर है।

समाधान-ज्यही वर्षोंक 'वरे। विश्विष्ठाधको प्रश्नेत' इस तिववसँ पर शक् ए अर्धान अम्मन अवका यायक है, पर शक्का प्रमा अव त्यवर जिसम्बार 'सवतस्याने ज्ञाय निवमन प्रयास्त्रक होन है' इस स्त्रुचन 'औदारिकमिश्रकाययोग अप्यास्त्रकों होना

श्वाम सू ९० २ मा स स स्ट

र अन्तरा यन्यत्र बॉग्नावरनाः, जन्तर्थत् वा यन निरम्हात् वस्परत् वायक्षवहात्ररम्भावार् । वार् ग्राप्त

४ दशपर बन्दर समानवन्त्रामान (। श्वानवन पर कार्यामीत सुनान्) पुस्त पर बायक्षित मार्गः पार ह ४ २३०

२ विशान्त्रभन्त्रस्यप्रसान्दरस्यण्यानितन् । याग छ पु २४

मप्पप्रान्यों जिप्पुत्रान्या है जा दिहिय पस्तों, पुष्प्रवत-वयण विभिन्नप्रसा गिष्फलम् दिसीतादा। च चन्दम मुनस्म जिपने वयामण फल, जियम सह विदिश्तिस्याणमणिषण-प्पम्पादी। च च एव, 'जारालियकायनोगो पन्त्रचाण'' वि सुने जियमाभावेण अवजनने वि जोरालियकायनोगास्म आस्थित प्यसादी। वदी जिपम-सही जावजो। अण्यात अगर्ययन प्पम्पादी। सिमेदेण लाजाजिनदि है 'मुम्मामिष्काहि-सजदार्मजद-मनद होने जियमा पज्जा । सिमेदेण लाजाजिनदि है 'मुम्मामिष्काहि-सजदार्मजद-मनद होने जियमा पज्जा । ति एट सुनम्जिबमिदि तेण जनस्मारीस्त्राविद-मम्मामिष्काहि सप्तामिद्वा व सिद्धम-

है ' यह सुत्र बाधा जाता है । उशीप्रकार पूप अधान् 'औदारिकमिधकाययोग अपपानकॉक होना है ' इस सबसे अध्यतस्थानमें जीय नियमसे प्याप्तक होते हैं, यह सूत्र भी बाधा जाता है, अन राकाकारके प्रधान कथनमें अनेकान्त हार आंजाता है।

्रको — जब (क' कपाट-समुद्धासगत क्यार) स्वयस्थामें अभिनेत होनेके कारण 'औदारिक' मिथ्रकायगाः अववारकर्कोके होता है' यह स्वयं पर हे तो 'संवतस्थानमें जीव नियमसे पर्योक्त हात है, इस नवलें आप पूर नियम शायत्री चया साधकता हह गई है और येवी अपस्थाने क मित्र उत्पन्न होता है कि उन सुक्षेत्री आधा हुआ नियम शास्त्र सम्बोधकन है कि नियमोजन है

समाधान — इन दोनों पिक द्यों में ते दूसरा विकरण तो माना नहीं का सकना है, क्यों कि उप्पर्तन के प्रकास निकल हुए तावमें निराधकाका होना विकर है। और दाइकी निरायाका माराज करना भी नियम हाएका पन नहीं है। सकता है, क्योंकि, वेसा माननेपर जिन दावों में नियम हारक होते वाया जाता है कहें अनिस्ताका प्रकास आवागा। परतु देसा नहीं है, क्योंकि देसा माननेपर आहारिककाययोग वर्याप्तकोंके होना है ? इस दावमें नियम हाएका भागा होनेसे अवधीपकोंने भी औहारिककाययोग के मरिसत्यका मसेन मान्य होगा, को कि एए नहीं है। अन दाजमें आया हुआ नियम हाएक आपक है नियमक नहीं। यहि देसा क माना जाय तो उसको अन्यक्षिक होने आधारता आवाग।

द्राका — इस नियम दाध्यके द्वारा क्या जापित द्वीता है है

ममाधान — हसस यह कावित होता है कि 'सम्यग्मिण्यादाष्टि सयतासयत और स्वतरधानमें जीय नियमसे पर्यापक होने हैं यह शुक्र कतिया है। कवने विषयमें सर्वज्ञ समान प्रश्नुतका नाम निस्तार्व है भार पपने विषयमें ही कहीं महीत हो और कहीं न है। स्वतार्व मां अनित्वता है भार कि विकास के प्रत्यों के स्वत्या मां स्वत्या है। स्वतारव्यतिके तथा क्याप्त प्रतर भार लोकपूरण समुद्रातका प्राप्त केपट्रियों के सप्याप्तप्रका

१ इताहतण्याः नियंती परातमनियम् । परि ॥ पृ २५

क्ष्यासम देवीसंसर

४ प्रतिग सि तम शान पाउ 8

AKK I

पज्जन । अद्वारद्व गरीर्ग अपञ्चली पाम । प च मनागरिम मरीर प्रद्वार्गमीना, त्रार तस्त अपज्ञतमिदि ण, १८ पज्ञानि मीति-बज्जियम्य अपज्ञतम्-बाणगारा । प्रीर गर एहि तिया चनारि पाना दो ता। राजियान निष्यान वरन के विदय पान मनि नणा घटदे । दुने रै मामिटियामामाठी । मामिटिय गाम पार्रामीदेयाण स्वाममा ण मो खीणाउर्णे अस्य । अध टिनिटियम्म बटि गदण क्रीगीट ती मर्गागमस्त्रन काले सच पाणा पिडिट्च दें। चेर पाणा मर्गाः, पचण्ड व्वनिंद्र्याणममाग्राः। तण

सिद्ध हो जाता है।

निवेषार्थ- सम्बाधिकप्राहर्द्ध सञ्ज्ञामज्ञः संज्ञः द्वाने निवमा गञ्जना र इस भ्रम स्मित्र बतुलाकर उत्तरदारीरको उत्तव करनेत्राने मध्यम्बिध्याकि सीन मयनामवर्गाद्य स जो मएयांप्तक सिद्ध विथा है, इसमें वेमा प्रनीत होना है हि इस क्यतमे द्रावातावा व क्रिमम्बर होगा वि तीसरे गुजरवानमें उनर्वाविषक श्रीर उत्तर श्रादानिक तथा पान्ने गुन स्थानमें उत्तर भादगिरकको उत्यक्ष बरनेवारे जीय जवनक उम उतर-दार्गाकी पूर्णना नहीं है हते हैं तबतक अपयान्तक बहे गये है। जिसमहार तेरहव गुणस्मानमें प्यान नामहमें हा रहते हुए और शरीरकी पूर्णना होने पूर्ण भी थोगकी अपूर्णनामे जीन अपूर्णना कहा जा है. उसीमकार यहात पूर्णना होने पूर्ण भी थोगकी अपूर्णनामे जीन अपूर्णना होने पूर्ण भी प्रतिकार कहा जा भी प्रतिकार कहा जा भी प्रतिकार यहात हो प्रतिकार यहात हो प्रतिकार यहात हो प्रतिकार यहात हो प्रतिकार स्वीक्ष मूछ शरीरकी भी पूर्णता रहते हुए के उठ उत्तर शरीरकी अपूर्णताम अपूर्णतक कहा गया है।

शका — जिलाका भारम किया हुआ दारीर वर्ष अर्थान् वर्षा है उसे अपर्यात कर हैं। परनु सपोगी-अवस्थामें शरीरका आरम्भ तो होता नहीं, अन सपोगीके अपर्याज्यका नहीं बन सकता है ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, क्याटादि समुद्रात अवस्थामें सबीगी छह पर्यात्रकी

शनिसे रहित होते हैं, अतएथ उन्हें अपर्याप्त वहा है।

सयोगी जिनके पाल मार्गेन्त्रया और मारमन नहीं रहता ह अन इन एटके विन बार प्राण पाये जाते है। तथा समुदातकी अपयोध्त अपस्थाम वचनवर और श्यासीव्ह्यासम सभाव हो जानेसे, सथया तेरहवें गुजरथानके सलमें आयु आर दाय ये हा हो प्राण पाय हात र्धे। एरंतु क्लिने ही आवार्य द्रव्येन्द्रियोंकी पूर्णताका अवस्ता दश प्राप्त कहते हैं। परंतु उनक पैसा पहना यदित नहीं होता है, क्यांकि, सयोगी जिनके मायो उपा नहीं पा आती है। यहाँ र्शिद्रपायरण कर्मीके अयोगशामको आवेष्टिय कहते हैं। परतु जिनका आरणकर्म समूह तर ही गया है उनके यह क्षयीपदाम नहीं होता है। श्रोर यदि प्राणीम इच्छेडियोंना ही प्रहल हिया जाये तो सही अधिकि अपयोक्त कारमें सात आणीक भ्यानपर कुर हो ही प्राण कहे जायी. क्योंकि, उनके द्रध्येदियाका अमाय होता है। अन यह सिद्ध हुआ कि सयोगी निनके चार

मबति ' इति पार । र प्रतिप्त ' सरीरादवन ' इति पाट । २ भतिपु ' इन्बॅदियाणि

मत्रागिरमिक्त प्रचारि पाणा दो पाणा वा । गीणमण्णा, मणुमगदी, पचिदियजादी, सम्मागि, सन जोग, सन्वमणजोगी अस चमीसमणजोगी सन्वपिजीगी अस्वप्य-मोगमविष्योगी ओराहियमगदोगी क्राडमद्दम ओराहियमिस्सगयजोगी परन्तेग-पृग्णेषु कम्मद्रवनायभोगी, एम सजीपिक्रमिक्स सच जीगा ममि । अवगद्रदेरी, कम्मद्रवनायभोगी, एम सजीपिक्रमिक्स सच जीगा ममि । अवगद्रदेरी, कम्मद्रवनायभोगी, एम सजीपिक्रमिक्स सच जीगा ममि । अवगद्रदेरी, कम्मद्रवनायभोगी, प्राप्तिक्स । स्वाप्तिक्स सच जीगा मामि । अवगद्रदेरी, अम्मद्रवन्ता । स्वाप्तिक्स । स्वाप्ति

अचोगिरेरसीण अप्यामणे अस्यि एय शुणहाल, एको जीवसमासे, ह पज भीओ, पुनिन्ह पज्जपीओं तहा चेर हिंदाचा वि छ पज्जपीओं अणियाओ । ण पुण परनत्ती जीवेद रहनमयि । आउअ पाणो एक्सो चेर । केण कारणेण १ ण सार णाणा,

मयवा दो हो प्राण होते हैं। प्राण मान्यपर्व भागे हींज सम्मा, मनुष्याति, पवेन्द्रियज्ञाति, भनवाय, सान योग होते हैं। ये सात योग बानहें हैं। योग हसीवर वस्पीकरण करते हैं— सायमत्रोयोग, अनुसद मत्रीयोग, सर्वयवनयोग, अनुस्यववनयोग, औदारिक्शवयोग क्यान्ट मनुद्रानागन वेश्वरिक भीदारिक्षित्रकायोगा आद प्रगत तथा निक्षरूप समुद्रातागत केश्वरिक वामणवाययोग इस प्रकार सर्वायिक प्रशासिक स्वाप्त योग होते हैं। योग भारत्यके मार्ग अप गार्गाद, अक्याय, केयलकाल प्रयावयात्रीद्ध स्वया केयलदात्रीन, इस्पते वहाँ हिर्मारी, भीत भावते नुकनेत्या, भायनिद्धक, क्षायिक सावस्यत्व, सावी भीत समझा विकारते रहित भावति, भावतारी, सावार तथा भगावार हन दोगों उपयोगीने प्रापत् नृत्युण होते हैं।

न्योतिने वर्ण ग्रुपान्यानवर्ता जीवोंने भोवालाय नहनेपर—पन चीनहवा गुणस्थान, वर्ष पर्याप्त जीवनसास, छात पर्याप्तिवा होती है। छडी वर्षात्मवींने होतेना यह नारत है हि पुराने भार्र हुर्त पर्यातिया नवेच स्थित हस्ती है, स्सल्पिय ब्रायर छत्ते पर्याप्तिवा नदी गर्रे हैं। हिन्तु बहायर पर्याप्तिज्ञानिन नेहें नार्य नहीं होता है, अन आयुनासन एक हो साब होता है।

श्वा-पन भागुमाणके द्वीनेका पवा कारण ह है

समाधान-जानावरणवर्भवे शयोपदामस्यरूप या र द्विय माण तो अयोगवेषलीवे

### त्र दी व ब्रातंगह हा या वेक ब्रातंश के से संग रेट देश रेट रू के टेट है है है है है - संपत्र का विकास का स्थापन का स्थापन का

वरण-राजीवनम् छस्यण पर्विदियपाणा त य सति, गीणायग्णे गात्रीतम्मामाशारा । शक्ष-बाण-मासा-मणपाणा वि णरिय, प्रज्ञति ज्ञीणद् पाण मण्णिद् मति अमारारो । ण मगैर बरुपाणो वि अरिय, सरीरोदय ज्ञालिद कम्म शोक्तम्मागमामायादो । तरा एक्का वर्ष पाणो । उत्पारमस्स्रिकण एकको वा छ वा मन् वा पाणा मुत्रति । एम पाणा शुण

हैं नहीं, क्योंकि, बानायरणादि कर्मोंके काय हो जानेपर स्योपदामना अभाय पाया जाना है। स्तीमकार आनापान, भाषा, और अनामाण भी उनने नहीं है, पर्योशित पर्योशित मिन शण संबापाली दालिका उनके अभार है। उसीमनार उनके नायवल नामका भी माण नहीं है क्योंकि, उनके हारीर नामकमने उन्य जानित कर्म और नोक्तमीं आगमना अभार है। स लिये अपोराको लीके एक आयुभाण ही होना है ऐसा समझाना आहिये। हिन्तु उपनारका आअभ लेकर उनके एक माण, छह माण अथवा सान माण भी होते हैं।

विशेपार्थ- वास्तवमें अयोगी जिनके एक आयु प्राण ही होता है किर भा उपवास उनके यहा पर एक या छह या सात प्राण बतलाये हैं। 'जहां मुरयका तो अमान ही किन् उसके कथन करनेका प्रयोजन या निमित्त हो वहा पर उपचारकी प्रश्नि होती है 'उपचारकी इस व्यारयाके अनुसार यहा चौत्रहर्षे गुणस्थानमें शयोपदावस्य मृख्य ही उपाँका तो अमाव है। फिर भी अयोगी जिनके पर्वेन्टियजाति नामक्रमंका उद्य पाया जाता इ भीर यह जीविश्वाकी है, इस निमित्तते उन्हें पचेन्द्रिय कहना बन जाता है। इसन्यि उनके पात्र ही उप प्रणीत कथन करना भी सप्रयोजन है। इसप्रकार पाच इहियों में आयुको मिला देने पर छह प्राण हो जाते हैं। यहा पर ही द्रयोंसे अभियाय उस दासिसे है जिसमें अयोगी जिनमें पर्वे रिव पनेका व्यवहार होता है। परतु उस शक्तिके सम्पादनका वा पास हिन्यांका आधार शारि है सत इस निमित्तसे अयोगी जिनने कायबलका कथन करना भी सप्रयोजन है। इसवकार पूर्विन छद्द माणोंमें कायबरके और मिला देने पर सात प्राण हो जाते है। यद्यपि उनके पहलेका छर पर्याप्तिया उसीप्रकारसे स्थित है, अत वे पर्याप्तक कहे जाते है। तथा पर्याप्तक अवस्थाम मन प्राण भी होता है, इसिटिये उनके मन प्राणका भी कथन करना चाहिये था। परतु उसके क्यन नहीं करनेका यह कारण प्रतीत होता है कि उनमें सक्षीव्यवदार जुन्त हो गया है। भीप सारिक सहीव्यवहार भी उनमें नहीं माना गया है अत अयोगियों मेन प्राण नहीं हही इसीप्रकार यचनवळ और इवासोछ्वासके अभावका मी कारण समझ लेना चाहिये। उपर स्योगी जिनने जो पाच इंदिया और एक मन इसप्रकार छह प्राणींका निषेध करके केवल चार ही प्राण बतलाचे हैं यह मुख्य कथन है। अत जिस उपचारकी अपेक्षा यहां छह अथवा सात प्राण करें हैं यही उपचार यहा भी लागू होता है। आयु प्राण तो अयोगियाँके मुख्य प्राण है फिर मा उने भी उपचारमें है श्या है, इसिल्ये इसे कथनका विवक्षाभेद ही समझना चाहिये। गर उपचारका प्रयोजन चेमा प्रतीन होना है कि विवक्षित पर्यापमें रखना जो आयुका काम

٤ ٦

# E8

पपाणी । सीणमण्या, मणुमगदी, पर्नित्यितादी, नमशाओ, अत्रोगो. अशग्यत्रे. माओ, केनलगांग, जहारमारविहाससदिमनमी, रेनलरमण, रब्वेण छ लेम्माओ. ाण अलेम्या, लेर प्रारण जीग क्यायामाराही । सर्वामिद्धिया, स्वद्यमस्माहद्रिणी, स्विष्णे येत्र अमरिकाणाः अणाहारिषाः मागार अणागारिहः जगपद्यस्मा बा h ' i

विदाल ति भणामाणे अधि एय अनीन शुणहाल. अनीन विवयमाना. अनीन-वनीआ, अनीद पाषा. गरीणमण्या. सिट्टशनी, आर्णिनिया. अकाया. अनागिका. गिरवेटा, भीजवसाया, क्रेन्ट्रणाणियो, जब सज्जटा जब अमनटा वेच सज्जटान्डरा लिटमण, दृष्य भार्राहे अलेरिमया. णेर भरमिद्रिया. गरयमम्मारिहणा. शप्र माण्यका

यहां भी पाया जाता है. इसिन्धे हो यह मुख्य प्राच है। किर भा जीवनका अवस्थान आर्थ शीर अपरधानने कारणधत नये वसाना आना, योगप्रवृत्ति आहि श्री नए हा तव ह अन य भी इस अपेशाने भीएमान्य प्राण वटा जाना है। इस्त्रवार भवागवींके उपकारन म्या सह या सात प्राण बढे गये है।

माण भारतपुर भागे श्रीवासका, मनुष्यगति, प्रवत्त्रियज्ञानि वसवाय अधार अग्रमन र, भक्ष्याय वेचारमान, स्थाल्यान।पिहारगुष्टिसस्य वेचण्ड्यात प्रस्तान स्थान स्टी स्थान पुरे ने द्यारहिमानाल होता है। लेह्याचे नदी होनेवा यह बारण है कि बम रूप ब बार न योग और क्याय दन दोनोंवा हो उनवे अजाय है। राश्या आरायद आग आर्रात्यक विकासम्याद्यि सत्ती और असंती विकासमे रहित असाटारक लावाराययान सन्त अना रोपथाम इस दोना ही उपयोगींसे सुमपन उपमुक्त हाने हैं।

सिद्धपरमेर्एके भोधान्तम् बहुनेपर-यक अनःत-गुणन्धात अनीन प्रीयसदान धर्णन योपित सन्तान प्राण, क्षाण,क्षण निक्रणनि अनिहिष अवाय अयेन। अवहाँ औ नवकार यरकाती, संयम, असदम और शयमास्यम विक्रणीम विमृतः बक्रमण्डानी हुन्द और प्राथ भे भेटरप, अध्ययिद्धिक विवाधार्मान शाविकमध्यक्तीय सही आहे अमही वस हाले

> भयोतिने वर्तान आगप प्रातीस इ.स.च. से १० इस सद ह पद भन असा ह अह के दब के दिन्द

सम्मत्त, सिण्मणी, आहारिणी, मासाह्यज्ञचा हाति अणासाह्यज्ञचा ता ।
तेमि चेत्र अपज्ञचाण भूष्यमाणे अत्यि दो सुणह्यामणि, एवा जीतमामा, इ अपज्ञचीओ, सच पाण, चचारि मण्णाओं, णिर्यगदी, पाँचदियजादी, तमकामा, न जोग, णजुमयपेदो, चचारि कमाय, तिभगणाणेण तिणा पच णाण, जमनम, तिल् दमण, द्वोण काउन्सुक्रकस्माओं, भागेण रिष्हणील राउलेम्माओं, भवक्षिंदिग

द्रमण, द्रवण काउनुबररूपाञा, नामण । रन्हणाल राउलमाना, नामण अमरमिदिया, तिष्णि मम्मच, क्दररणिज्ञ पद्व देदगमम्मच परवमम्मच मित्रन च । मण्गिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागारुग्जुचा होति अणागारगजुचा ग्रां।

स्वाहारक, साक्षारीपयोगी और अनाक्षारीपयोगी होते हैं।

उर्दे नारिकरों के अपयोग्निकस्त यी आलाप कहते पर—मिध्यादिष्ट और अस्वत्त निकारिकरों के अपयोग्निकस्त यी आलाप कहते पर—मिध्यादिष्ट और अस्वत्त निकारिकरों से स्वाहत स

भाग संक्रिक, आहारक, भनाहारक। माकारोपयाणी और अनाकारापयोणी होते हैं।

मपीहे नेरहय-मिन्डाह्हीण भण्णमाणे अधि एय गुणहाण, हो जीतममाग्रा, ए एजवीओ छ अपजनीओ, रम पाण सच पाण, चचारि मण्णाओ, गिरयम्री, पींचिरियमारी, तमकाओ, मगारह जोग, णनुसयोड, चचारि बसाय, तिर्ण्य जन्मान, असजमे, दा दसण, दर्जण कालामालामार्थ-बाउ सुबग्रेस्माओ, मानेण विष्ट्र पीठ कालस्माओ, भगोनिद्या अमरीमिद्या, मिन्डम, मिण्णिणे, बाहारिणे जणाहरिमा, साराहरूसमाओ, अगोनिद्या अमरीमिद्या, मिन्डम, मिण्णिणे, बाहारिणे जणाहरिमा, साराहरूसमाओ, अगोनिद्या अमरीमिद्या, मिन्डम, मिण्णिणे, बाहारिणे जणाहरिमा,

तेमि चर पत्रताण भव्यमाण आस्पि एप गुणहाण, एत्रा डीवगमाण, ए परत्र पीओ, हम पाण, चकारे मण्णाओ, णिरवगरी, पीचिन्यजानी, तमराओ, नव जोता, णकुमयोरो, चत्रारि रमाय, तिथ्यि अव्यास, असरस, हो त्मस, हस्तैण बात्रास्तर

उन्हीं मारक। मिथवाटि जीविके व्यासकान्यात भी भागप बदक वर-वर शिका ही गुजक्यात वह नहीं वदान जीवममान छहीं व्यास्त्रा, बनों मान क्यारे स्वस्त्रा, अक पित विभावज्ञाति जाकार वार्षी मानेशिय क्यार व्यवस्था भारत स्वास्त्रकार्याय के श्रे पीत विभावज्ञाति जाकार वार्षी मानेशिय क्यार व्यवस्था

( ३) सारकाशासन्तासम्बद्धाः साध्य

भासलेम्मा, भारेण रिण्ड-णील राउलेम्मारो, भर्गमिडिया अभविमिडिया, मिल्डन, सण्णिणो, आहारिणो,सागाररजुत्ता हानि अणागाररजुत्ता रा ।

वेसि चेर अपञ्जचाण भण्णमाणे अधि एय गुणहाण, ए.स. जीरमपाण, ह अपञ्जचीओ, सत्त पाण, चत्तारि मण्णाओ, जिस्यगर्टी, प्रचिटियनाटी, तम्रहाते, ह जोग, णञ्जम्यरेटी, चत्तारि रुमाय, टोल्जि अण्णाण, अमनम, टेर त्रमण, ट्रनेण का सुक्कलेम्माओ, भावेण रिण्ह णील राउलेम्माओ, भर्यागिद्विया अमर्गाविद्वया, मिडन सर्णिणी, आहारिणो अणाहारिणो, सामाह्यज्ञत्ता होनि अणागाहरुजना ना ।

केरगा, भाषले रूण मील और कापोन लेल्या, अन्यसिद्धिक, अस्पानितिक मिल्लाक, सिक्षिक, आहारक, साकारोपयोगी और जनाकारोपोगी दीन हैं।

उन्हों नारको मिध्यानिष्ट जोगोंके व्यवधानकानग्रव श्री आलाप कहन पर-एक मिध्याहिष्ट ग्रुणस्थान, एक खनी अपदान जीगनमान, छद्ध अपदानिया, सात प्राण, नार्त सहाद, नरकाति, पर्वेष्टियजानि, अनकाय, वैनि विकसिन्न आर कार्मण ये हो योग, नपुनक्षेत्र, चार्षे कार्ये, ग्रुमति कार नुभुत ये हो अधान, अस्पम, क्यु आर अच्यु ये हो हरान, अन्य नित्र कार्ये केर्याय, आगसे कृष्ण, नील आर कार्योन लेर्याय, मार्यानिहरू, अन्य सिद्धिक, मिध्यारम, सिन्नक, आहारक, अगहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

| न | ३२ |
|---|----|
|   |    |

#### नारक सामा य-मिथ्या हो। पर्याप्त आलाप

| तु जी<br>११<br>मिस्र अ | य ना स ग | इ का या व<br>१११<br>पर्व त्रम स ४ न<br>व १ | का सय द<br>इ १ १ २<br>अत्रा अस समु | हर स<br>इ.स.<br>इ.स.<br>साइ.ज<br>पुर | स मीह आ 7<br>२ २ २<br>स आग. सका |
|------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|

#### # 23

#### गर<del>ू सामा य-मिध्यार्राष्ट्र अपूर्वाच्य</del> आहाप

|  | वा स्थे व कि हा स्थि<br>१ २ १ ४ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | द है सम<br>२ २२१<br>भारता म<br>अपा मुज | मात <u>जा</u><br>१ २ २<br>स जाग माधा<br>जा। अना |
|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

मामणयमारहीण भण्यमाण श्रीच एय युणहाण, एश्री जीतसमासी, छ पण्याशी, हम पाण, घमारि मण्याशी, शिरयमही, पचितियज्ञाही, तमकाशी, वाव जीय, यार्मयवेट, घतारि कमाय, विश्वि अण्याण, अमनम, हो हस्वा, दच्चेण एत्टाकालाभामकेरमा, भोरण रिण्ह्यील शाउलस्याश, भरामिदिया, सासणयम्मन, सिल्वाणा, आहारियो, सामाहरज्जा होति ज्यायास्त्रज्जा हो ।

मम्मामिकारहील मण्णमाणे अस्य एष गुणहाण, एजो जीवसमामा, छ पज्ञ षीत्रो, दम पाण, चनारि मण्णाजो, णिरयमदी, पर्विदियज्ञादी, तससाजो, णा नोग, णतुमप्रेद, चमारि कमाय, निश्चि णाण निर्दि अण्णाणीट मिस्साणि, ज्यनस, दो त्रमण, दर्गण वाणासाजामाणेनस्मा, भावेण स्टिब्सील वाउलेन्यानी, भानिद्विया,

नारका सामान्त्रमध्यानि आधाने आगाव कर्त्तेवर—वक सामान्त्र गुजरधात, यक सम्मे प्रशास अध्यसमात, छहाँ वर्णामिका, न्हा मान, वागों सम्मान, सहनानि, वर्षे द्विपक्रीत, क्षरमात, छहाँ वर्णामिका, नहनानि स्वार्ण सामानि, वर्षे द्विपक्षित, मुस्तकेन क्षरों कराय, वर्णा, वर्णा,

नाइको सारप्रिक्यवाइटिए अव्योके आरण्य व हते घर-पक्ष सम्यक्तिष्याच्या गुणक्यान. एक महो पर्याप्त औरसमाम छुट्टी पर्याप्तिया दशों आण चारों समाय वादकानि, पर्य दियमानि भ्रमकाय चारों समोर्थेण खारों उत्तवसाम ता वैकित्यककार्ययोग य भी गण, नचु मक्देद सारों कृता नामों अवामीस सि म्य नाविके तीन मन अनयस, यन् भाग नयमु ये दा दहान हु एस काराकारासस्य रूट्या आयसे हुग्या मार साथन स्टब्स स्वापन स्टब्स स्वापन

|   | 4 | 35  |   |   |   |   |   |   | भाग    | **     | #[24] | 174 |      | भार्  | 1 41 | 44.9.9 |   |      |     |    |              |   |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------|--------|-------|-----|------|-------|------|--------|---|------|-----|----|--------------|---|
| ĺ | ų | A1  | 7 | 1 | Ą |   |   | r | ŧ      |        | ₹     | 3   |      | 11    | -    |        |   | Ħ    | 9 4 | 41 |              | Ì |
|   | य | e a |   |   |   | 4 | 7 | 7 | R<br>7 | é<br>Y | 7     | e   | alm7 | 31.43 | * 1  |        | 여 | नाना | F   |    | साक्षा<br>इन | - |
| - |   |     |   |   |   |   |   |   | 1      | 3      |       |     |      |       |      | % T    |   |      |     |    |              | l |

क्ट्यारिक कार्यों जहारीयो माराध्यतुमा होति अशासास्य मा ।

उरहरण्याहण साममें पीत एवं शुपहणे तो जैवनमान त हम भीक ए उरहरणे रम पार मन पार मनामि सर्गापो, निर्मार केले मा उरहरणे रम पार मन पार मनामि सर्गापो, निर्मार केले मा रमाने सामहित्य स्मान्यत्व सुन्देश्यामी भागेत क्षित्र केरके रमान राम कार्यकारामान्यत्व सुन्देश्यामी भागेत क्षित्र केरकेर रमाने बार्चिक रिनेय सम्मन्ति, सत्तिमी भागायिको भागायिको समा

क्रमक करि प्रमाणकरपुत्र के । अन्य पर बालुकार अन्यायाम् पश्चित्र सुधारुष्य, सभी पश्चिम्

Same Service and A

स्वत्यां के का से के का कारण कार के नियानी धीर भागवादीय शारी होते हैं।

मार्ची अस्वत्यायक्त कि चार के सामान्य भा भा दे करने यह स्वत्य निर्माणित है के सामान्य कि स्वत्य के स्वत्य क्ष्मिक के स्वत्य के स्वत्य

. इ.इ.सच १ अभ्योग्र पीक्षत सम्बद्धि

The best state of the state of

A 8 4 4 4 1 5 5

1. 1

परवर्गाओं, दम पाण, चनारि मणाओं, जिस्पर्गती, पात्रत्यिवाती, समकाकी दक जोग, प्रामयोह, चनारि समाय, तिन्ति जाण अमनमी, तिन्ति नमण, न्छल बालाबालाभामलेकमा. भारण किन्ह जील-बाउलम्यात्रा भरमिदिया। विश्वि सम्मन स्रिणेणो, आरारिणो, सागारवजुत्ता होति अणागास्त्रजना रा

तेमि चेव अवद्वनाण मण्यमाण अस्थि एव गणहाल, लगा नीवमसामा ए अपरवर्षाओ, क्रम धाण, चनाहि मण्यात्रा, णिरवगदी, याँगित्यणती, तपशाता स त्रीम, शासपवेदी, धनाहि बसाय, निवित्त याथ, असदम, निवित्त कमा, म्हना काउनाबक्रोलेक्याची, भागेता अहरियाचा वाउनच्या भवविद्या प्रावस्थयन

TTE RICE: MINTERFEITE BIRTH TOURSTONE W. MITTER BY MIT भवित्तमस्याक्षि स्वास्थान, वय सक्षे प्रयोज स्वायवसान, छही वयाजिको दन्ने सक पारी मजाय मरवानि, युने द्रियज्ञानि, प्रमुख्य, चार्च ग्रमाधील चारी वचनपान अन्त व व विषयाययोग से का थोग, वर्षमक्षक, कारों क्यांचें आहित काल क्षांक कार्यक कर्णक तान हरोत हाराचे कालाकालामाम करणेना। शावन करण बाल बार कारान कररार मायसिक्तिक, अंत्रासिक, शायिक और शायोग्यामिक य नाम साराक्य काक्य बाहान माकारीववीगी और धमाकारीववीगी होने हैं।

द्वाद्वा मारबा मसंयमगायायाय जीवाँचे भवर्याच्याण्यंबस्था आलाव बरुक्या ---वय Marnarusell marin an mai munin minnun a mei maninat men me चारी सम्राट, सरम्यात पन्नियमानि चसन्य श्रीवीयक्तिक कार बादल व दा ६ पर कई सक्षेत्र वार्ते क्षांच धादिक ताम साम समयम आहिते ताम क्यान प्रत्यान क्षांच करू गत्र देश्या आवार जगाव कावामण्डवा अव्यक्तिज्ञिक ज्ञचनाममध्यक्त्रक क्रिक क् अध्यक्त

ALFO STREET MACHINERIST ACTOR NAMED

मनिन्ते, आहारिनो, मागास्यज्ञचा होति अणामान्यज्ञचा पाँ।

र्रोन चेर अपजनात अचमाने अस्यि दा गुणहाणाणि, एयो जीरमगम, ब अपनर्दात्रो मन पता चनारि मणाओ, णिग्यगदी, पनिदियनादी, तमकात्र, र जेता राजुमनरेर चनारि कमाय, पत्र लाण, अमनम, तिष्णि दमण दरोग कार दुक्कोम्माओ, सारेग जहाँ जया जाउलेम्मा, सरमिदिया अमरमिदिया, निष्ण स्टब्क् मण्डिन आरारियो चनाहारियो, मानारुवजना होनि अनागारुवजना ।

र्जिटक कथार्गिटक राष्ट्रा सम्बद्धाय, संत्रिक बाह्यस्य, साकारोपयोगी भीर सनावण्य राजी रूप्त हैं।

| * | ŧ       | • |   |   |   |   |   | 37 | 27 | 'n | 41- | भार | Ŧ | สาเ | শ | មា ។ | m           |   |     |               |            |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|-----|---|-----|---|------|-------------|---|-----|---------------|------------|
|   | * : * * | • | • | • | 4 | , | ŧ | 4  |    |    | £   |     |   |     | ÷ | - 8  | स<br>४<br>भ | • | 4 H | भा<br>र<br>भग | # #<br>##! |

मपि एडम पुरावे मि रहारहीणे भण्णमाण अस्य एय शुणहाण, दो जीउममामा, हु प्रस्तीओ ए अपस्तीओ, दम पाण मच पाण, चारि मण्णाओ, जिर्मादी, पितिष्याणे तमकास्रा, णसारह जोम, णसुमपोद, चक्कि कमाय, तिष्णि अण्णाण, सरामम, दो दमण इपसारहानाभामकाउन्हरस्याओ, आरोण जहण्यिया काउन्लम्मा, भर्मारादेवा अमराविद्या, मि इस, मिण्णिणा, आहारिणों अणाहारिणों, मागाह यस्ता होति अणासारम्मुका वा ।

तिम चेत्र पणताण भण्यामणि अस्थि एय गुणहाण, एका जीतसमामो, छ पज्ञबीशो, टम बाण, चतारि सण्याओ, णिरयमदी, पश्चिदिपनाणी, तत्वाओ, णव जीम, णयुमयत्रद, चरारि एनाय, तिशिंग अण्याण, असनम्, हा दसण, दस्त्रेण

सब अध्यम पृथियो तत्र विश्वारि जारकार अलग्य कहते पर-यक्त निष्यादि गुण रुवात सक्ता प्रशीत आर समी अववीत वे हो जीयसमास छाड़ी प्यांतिया छुनों अववीतिया हवो आप, सात्र आण, खारी सात्राय, तरकाति, पण्डे प्रयाति असकात आर्थ मनोयोग वार्षों स्वत्योग छात्रियकवाययाग, शांतिवित्तिश्रवाययाग आर कांग्रवाययोग वे ग्याद योग, स्वत्यविद, खारों क्याय सात्रों अज्ञात, असंव्या, खानु आर कांग्रवाययोग वे ग्याद योग, स्वत्यादी अवेदात कांग्रवाय सात्रों अज्ञात, असंव्या, खानु आर कांग्रवाय विद्याल कांग्रित और पुरू स्थाय, आयदे जायन कांग्रित लेण्या। अप्तिविद्या अप्रयादिक्त विद्याल, साहिक आहा रह, अनाहारक, साकारोपयोगा और अनावरीययोगी होत ह ।

बन्दी प्रधम गुणियी नम मिथ्यादाष्टि नारकों के प्रधानकारूनका भी आलाप कहने पर-यक्त मिथ्यादाधि शुल्हान एक भश्चा प्रधान जीतनस्थान छहीं पर्यानिया क्षी ग्राण, वार्ति सङ्घार्थ गरकारित पक्षेत्रियानित जाकारमा, जारी स्थापीध वार्ती यक्त्योग भार्द विश्वितकार्याने ये ना शांत मनुसक्षयेद, वार्ती क्याय मानी अञ्चान अनवम कपु आर सक्त्यु व हो हर्यान,

न प्रदे प्रथमप्रिया-नारक सिष्यानिक भानत्त्र प्रश्नित व व व स्ता तत्र न जनत प्रश्नित क्षेत्र क

कालाकालाभागलेससा, भारेण जहणिया काउलस्मा, भर्ममिद्रिया अभर्शामिद्रया, मिच्छत्त, सम्मिणो, आहारिणो, मागारपञ्चा हानि अणागारुपञ्चा प्रा' ।

तिसं चेत्र अपज्ञत्ताण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एवा जीत्मसाना, ह अपज्ञत्तीओ, सत्त पाणा, चत्तारि सण्णाओ, णिरवगदी, पिचिट्यजादी, तमकात्रा, हा जोत्त, णत्रस्यवेद, चतारि कसाय, दो अण्याण, अम्बन्न, टो दम्ण, ट्रांण कार सुक्केलेस्माओ, भार्त्रण जहाणिया जाउलेस्या, अत्रसिद्धिया अमनिद्धिया, मिट्टण, सण्णिणो, आहारिणा अणाहारिणो, सागाह्यज्ञत्ता झाति ज्ञानाहरुज्ञत्ता नां।

इच्यसे कालकालभास कव्यालेदवा, भाउने जयन्य कापीतलेल्या, भारतिर्विक अध्या सिद्धिक मिप्यारा, सिक्कि, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयागी हार्ग है।

उन्हीं सथस श्रीयनी गत मिण्यादाष्टि नारकों के अपयोगकार सब भी आजप बहुने पर-पंक मिण्यादाष्टि गुणस्यान, एक संबी अपयोग आवनसान, छहाँ अपयोजिया, नात प्रान्त बारों सबाय, नरकपति, पंचे द्वियजाति, प्रसकाय, विलियकसिश्रकाययोग आर कार्यफाययोग में शे योग, नपुमकदेव, चारों क्याय, कुमिने और कुम्यत में शे अक्वान, असयम, बनु और अवस्तु में वी देहीन, इच्यसे कापोत आर गुजरेन्द्रपाय, मायसे जवाय कापोतरेक्या, मण सिद्योक, असम्यासिद्धिक मिण्यात्य, सिर्वेक, शाहारक, अनाहारक साकारोपयोगी आर क्रम

#### १ प्रतिपु " अमनमिद्धिया " इति माठा नास्ति

| म ४४                         |                 |   | प्रथ          | पपृधि                   | र्या- | नार | কে বি                | मध्या                   | विष्              | अपर्या                        | प्त आ                 | शप            |                          |                  |
|------------------------------|-----------------|---|---------------|-------------------------|-------|-----|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| तुनी पन<br>पूर्वी पन<br>प्रक | संग<br>१४१<br>न | 9 | का<br>१<br>नस | या<br>१<br>व मि<br>इ.स. | 1     | ¥   | मा<br>२<br>इस<br>इध् | <u>स्य</u><br>१<br>श्रम | र<br>२<br>च<br>जन | ह<br>इ<br>इ<br>इ<br>सार<br>हा | म स<br>१<br>म मि<br>अ | साम<br>स<br>स | ्र<br>श्री<br>आहा<br>अवा | र<br>गुहा<br>अना |

मानदारमान्द्रीन भणापाले अस्ति वय गुनहाल, वजी वीसतमारी, छ पज-पीत्री, टम पान, पानारि मण्याची, निम्मादी, पांचिदियज्ञदी, तसकाची, नर जोगा, गृश्यवेर, पानारि समाय, निल्न जण्यान, अस्त्रम, दे। दमन, देन्नेन कालाताला मानज्ञमा, भारेन जहान्त्रमा बाउटेस्वा, श्रवमिद्धिया, मानवामस्मन, सिल्मानी, आहा रिका मानाव्यक्तमा होनि असानाव्यक्तमा ना

गरमासि द्वार्द्धांन अन्नामाणे अत्वि एय गुणहाण, एजो जीवममामो, छ पञ्जनीआ, दम पाण, पशारि सन्याओ, णिरवगदी, पनिदियजादी, तमराओ, णव जाग, गञ्जमयेर, पनारि कमाय, निन्त्र वाणाणि सीहि अन्याणिहि भिस्माणि, असजम, हो हमण, हन्द्रेण बानावानामामनस्मा, जांबण जहाँग्या काउलेस्सा, सबसिद्धिया,

प्रधम-पृथियंश्यम सामाइनसम्बन्धिः नारकेक आसाय कहते पर—यक सासाइन गुजाग्यान वक संबं वर्षान्त्र जीवसमाल छात्रे वर्षाध्यक इत्तरे मान, वार्षे सबाय, नरकगति, वर्षाः मानविक्यानि, वस्त्राय, वार्षे मनोयोग वार्षे वयस्येग और विमियिककाय्योग ये भी वार्ग, नर्युसक्यद वार्षे स्वाय, नीर्षे सबाय अस्त्रय, वसु और अवसु वे ये दर्शन, प्रस्यक्षे सामावान्त्रायान्त्र कार्योग्यान्त्र भावमे जाय का्योतकेर्या, भाषास्त्रिक, सामाइनसम्बन्धन, भीवन, अद्वारक माक्योरयोगी और अनाक्योरययोगी होने हैं।

मयम गुधियी-गत सरकामध्याराचे नारकों आलाप कहते वर—यक सम्वामध्याख गुजरपान, यक संबो पर्याच्न ऑवममान, छहाँ प्याप्तिया, इसों माज, बारों सबाय, नरकगति, यको मुप्तमानि असकाय चारों मनोयोग, बारों वक्तयोग भीर वैशिषिककाययोग ये तो योग नपुत्तकयर, बारों कराय शांगों अज्ञान-मिश्चित आहिके शीन बात, अस्तयम, दो दशीन हम्पसे कालकालामाम कुण्लेह्या आयने अख्य कार्यकाला अप्यक्तिकक, सम्यामध्याय,

म भ प्रथमपृथिया-नारकमासाहनसम्यद्धिक्षाराप उपायाना सर्वदासा सर्वद स्व प्रस्ति सा इ ११ ११६६४३११६ हे १९ वर्षन सर्भा अहावण द्या से नास तहा १९ वर्षन सर्भा अहावण द्या से नास तहा क्या का का का का का कि का कि का का का कि का का कि का कि

<del>र्मा क्रम्य । इस्तारी</del> की राज्य सुरक्षण की प्रीयक्षण ता वत्र <del>वेश</del> स्व क्षा का स्व का स्व का स्व किया की विश्व की क्रमान क्रमान महाराज्योग समी क्रमा विशेष तता. प्रथम (०४ 1914 كا 1.4 1.4 1.4 ماكيوفك تند مكاسفسة سرع سمم क्रावासिक क्षेत्रक क्रम्यूक स्थानिक सामास्त्रात र

### · wa wand was in the sale statistifie fill

本 本 私 人 人 本 如 工 如 中 四 一 报 中 事 ( ) 数 数 中 章 有 更 如 种 来 到 ( ) 有 1 年 1 年 1 क करणांच्या बाज क जाना माला हुए हुए पहिल्लाहरू समृद्धानित है गोर् ६ क अ. अ. क क क क काल कुळ व्याच्या श्रान्त्राती श्राद्वातीय वृद्धित है त्या ते च कर क्ष्कण ० हेल इक्काइ उत्तर स्वाप्त होते देवाय होते सी स्व कर ६३१ ५ र करणकरण यात्र कर्मा श्रीहरू महिन् शास लावश्य प्राहरू मी 中四支机 80 年10日 5 A 外海 超级1511星联星网节 器可信制目标中部 ्रक्षण स्थानकाक व्याप्त नात्रका वर्गानावक स्थान है।

1 213

र्गाम पर पत्रपाण भण्यामणे अपि एम गुणहाण, एका जीरममामी, हर पत्रमीत्रा, रम पास, पणार्म मण्यात्रा, विश्वमणी, पापरिवादी, तमराबी, वार जाग पन्मपवर, पणारि कमाय, निष्ण वाय अधेत्रम, निष्णि दमण, दच्चा कारा काणभागण्या, भारत जारण्या कारण्या, भारतिहिंया, निष्णि मन्मण, मण्याना, आगरिया मासावरणा होने जानामण्यात्रका हा ।

नीत घर अवरचनाल अन्त्रमाले अचि व्य गुलहुत्व, व्यभी जीशमानी, छ वर-चर्णामा सम् पाण पमारि सम्बादा निरवनही, प्रतिदिवजारी, तनवासी, वे आत, वर्ष्ट्रमयरूर, पमारि बनाय, निष्य बाव, अगडम, निष्ण टनक, ट्रपेन प्राउ-गुरुवन्यमाश भावन जहन्त्विया बाउल्स्याः अर्थनिद्या, उपसमसम्बन्ध विवास

इन्हों प्रथम मृतियो-नम अन्यवस्त्रस्याहिः बारकोके अववीतकारुसंबची आहार बहेने वर-जब अविरस्तरस्याहिः गुजरशास, यह संब्री अववीत जीयसमास, एवा अववीतियों मानु प्राच, बारों संब्राच सरकारि वसीट्यकारि, अववाद, वीविवक्षेत्रस्वादयोग और रिमेणवायपात व श वात न्युमक्वेद, बारों क्याच अधिके तात काल, असवस, आहेके तात क्याक इटास वावान आहं गुरुरेरवार्थ आयसे असन्य वायोतन्त्रस्या, स्रयानिश्चर, उप रासस्यायस विता शावक आर सारायशायिक वे हो सम्बन्धन, साबिक, आहरक अनाहरक,

द्रारमपाथर्या-नारक असेवनसम्बन्धि वर्याप्त भानाप

प्रकृति व्यवस्थित । विश्वस्थित । १ विश्वस्थित व्यवस्थित । विश्वस्थित । १ विश्वस्थित व्यवस्थित । विश्वस्थित ।

सम्मत्ताणि, मण्णिणो, आहारिणो अणाद्वारिणो, मागारुवजुत्ता द्वीति अणागाम्बजुता वा ।

तिदियाम धुद्धीम णेग्डयाण मण्णमाण अरिय चत्तारि गुणहाणाणि, टी तीर ममामा, छ पञ्जनीओ स अपज्ननीओ, दम पाण मत्त पाण, चनारि मण्णाओ, णिय गढी, परिदियजादी, तमकाओ, लगाग्ड जोग, णनुमयोद, चत्तारि कवाय, उ गाम, अमजम, तिष्णि दमण, द रोण फालाफालाभाम राउ सुरुरलेम्माओ, भारेण मन्त्रिम फाउलेस्सा, भागिद्धिया जन्ममिद्धिया, राइयसम्मत्तेण निणा पच मम्मनाणि, गणिगण, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता हानि अणागाम्वजुता वा ।

## साकारीवयोगी ओर अनाकारीवयोगी होने हा

डिनीय पूर्वियो मत नारकेके आलाप कहने पर-आदिके चार गुणस्थान, सन्ना पर्योज श्रीर सञ्जी अपर्याप्त ये दें। जीयसमास, छहा पर्यातिया, छन्। अपर्यातिया दशा माण मार प्राण। वारों सज्ञाण, नाक्मति, पचे जियजाति, चनकाय, चारा मनीयोग, चारा वनकोग यक्रियककाययोग, चेक्रियिकमिश्रकाययोग ओर प्रामणकाययोग ये ग्यानह योग, नदुमकार चारों क्याय, तीनों अझान ओर आदिक तीन ज्ञान ये छह ज्ञान, असयम आदिके तीन दर्गन इध्यम पर्योप्त अवस्थाकी अवेभा कालाकालाभास उप्यानेश्या तथा अपर्योप्त अवस्थाक अपेक्षा कापोत और शुक्त लेखाय, भागमे मध्यम कापोतलेख्या भव्यमिद्धिक, अभायमिद्धिक श्रायिक मन्यपत्यक विना पाच सम्यक्त्य, सञ्जिक, आहारक, अनाहारक साकारोपयोगी भार अनाकारीपयोगी होते हैं।

| ল                     | d <sup>®</sup>  |                       |       |                  |            |                         | ष्टि अपया                       |             |         |                 |                       |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------|------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------|-----------------|-----------------------|
| <u>য</u><br>৭<br>শ্বি | जी<br>१<br>मं अ | य ता ह<br>इ ७ ४<br>अप | र र र | ्य<br>१२<br>विमि | य क<br>१ ४ | हा स्य<br>१ १<br>मित अस | द्व<br>३द्र<br>१द्राइ<br>विनामा | म<br>१<br>म | स<br>शा | सकि व<br>र<br>स | श<br>इस्मान<br>इस्मान |

| भ | 60 |   |  |  | डि | तीयपृ | थि | ft−₹ | गरक | सामा | य | भाग | ď  |
|---|----|---|--|--|----|-------|----|------|-----|------|---|-----|----|
|   |    | _ |  |  |    |       |    | _    | _   |      | _ | -   | ı. |

| 41                                                                              |                                       |       |           |        |        |   | 19                  | તાવપૃ                           | ।यः    | 44- | नार्या साम                            |                       | 4.14                                          |                                     | - 1                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|---|---------------------|---------------------------------|--------|-----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>1 | जी<br>इंदे<br>इंदेड<br>इंदेड<br>इंदेड | 4 4 3 | মা<br>ং • | đ<br>¥ | श<br>व | इ | <b>का</b><br>१<br>न | रह<br>म ४<br>व ४<br>व २<br>चं १ | वे १ म | £   | का स्थ<br>६ १<br>अक्षा ३ अमं<br>शान ३ | द_<br>इ<br>इद<br>विना | हे म<br>दू ३ २<br>ए भ<br>का अ<br>शा १<br>मा १ | स सहि<br>जा स<br>भायो<br>मि<br>मामा | ্থা । उ<br>হ<br>সাহা লাঘা<br>সৰা সৰা |

1. 1.1

नीय पर परवनाय भागमाणे काँच चनारि मणहाणाणि, एको जीवसमारी. ए परश्याधा, दय पाण, पाणारी मण्याक्षेत्र, वित्यमदी, प्रशिद्याचारी, समझाक्षेत्र, सप लगा, वश्यपदर, चलावि समाय १६ वाव, अमत्रम, निष्पि देशक, दश्यक साता राणामागरमा आरण काँड्य कार्न्यमा, धर्मारिटवा अवस्थितिया, वस तस्य पापि, मारिका प्राहातिका, मामानश्चना होति अवागानश्चना वा ।

मेरि चद अपरानम स अव्यासाचे अतिव तथ गुणहाने एको अविसमासी, छ अरुज्योधः मन दाव चनारि मध्या जिल्लाही, द्विदिवजादी समसाधी, दे जात वास्तवयुक्त क्रमारि क्रमाय हा अनुनान अमेनम, हो हमज, हुद्देश काउ-सक्क रुरवाथा भारत एटियम-अपनेत्रात, भरतिहिता अमर्गिटिया, विच्हण, मिलाती,

इसी दिलाव ग्रीवर्याना मारकाँच वदानका नमका थी भागाप कहते वर-भाविके सार fortun ou mei corre moraner trei uniferit enil um unif einer neunfe पद्मित्रप्रमान बराबाध बारी हानोदीत बारी वयनवीन भार वीवविकाणकीत के भी कीत नर्पत्रव पण कार्य बचाय मानी अवास और आदिके मीन बान ये छह बान, असपम, आदिक नीन इर्गन इत्यस बालाबालामान बच्चानेद्या भावसे मध्यम बायोतनेदया मध्यमिक्तिक. अमरणानिक्षिः आविष्यसम्बन्धाः विका वाच सम्बन्धः संक्षिः साहारणः सामारीवर्णानी भार समाचारेगांगीती हाते हैं।

उन्हां जिलाव वृधियों तत नारबाँच सववाप्तकारसवाधी आलाव बहुने पर---पक मिय्यारि गुणस्थात यह शही अपूर्वान्त जावसमान सहीं अपूर्वान्तिया सात प्राण खारी संक्षाप मरकर्गान प्रवस्त्रियज्ञान असकाच वीर्वियक्तिश्रकाययोग भीर कार्यवकाययोग वे दी योग अप्तरप्रमृ बारा बनाय बुमति आर बुधुत ये दो अज्ञान असयम बानु आर मकारु य मा बनाम हराम बायान आर नहरूदयाय आवसे सध्यम बायानतंत्रा प्रथा निर्दिष अभ्रेणांनादक ।मध्यान साँवक भाडानक अनाहारकः साकाराययोगी भेत

इमायपाथयी-नारक पयाप्त आराप 14-47

### आहारिणो अणादारिणो, मागारुउनुत्ता होति अणागारुउनुत्ता रा ।

िषच्ठाइट्टीण मण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, है। जीवममामा, उ पन्नतात्रा ह अपनन्तीओ, तम पाण सत्त पाण, चनारि मण्णाओ, णिरयगरी, पर्निदेवनारी तमकाओ, एगारह जोग, णवृभयवेट, चनारि कमाय, तिष्णि अण्णाण, अमवम, ग दमण, दवेण कालाकालामाम-काउ सुबक्तेम्माओ, मार्रेण मन्द्रिमा काउलेस्मा, भव मिद्रिया अभवसिद्धिया, भिन्ठत्त, मिण्णिणे, आहारिणो अणाहारिणो, मागारवस्ता होति अणागाहवस्ता द्वा ।

### भनाकारी।पयोगी होते है।

हितीय पृथियो गत मिय्यारिष्ट नारकोंके आलाप कहने पर—एक मिय्यारिष्ट क्यान, सङ्गी-पर्योज्य और सङ्गी अपयान्त ये हो जीउनमाल, छहाँ पर्यान्तिया छाँ भरपानित्या हों प्राप्तिया छाँ भरपानित्या हों। प्राप्तिया छाँ भरपानित्या हों। प्राप्ति सात आण, खारा सजाप, तरकगति, प्रवेडियज्ञानि, इन काय, बारों मजोपोग, खारों यखनयोग, वीविधिककाययोग, वीविधिककाययोग और कामिणकाययोग ये ग्यारह योग, नाप्तसकेन, जारां कपाय, तीलों अज्ञान अस्त्य कामिणकाययोग ये ग्यारह योग, नाप्तसकेन, जारां कपाय, तीलों अज्ञान अस्त्य कर्मा कायोन अर्प क्रियार्थ, आपने मध्यम कायोनिके स्थान अव्यक्तिविक माम्यानित्य विध्यान, सिंक आस्यानित्य माम्यानिक माम्यानियोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

### र ५० डितीयपृधियी-मारक भवर्योप्त आराप

| 100 | जी र म | F N | 21 9 | ¥ | <u>ग</u><br>१<br>न | 1 | <u>धा</u><br>१<br>३ | यो<br>२<br>वं वि<br>काम | <u>₹</u> | श<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | मय<br>१<br>अम | र<br>चथु<br>अच | ह र<br>इ<br>इ<br>ज्ञा | भ २ भ | स<br>मि | म इस | आ<br>३<br>आहा<br>जना | न्य<br>सम्बद्धाः<br>अन |  |
|-----|--------|-----|------|---|--------------------|---|---------------------|-------------------------|----------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|---------|------|----------------------|------------------------|--|
|     |        |     |      |   |                    |   |                     |                         |          |                            |               |                |                       |       |         |      |                      |                        |  |

# न १ दिनीयपृथिवी-नारक मिथ्यानप्टि शामान्य आलाप

|   |   | <br>संदृष्ट का<br>र∣६ ६<br>संपन्त | 77 9      | 4 3 | सर्व द<br>१<br>अर्थ प्रमु | 3 2 3     | स संज का है<br>१ १ १ १<br>सि स जरी हर |
|---|---|-----------------------------------|-----------|-----|---------------------------|-----------|---------------------------------------|
| ÷ | å |                                   | ्र<br>दार |     |                           | मार<br>दा |                                       |

नीन चर पञ्चनाण भन्नामाण अभि एय गुणहाल, एत्रा जीरामामा, छ पत्रमीक्री, दम पाल, चनारि मन्तामा, निर्मादी, वर्षिदियनादी, तसकाओ, यन जाम, वर्ष्ट्रपदेद, पनारि बमाय, निन्ति अन्नाल, अमनम, दो देगल, दन्तेण काला-बान्धामनेनमा, भारेण मन्त्रिमा बाउनेनमा। मर्गिदिया अमस्तिदिया, विच्छत्त, मन्त्रिणी, आहारिलो, सामारवनना होति अनावारन्त्रना स

मीन चय अपञ्चनाण भणामाण अस्यि एय गुणहाण, ए.जो जीवनमासी, छ अपरममीओ, सम पाण, चमारि मणा, जिरवगदी, पीचदिवजादी, तमकाओ, वे जोम, णयुनयबेद, चमारि बमाय, दो अण्याण, असजम, दो दसण, दृष्येण काउ गुक्स सम्माओ, सारण मन्त्रिमा काउसेन्मा; भरमिदिया अभरमिदिया, मिन्छम, सिणणी,

अन्द्रिं द्विनोय गृतियो नात विश्वादर्शि शारणोणे पर्याप्तकारसम्भी आसाय वहने पर—पण विश्वादर्शि गुणम्यान, यण संद्री प्रयाण अधियसमास छही प्रयाणिया, वृत्तों प्राण भारी शक्काय नरणगीन, पथि द्विकाति, प्रवण्या, वारी व्यत्ते सारीया, वारी यथन यात भारी विश्व पण्याने ये से खोता, अनुनण्येण चारी व्याप, तीती अज्ञान, समयतः व्यप्त भीर ध्वाप ये हो वर्णन, द्रध्यसे कारणणात्रास कृष्णोरूप्या, भार्यसे मध्यम कायोग स्ट्रा। भारमिदिश्य कामणणितिश्यन, विष्याप, संक्रित, आहारक, साणशाययोगी आर कामणारिययोगी होत्रे हैं।

उन्हों दिनीयन्धिर्यानम् विच्यादाष्ट्रि शारकोकः भवयावकारण्यकः यी आरंगप कहते पर-प्रक वित्यादि है गुणकामः एक समी भाषान्य कीयसमासः एहाँ अवयोतिया। सन्त प्राण कार्यः संवार्षः भाषकाने पविद्वितानि त्रस्तकार्यः विविधिकतिअकारयोगा भीर सन्तामकारयोगा हे व वेग अधुसकार्यः वार्यः क्यापः वो भाषाः अस्यसः व दु भीर भक्ताः ये दा दगन प्रत्ये वगान आरंगुक्रकेरयायः आयसं सम्यसः वार्योतरोत्याः अस्य

#### मे । विभीयपृथियी-मारक विषयादीए प्रयास भारताप



आहारिणो अणाहारिणो, सामार रजुना होति अणागारु रजुना रा 1

सामलसम्माइद्वीण मण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, एत्रो जीउममाना, ह पज्जचीत्रो, दम पाण, ज्ञारि सण्णाओ, णिरयमदी, पर्विदियजादी, तमकाओ, वर जोग, णतुमयदेद, ज्ञारि कमाय, विण्मि अण्याण, त्रमज्ञम, दो दसण, न्देव कालाकालाभाग्रेस्स<sup>म</sup>, मार्गण मन्त्रिम-काउलेस्सा, मर्शिमद्विया, मार्गणमम्मत, एणिणो, आहारिणो, सागाहरजुवा होति अणामाहरजुवा ना ।

मिदिक, अमायिसिदिक, मिरयात्व, सक्रिक, आहारक, अनाहारक, साकारोपयोगा और सनाकारोपयोगी होने हैं।

हितांप्र-शृक्षियं तत सामादनसम्प्रकाष्टि नार हों के आराप कहने पर-प्रक्र स मादन गुरू
क्यान, पर सन्नी पर्याप्त जीजकमस्त, छहां पर्याप्तिता, द्वा प्राप्त, वारों सजाप, नरकाति, पर जियजाति, जसकाय, चारों अनोयोग, चारों यवनयोग और विविधक स्परीग ये ना योग, न्यु सक्षेप्त, चारों कपाय, तीतों अज्ञान, अस्यम, खन्न और अवस्तु ये हे। द्वान, प्रप्ते काणकारामास कृष्णण्टिया, भावसे प्रप्यम कार्यानर्टस्या, स्वाधनिविद्या, सास्त्रवनसम्बन्धाः साक्षित्र, माहारक, माकार्यपयोगी और अनाकार्यस्योगी होने है।

## १ ५० डितीयश्थियी-नारक मिथ्यादृष्टि अववीप्त माहाप

| देशीय साहा न<br>११६ ए ४ ११<br>यहाँ स | ह   बा   दी.   वे   ब<br>१ १ २ १ ड<br>पैंचे पता बैंबि<br>बास   क | क्षा सिंद द<br>इम ४व च उ<br>इस अवन | ह सम<br>द २ २<br>इस म मि<br>गुप्त | नहि भा है<br>ए भारत स्वर्ध |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

### भ ५६ डिनीयशीयपी-नारच मासादनसम्यागीर भाराप

गम्मामिन्दाः द्वीणं भण्णमाणे अस्थि एच गुणहाण, एओ जीतममासे, छ एज गोशे, दम पाण, पत्तारि सच्याओ, गिरयमदी, पर्षिदियजादी, तमकाभो, णव जोम, णगुमप्वेद, पत्तारि समाम, तिष्यि णाणाणि तीहि अण्णाणिहि मिस्माणि, अमजभ, दो दमण, दृष्टेण यानावालायानलेस्या, भावेण मन्द्रिमा वाउलेस्सा, भविषिद्वया, मम्मामिन्द्रम, सण्याणो, आहारिणो, सागारुगुजा होति अणागारुगुजा वा

असजदराम्मादद्वीण अण्यामाणे अस्यि एयं युणद्वाण, एजो जीतवमासी, छ परणमेष्ट्री दस पाण, चलारि मण्याओ, णिर्यमदी, पर्विदियजादी, तमकाओ, णव जीग, जारुमयरेट, धलारि समाप, तिष्णि णाण, असनम, तिष्णि दसण, दस्वेण राज्यराज्यामान्द्रसा, भारेण मन्त्रिया साउलेस्मा, भारीबिद्या, सार्यसम्मयेण विणा दो

ि नौंद पृतिष्रं गत सम्योगिष्याराष्ट्र नारशैंक भाराण कहने पर—पक सम्योगिष्यारा गुजरुशन, एक मझी पर्यान जीवसमास, छहाँ प्रवान्तिया, वर्षों प्राण, वार्ते संहार्य, काकार्ति, एकेट्रियम्रानि, काकार्य, नार्ये मनोयोग, वार्षे यवनयोग और पैक्षियककार्य पोता ये ना ये ग, न्युनक्षेत्र बार्टे क्यार, तां,माँ मजानाशिक्ष आदिके तीन कान, अस्तमन, वर्मु झार अवशु दे दे द्वान, हथ्यक्षे कार कार्यास स्टाणनेह्या, आपसे मध्यम कापान निर्या, अपगितिक्ष, मार्याभिष्याय, सींहक, आहरक, साकारोपयोगी और अना कारोपयोगी हान है।

क्रितंव पृथियो-गम अलपतलस्याराष्टि आरकोंके आराय कहते वर--वक्त अधिरत मध्याराष्ट्रि शुक्तकाल यक सभी पर्योग्य अध्यसमात, छाडी पर्याप्टिया, इसी प्रात, वारी सम्राय महक्तानि पर्वेत्रिप्रकाति, जलकाय, खारी अगोयोग्यारी प्राप्टी पर्याप्टियान विकासयोग ये सा योग मधुनक्येष वार्या क्राय्य आर्थिक संग्रं क्राम सम्याम आर्थिक मात द्वार द्वारा द्वारा क्रायानामाल क्ष्याने या आयसे सण्या कार्यामन्त्रस्य अध्यानिक्षक

सम्मन, सन्विषो, जाहारिणी, मामारशतुत्रा होति अजागारशतुत्रा श्रा

एउ तिदेय पुरति और जार सनम पुरति ति चरूर गुणहाणानमाना वत्तच्यो। णारीः त्रिमेमो तिरयाण णायण अरयाण मान्त्रे उत्तरिम भद्रमु ररणमु उस्त्रामिया

भाउलेस्सा भरदि । हेट्टिमण वासे इटण देखिति तीरालमुस्स्यिया साउतेम्मा समिति जहण्यिया णीललेम्मा । पुरा १ जहण्युक्तस्म गीर-काउनेम्माण मन मागगतम साल-णिदेसादो । तेण निर्य पुढारील उपग्रस्मिया आउर्जनमा नरिणाया जीलकम्मा व

वत्तव्या। चउरथील पुद्रतील मदिश्रमा णीक्लेक्सा। पनर्माल पुर्वाल नउक्सुपरिम इत्याल उक्कस्तिया जीललेस्या चेत्र भति । पत्रण उक्कस्मिया जीरलेस्मा नहण्या किन्नरमा च भादि । कुने १ जहण्युकास्म किल विजित्समाव भागम सामगाप कर विनेतान।

सायिकसम्यनस्यके जिना औषदामिक और सायोगदामिक ये दो सम्यक्त साहित आगार माकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी हाते है।

इसीयकार नृतीय पृत्रिवासे लेकर सानर्य पृथिवी तक नारकियोंमे कारी गुणग्यानीके आलाप कहना चाहिये । इननी विशेषना है कि तृतीय ग्रीमीके नी एनक बिलें मिंसे अपरके आठ शहक विलोमें उत्हार कापीन रेश्या होती है और शीनेके भीव एनक

बिल्में कितने ही नारकी जीवोंके उत्दृष्ट कापानलेह्या होती है, तथा किनने ही नारकेंक जघन्य नीरुरेदया होती हे, फ्योंकि, जघाय नीरुरेदया और उररुप्र कापीतरेदयाकी मान मागरीपम स्थितिका भागममें निदेश है। मनपय तीसरी पृथियों ने नीय इन्हें बिटमें ही उत्हर कापोत और जधन्य नील्टेश्या वन सकती ६। इसप्रकार नुनाय पृथिपीम अहर कारोतरेह्या ओर जयय नीलेरिया बहना चाहिए। बांशी पृथितीमें मध्यम नाल्लेखाई।

पाचवाँ पृथिवीते पाच इद्रक बिलोमेंसे ऊपरने चार इद्रक दिलोमें उत्तर नीलले या हा इ शोर पासर्थे इन्द्रक बिरमें उत्हृष्ट नीलकेदया तथा जय प क्लिलेदया ह, क्योंकि, जान कृष्णलेखा और उत्हार नीरलेखाका आगममें सबह सागरप्रमाण कालका विदेश क्यि

| न ५८                         | डितीय9ियधी <del>-नारक असयतमस्यार</del> नष्टि <del>भाशाप</del>                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गुः अति स<br>१ ६<br>प्रविस्प | प्राप्त ग ई का नो के। कहा सब द ते सास महिजा<br>१०४१ १ ९ ९ १४ १ १ १ १ १ १ १ १<br>न वके समाम के सिन्न प्राप्त का महिजन |

. 5

" f

: [ ] part

m k

,0

r

' بر

ण्दाभा दा लम्माभा षचम पुढवी वाहबाव माति। छद्वील पुढतील वेहहमान मजिन्नम विष्टलेसमा मादि । सचमील पुढतील वाहबाव उपरक्षियया रिष्टलेस्मा भादि ।

िर्निस्मार्केण निर्देश्याण अध्यामाण निरिद्धा प्रचिषा अवति, निर्देश पा दिस्ति स्थित प्रविद्या प्रिट्सिनिरिद्या प्राणिषी विचिद्द्यनिरिद्या प्राणिषी विचिद्द्यनिरिद्या प्राणिषी विचिद्द्यनिरिद्या प्राणिषी विचिद्द्यनिरिद्या प्राणिषी विचिद्द्यनिरिद्या प्राणिषी विचिद्द्यनिरिद्या प्राणिषी विचिद्द्या प्राणिषी विच्द्र्या प्राणिषी विचिद्द्या विचिद्द्या प्राणिषी विचिद्द्या विचिद्द्या

गंवा है। अनयप पानधी शृथियांने थात्रये राष्ट्रक दिनमें हो उत्तर शाननेदमा ओर जयन्य हप्पान्या बन सननी है। हमझनर वे दोनों हा ेरयार्थ शानवीं शृथियोंने नारकी आयोरे होनों हैं। एटी शृथियारे सान्होंने अध्यक्ष हप्पानेत्या होनों है। सारवर्ष यूथियारे सारवोंने उत्तर हप्पानेदस्य द्विती है।

#### शुसम्बार मरबगतिके भाराप समाप्त १०१

मिन्तो अमञ्ज्ञिको, जाहारिको अजाहारिको, मामाम्बनुसा हाति अजागाम्बनुसा स मपाँदे तिरिक्स मिन्छाइट्टीण भणामाणे अतिथ एय गुणहाण, नीर्म जीवनवाण,

छ पत्रचीत्रो छ अपअनीओ पत्र परननीओ पत्र अपजनीओ नचारि पत्रकार चनारि अपलर्गत्रो, दम पाग मत्त पाग गार पाग मत्त पाण अह पाग छ पान स

पान पम पान छ पान चनारि पाण चनारि पाण तिल्लि पाण, चनारि मुनार, निरिक्यनर्थ, एडदियजादि आदी पच आदीओ, पुडिविशायादी छक्ताया, एगागर 🕬

िंग बेर, चनारि क्याय, विण्यि अण्याण, अमञ्जम, दे। दसण, दश्य मानीर इ

मगबिकः महारक भगदारक, माकारीपयोगी भीर समाक्रारीपयामी होते हैं। भर निर्देश मिण्याराष्ट्र जीवोंके सामा य भालाप कहने पर-पक मिथ्यागरि गुजनन

बीहरी बीचमताम, संबी पचेरियुयोंके रहीं पत्राज्यिया छहीं सपयोजिया। समेबी प्राप्त र्धन विकासनोंके वाच पर्वानियां, पान अपर्यानिया वहे हियाँहे बार वर्यानियां वर अपूर्णिकाः मंत्री परेट्रियोंके दश प्राप्त और मान प्राप्त, अमृत्री परेट्रियोंके में वर्ष

भीन साम प्राच अर्जुनिन्द्रयोंके माठ प्राप्त भीर राह प्राप्त, जाडियोंके मान प्राप्त भी पोच आए, डॉर्ड प्रोंदे छह अला और चार भाग, यहे न्डियोंके चार प्राण और तन वर्ष बरूप कर्णन और अपराज्य अवस्थात देति है। बारों सजार, निर्धवानि, यह दिव क्रांत मारि चंची अनिया पृथियां बाय आदि छहा काय, खारी मनायोग, खारी पदन्ती

क्षेत्रारेवकारकेल अँ प्राटिक्षिप्रकायवीग भीर कामणकायवीग से स्यारह सोग, मानी ने क्यों बच्च मनी अक्षम अस्यम सभा और अस्तर ये तो दर्शन, प्रस्य भीर प्रापन 4 11

सम्बन्ध निर्वेशोद अववांक आराव

|   | # 4 h. F | 3<br>4 9 | 見り | T 2 3 6 | all the second | 4 2 24 | <b>€.</b> € | 1 | ni<br>ni | Ga 4 | şί | # #7<br># %<br>##<br>##<br>## | _ 44<br>3<br>34 | € ₹ | वा | 2 | G I | स व ग<br>अह बरा | 80  |
|---|----------|----------|----|---------|----------------|--------|-------------|---|----------|------|----|-------------------------------|-----------------|-----|----|---|-----|-----------------|-----|
| Ĺ | _        | _        |    | 4       | 1_             |        |             |   |          | į    | į  | 148                           |                 |     |    |   | - 1 |                 | لسب |

मामान्य निर्देश विकासिक जीवीं है आकार

१, १ } लम्माञ्जा,

रम्मात्रे।, भरिगिद्विया जमरमिद्विया, मिन्डन, मण्णिणे अमण्णिने, जाहारिने। अणाहारिणा, सामारत्रज्ञना होनि अणाधारत्रज्ञना वा ।

वैभि चर पन्नमाण भण्यमाणे अिर एय गुणहाण, मन जीरममामा, छ परनत्तीओं पर पत्रतीओ चनारि पज्रनीआ हम पान वा पान त्रह पान मन वान छप्पान चनारि पान, रामारि सण्याता, निरिम्तवारी, नारिचमारि आर्थ पर जारीका, पुरिरिम्तवारी छराय, जार जीय, निल्नि देद, चनारि कमाय, निर्मि अन्यान, जमकमा, ना हमण, हम्द भारीहे छ लग्माना वर्गामाहिया अवस्थितिया. विजन्म

मण्णिया अपिष्णिया, आहोत्या मागारतज्ञ होनि अवागारतज्ञा या । तिभ चैत्र अपत्रचनाय भण्णमाये अधि एय गुणहाय यत्र औरगदामा ह

छद्दै स्ट्यारं, भ्रस्यविद्धिक, अभ्रष्यविद्धिक, भ्रिष्यास्य, संश्चिक, धर्मानक, भ्राहरकक अवस्तरक सामाराज्याने और भ्रमकाराययानि हाते हैं ।

भाग कार्ताया पुरव्यवस्थात उठा । भीग व मी वीम हाता वह वाहों बचार, कालो अवाल अभ्ययम बहु आर अव्यन्त हर बचार मुद्रम् आर आर्थार छट। श्रद्धाण अप्यतिश्चित आरणीतीटन विश्याण श्रीक सम्मान आहारक नावारण्यांती आर अवस्वत्रारण्यांती हात है। उठार सम्मान मान्य विश्वारण्ये हैतिस्य अवस्वत्रारण्यामा आगण्य वहन वर

उन्हों सामान्य ।तः न्यः श्रियादाष्ट्रं श्रीयादः अवयादाराज्यकारः काण्यः वहतं पर पदं श्रियादार्थः गुलन्शानः अथया अभेवन्यः काणः श्रीवन्यानः सङ्गव ६१, अपर्यं कर

सामा 🗷 नियम मिथ्याराष, जावार प्यान भागप

. .

अपन्नतीओ पच अपज्ञतीओ चचारि अपन्जतीओ, सन पाण सन पाण छपाण पर पाण चतारि पाण तिप्लि पाण, चतारि मप्णा, तिरिम्समही, एडदियजाटि आही पर जारीओ, पुदिसायादी उदाय, ने बोग, तिप्लि नेट, चचारि कमाय, दी अणाण अमनम, दो दमण, हचेण काउ सुस्रहेस्मा, भांग्ण हिण्ह णेह-राउहेस्माअ भरमिदिया अभरमिदिया, मिन्छत्त, मण्णिणो अम्ण्णिणो, आहारिणो अणाहारिण, सामारसङ्गा हाति अणासाहराज्ञना रां।

निरित्रम साम्ययमम्बाइडीण भण्यमाणे अस्य एण गुणहाण, दो जीवनमाना, प्र पत्रनर्तातो छ त्रपञ्जनीतो, दम पाण मच पाण, चचारि सण्या, निरित्रमधः परित्रियनारी, सम्बातो, स्वारह जोता, तिष्णि वेद, चचारि क्रमाय, तिष्णि अणाण

अनमी और धिकण्ययां के पाय अपर्यान्तिया को दिया है नार अपयान्तिया, मणक मार्ग मार्ग अस्ता है नार प्राय, ब्युटि द्वय आया के छह प्राय, ब्रिटिय जीगा है नार प्राय के ब्रिट्य जीगा है नार प्राय के ब्रिट्य जीगा है नार प्राय के ब्रिट्य जीगा है है प्राय के प्राय है नार्ग के प्राय है नार्ग के प्राय है के प्राय के प्राय है के प्राय के प्र

साराय निर्पेत सामाहानक्यारणि जीवाने वीवानाय कण्य पर---एक सामाहि गुरुरण्य सत्रायदाय्य कार संगी स्वयोग्य से जीवस्थात, छही वर्षात्या पर्ने क्ष्मणीय्यः दर्गो प्रण्य, साम श्राण, नार्ते सागा, निर्देशकाति विदेशियकाति, वस्तरी सामे प्रस्य य वार्गे यस्ववदाय जीवारिक सामग्री द्रायदेगा वे स्थार वार्ग क्षांत्र क्षमण्य सीना स्थार, क्षमया, व्यपुष्ट

म ६३ - सम्मान्य निर्यस मिथ्यानकि भागान अवर्याका भागाप

| 110 58 | - 47<br>10<br>14 | 7 f e<br>E | ਾ ਵ<br>ਵ<br>ਜ਼ਿ | द आ<br>इ<br>इ<br>इ | सय द<br>१ ५<br>११ ४<br>१४ | 3<br>का<br>का<br>साह | सन<br>२ १<br>अश<br>4 | भव अया अन्<br>इ इ द द<br>सम्भागा है य |
|--------|------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|--------|------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|

ामतम, दो दमण, दप्प भारोहि छ नेम्माओ, भारतिदिया, मारणसम्मत्त. मणिनणा, आहारिणी जणाहारिणी, सामाहरजुना हानि जलासाहरजुना रा

तेमि चेत्र श्यमाण मण्यमाण अधि वय गुणहाण, वन्ते वीत्रमामा, छ प्रत्मीका, दय पाण, चलानि मण्या, निनिस्त्रमनी, परिवियनानी, नम्द्रात्रा, वाद जाग, निष्णि तेद, चमारि कमाय, निष्णि अध्वाव, अभनम, दा न्यूप, दच्च मोतिह उत्तमा, भन्नमिद्धिया, माम्ययमम्मा, माण्यणा, ब्राहानिया, मायान्त्रजुना होति अना पान्त्रजुमा वा ।

भारत् पे दे। दर्गन द्वाप भग सामन रूप प्रेरणाय भाषानिक सामादनसम्प्रकार समिन, भारतस्य अनातास्य सामारोपयागी संगतनारारोपयागी हान ४०।

उन्हीं सामान्य निर्देश सामाहनस्ययण्यि आधार यहा नवाण्यद्वाधा भागात वहने पर—यव सामाहत गुवारवान कव लक्षा पदाला जील्यामार कहाँ पदा हिला क्षण स्थान स्थान निर्धेतमान, पने हिलाकोत, करवार दारा कराया करारे स्थान स्थान

में 🐧 💎 सामान्य निर्देश सासाहत प्रश्नाव हिंदी सामान्य श्वापत

तास चेर अपटचनाण मण्यमाणे अतिथ एय गुणहाण, ए.शे जीरममाने, ह अपटचनीओ, सन पाण, चनारि सण्याओ, तिरिस्परानी, पचिटियनाटी, तमझात र जोगा, तिप्पा नेट, चनारि समाम, टो अप्णाण, अस्वम, टो टमण, टट्रोण साउनुस्त सम्मा, भावेण रिष्ट णील साउलेम्मा, मसमिद्रिया, सामणसम्मन, मिणणी, पार्ताण्या अग्राहारियो, साग्रास्त्रन्ता हाति अणागास्यन्ता साँ।

निरिस्य सम्माभिन्ठाउट्टीण भव्यमणे अस्यि एय गुणहाण, एश्री जीरमणणः छ पजनीत्रो, टम पाण, चतारि सच्यात्रो, निरिक्त्यन्तरी, पर्विन्यजानी, तमझा पत्र जोग, तिलि बेट, चनारि रमाय, निर्ण्य पाण तीहि अप्याणिहि निम्माणि जमजम, दो दमा, दच्य मोर्योह छ सेम्मा, सर्विनिद्या, सम्माभि उत्त, मिल्ला,

दर्श नामान्य विश्वन सामाइनसम्बन्धी आधारे अववात्त्रनात्मका भागाः वदन पर-पद नामान्त गुणन्धान वद सत्री अववीत्त्र जीतमास एटा अववीत्रां तर प्रवातित्रों तर प्रवाद नामान्त गुणन्धान वद सत्री अववीत्र जीतमास वदाय पर्वातित्रों तर प्रवाद नामा के विश्व प्रवाद वदाय के प्रवाद के

सामान्य निर्ण्य सम्बद्धियानिष्ठ आयाने भागाय बन्ने पर-गण सम्बद्धियानिष्ठ गुण्डरून्य यह सक्षा न्यांन्य श्रीयसम्बद्धा एउने पर्यांन्या, द्वा प्राप्त स्था स्था स्था स्था स्थित वित्र दिने देवज्ञाति सम्बद्धा स्थानं सन्योगः, सारो व्यवस्थानं भीर श्रीदानिकश्यान से श्री स्पर क्षेत्रे वह स्थाने स्थाय स्थानं अक्षात्रोगे सिधिन श्रादिक साम झान, श्रमदम स्था स्थानस्था व का स्थान द्वार श्राप्त सामस्य स्था नेन्यानं, स्थानिष्ठिक सम्बद्धाना

स. स.च्य विर्यंत सामाय्यमध्यार्गण वावात अपर्यंत भागाप

म इ. पंजन यहन्त हे ब इ. सहरू जा इ. तीह अंहें १ पंड हैं या १ दूर है है है १ जेश पुरुष इत ग्रह्म जाता है जा है। १९०० पुरुष तहा है और उन

## बार्गान्या, सामास्यामा शेर्ति अनामास्वत्ता वा ।

गिरियर क्रभवन्त्रस्यान्द्वाण अन्त्यमाणे अधि तथ गुणहाल, दे जीवनसामा, र दशकीआ र अवदनवीओ, दस वाल मण वाल, चनारि सन्त्रा, निरियरमधी, धीविष्ट्रसम्भी, नववाआ, सनारत जात्र विशेष वद, चनारि क्रमाय, निर्न्तिण लाल, अनक्षम, निर्नि दसल, हर्ष्य आहार छ तत्रसामा, सर्विष्टिया, निर्न्तिण समस्य, सर्विष्टिया, निर्नेण समस्य, सर्विष्ट्रिया, निर्नेण समस्य, सर्विष्ट्रया, निर्नेण समस्य, सर्विष्ट्रया, निर्नेण समस्य, सर्विष्ट्रया, निर्नेण सम्बन्ध्य, सर्विष्ट्रया, निर्नेण सम्बन्ध्य, सर्विष्ट्रया, निर्नेण समस्य, सर्विष्ट्रया, सर्विष्ट्रया, निर्वेण समस्य, सर्विष्ट्रया, सर्विष्ट्रया, निर्वेण समस्य, सर्विष्ट्रया, सर्विष्ट्रया, निर्वेण समस्य, सर्विष्ट्रया, सर्विष्ट्रया, निर्वेण समस्य, सर्वेण सर्य सर्वेण सर्वेण सर्वेण सर्येण सर

## माहित आहारक काकारायकोती आह शक्तकारीयवाची हात है।

कामान्य निर्मेच कन्ध्यनस्तरन्तर्गत् का स्वीक व्यक्तिम का नार बहते पर—वक अवित्र स्वाधार्य मुलक्ष्य म हा प्रशास का का अपवाल य देते आयास्त्र होते पर्वास्त्र में एतं स्वाधार्य क्षित्र का स्वीक अपवाल य देते आयास्त्र होते पर्वास्त्र की प्रशास का स्वीक स्वाधार वार्षे स्वाधार का स्वीक स्वाधार का स्वीक स्वाधार का स्वीक स्वाधार स्वाध

### मैं हैं। शामाण्य निर्मेश्व शरूशिस्त्यानक्षित्र आर्थाय इन्द्राद द्यान व शांव का का सब हुए संस्थानिक जी उ र १ र द के मार्थ ए १ संदर्भ का अर्थाव स्थान अर्थान स्थान स्थान

सामान्य (तयः अस्यत्रभ्यस्थाः) अव्योग सामान्य आसावः

अस्तारकरमा वा ।

नीन चेत्र पञ्चनात मानमाने अधि एय गुजट्टाज, एको जीतनगण प्रचानको है, इस पात, अनारि मानापो, निर्मित्रगर्भ, प्रिटियनारी, तनकापा, वेता निर्मित्र चेता निर्मित चेत्र, चनारि समाय, निर्मित वाल, असनम, निर्मित देश को का का का मानापा, का प्रचानको महासिद्धिया निर्मित सम्मन, सिर्मित्रो, आराधियो, सामास्त्रका प्र

नेप्य पेट प्रस्तान भाजमाने अधि तथ मुनद्वान, तथी प्राप्तान क्राप्तानी क्राप्तानी माना निर्मानस्थि, ध्राप्तियपारी, तप्राप्तान क्राप्तान क

क जन्म म व असन्यसद्भार प्रशास स्पापन माराप

1, 2 7 सन पन्दरमाणुयोगहारे गदि आला रक्तम 186 सम्मत्त । मणुम्मा पुरुवनद्व विश्विरायुगा पच्छा सम्मत्त धनण दसणमोहणीय स्ववि खडयसम्माइट्टी होर्ण असरोजन नम्मायुगेस तिरिक्तेम उप्पजनति प अप्णाध, ता भोगभृमि तिरिक्रोसुप्यजनमाण पक्षियऊण असनदमम्माइहि अपजननदाले राह्यसम्मा लस्मादि । तत्थ उपपानमाण-कद्वररणिजन परच वटगमस्मन लस्माटे । एउ तिरिक्र अमनन्सम्माइट्टिन्न अपज्नत्तकाले दो सम्मत्ताणि हतति । सण्णिणो, आहारिणे। अणा हारियो, सागास्त्रज्ञना होनि जणागास्त्रज्ञना वा ै। विश्विम-सप्तासनदाण भण्णमाण अधि एय गुणद्वाण, एओ दीवसमासी, ह पत्रनचीओ, दम पाण. चत्तारि मण्या, निरिक्यगरी, पर्चिटियनाटी, तमकाओ, णव जीय, तिष्णि वेद. चनारि क्याय. तिष्णि णाण, सत्तमागत्रमी, तिष्णि दगण, दृद्रीत पूर्वात हा सम्यवस्थांके द्वीनेवा यह कारण दे कि जिल मनुष्यांन सम्यक्तान दानके पहले निर्वेच आयुक्ते बाध लिया है ये पीछ सम्यक्त्यका प्रदण कर आर दुगनमोहनायको अपन बरके आयिकसम्यादाणे द्वीकर असल्यान वर्षका आयुवाल भीगभूमिक निर्धकाँमें द्वा उत्पन्न हाते हैं अन्यत्र नहा । इस वान्य भोगभूमिके निर्वश्वीम उपस होनवाले आयाना अवस्थात अस्यतसम्पर्राष्ट्रिके अपयानकारमें शायिकसम्बद्धाय पाया जाना है। आर उन्हीं भ्रोतअभिके निर्धिमी उत्पन होनवारे आधींने हनह यथेदनकी अधेशा चेदनसम्बद्धा सी पापा जाना दै। इसमहार निर्वेत अस्रवनसम्बद्धि आवाने अववान्तनात्म हा सम्बन्ध हात है। सम्पन्य शालावक भागे स्वतिक, भादारक, अनादारक, स्ताकारीवर्षीमा भार अनाकारावरीकी दोने है। मामाच निर्वेच संयत्नाभयत जीवावे आराप बदन पर-यन दर्शावान सकत्यन पेक सभी पर्याप्त जायसमास छटा चयानिया दणा आण कारी सक्राव विश्वकारि

परोद्रियज्ञानि, श्रावश्य नाग मनीयाग, नारी यजनयोग आर आशारिक्कावयोग स ना योगः ताना येद वारी वचाय आदिके तीन ज्ञान संयमासवार आदिके तान बचान द्रापति छहीं लेक्षाच आयमे पीत पद्म आह लक्ष स्ट्यायः अञ्चलद्भ, आहित्रमाहक्ष्मक

सामान्य नियन अस्पनसम्बन्धि आर्थोने अपर्यापन आलाए

र प्रतिप १८व १४ दाव पाउ ।

छ लेस्माओ, भारेण तेउ पम्म सुरुक्तेस्माठी, भारिमदिया, सहपमम्मेचण विणा र सम्मत्त । केण कारणेण १ तिरिस्प-भजदानजटा दमणमोहणीय रम्म ण सर्वेति, त्र निर्णाणमभाराने । मणुम्मा पुन्य उद्ध तिरिक्पायुगा सहयमम्मादिष्टेणो कम्मपूर्मीय १ उपञ्जति स्तितु भोगभूमीसु । भोगभूमीसुप्पण्णा ति ण सजमात्तनम पढिउन्तेति, वर्वे तिरिक्पर-मेजटामेजटहाणे सहयसम्मत्त णरिय । मण्णिणो, आहाग्णि, माणागरुक् होति अणागारुक्त्यत्ता चा ।

परिंदिय तिरिक्साण मण्णमाणे अस्यि पच गुणद्वाणाणि, चतारि जीरागाणि, पजनीओ ठ अपञ्चनीओ एच पडजनीओ एच अपडननीआ, दम पाण मत्त पाण प पाण मत्त पाण, चतारि सण्णाओं, तिम्किरगदी, परिंदियनादी, तमकाओ, स्पार

विना दा सम्यनस्य हाते ह । आधिकमन्यनराके नहीं होनेका कारण यह ह कि सरतावण तिर्वध दश्तिमोहनीय कमका स्रयण नहां करते हैं, क्योंकि, बहापर जिन अर्थात् केयार स्थान स्वत्य दश्तिमोहनीय कमका स्रयण नहां करते हैं, क्योंकि, बहापर जिन अर्थात् केयार स्थान स्वत्य स्थान कि स्वत्य स्थान होते हैं। क्यों स्वत्य सम्भूमियों सं उत्पन्न नहीं होते हैं। क्यें स्वत्य सम्भूमियों सं उत्पन होते हैं। पर्यु मार्मियों उत्पन्न होते हैं। क्यें स्वत्य स्थानया स्थान कहीं होते हैं। स्वत्य होते वाले निर्वधिक स्वत्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थान स्था

पचेडिय तिर्ववें के सामान्य आलाप कहते पर—आदिके पाय गुणस्थात, सहा पर्या सबी अपवीद्य, असबी पर्याप्त और असबी अपवीद्य वे बार जीवममान, सहा वर्वेद्रियों छहाँ पर्याप्त्या, छहाँ अपवीद्यिया, असबी पचेडियोंके पास पर्याप्त्या, पाय अपवीद्या सबी पचेडियोंके दशों प्राप, सात श्राप असबी पचेडियोंके नी प्राप, सात प्राप: वर्ष संद्राप, निर्वयमंत पचेडियमानि, यसवाय, खारों मनोयोग, खारों यजनयोग, और रिवकाययान, औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययान वे स्वारह योग, तार्मी वा

#### माप्रा वर्षेच सवनास्थत जीवाहे आराप

| क व ह अर श्रिम जुल । | , | GL<br>F | ₹ | 7<br>१० | #<br>f | ्स<br>१<br>३४ | 1 | 1 | या<br>य ४<br>व ४ | वे। क<br>३ ४ | श<br>३<br>मान<br>धन | सय | , < | 8 | स<br>स | स<br>और<br>अधि | माझ<br>र<br>स | 1 | 3<br>87<br>87 |
|----------------------|---|---------|---|---------|--------|---------------|---|---|------------------|--------------|---------------------|----|-----|---|--------|----------------|---------------|---|---------------|
|----------------------|---|---------|---|---------|--------|---------------|---|---|------------------|--------------|---------------------|----|-----|---|--------|----------------|---------------|---|---------------|

जेता, निष्णि देर, पनारि बमाय, छ पाष्प, दा सनम, तिर्ज्य दमग, रूप मोदांद छ केम्पाओ, मरमिदिया अभवीमिदिया, छ यम्मन, मरिगणा अमिगणा आसीमा जणाहारिको, मायारमञ्जना होति जणामारमञ्जना वा ।

तेर्मि चय परननाण भ्रष्यमाणे अति यच गुषहाणानि, ना तीरममाना, छ परननीजो पर पञ्जरीक्षा, रूम पाण जर पाण, चनारि मन्ता तिरिक्समर्गी, परनिय जारी, तमराजो, जर जोता, निल्ल वेद, चनारि बसाय, छ जाल, ना सहस, निन्न

वारों बचाय, तीनों श्रमान और श्राह्य नीन बान ये छड़ जान अयदाय श्रार नासन्तर थे दो स्वयम श्राह्य नीन दुर्गन, हुछ श्रार प्रायम छटा छट्गण प्राण्टिन डब अप्राप्त सिविका छट्टों सम्प्रस्य, साहिक, अग्रीवक, श्राह्मक, स्वाह्मक, साहारायाणी अन

स्वाकारियोगी होते हैं।

उन्हों यथे जिस मिर्थवीं वर्षां जवाजनीय थीं भागप वहत यर—भांत्र यन गुरू

हें या समी प्राप्त भार भारती प्राप्त ये हा जायकाम वर्षां प्राप्त पान पर्त अर्थनीय

स्वाप्त समी प्राप्त भार भारती प्राप्त थे हा जायकाम वर्षां प्राप्त पर्वा पर्वा अर्थनीय

सार्वा प्राप्त समी प्राप्त भारती है हों प्राप्त थे स्वाप्त साम स्वाप्त स्वाप

यर, यारो बचाय, नीनों अज्ञान और आहर्द नीन हान य एट झान अस्वयस आहर स्नान्स

म ७३ चवड्रिय निर्वेच जीवार सामान्य भागाव

हिं भी प्रसिक्ष को प्रवास स्वदेश ज्वाहर्ण न १ ४ वर्ष ४ ११ रहेरे दृष्ण दृष्ण स्वदेश के व विशेष १५ था छा जा अध्योज कराश का वास संस्थाप वर्ष अध्योज के जा का प्रस्माप अप १९ अप

৬৫ হুলা সুয় বিহৰ জীহাৰ হুহাজে আস্পু

Pat que es el de meté mes en en el de la centra del la ce



पितिदयतिरिक्य विच्छाइट्टीण भण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, चतारि जीत-ममामा, छ पजनीश्रो छ अपअचीश्रो एच पजनवीश्रो एच अपअनीश्रो, दम पाण मन पाण पत्र पाण मन पाण, चचारि सण्णा, विरिक्यगरी पन्तिदयनारी, ततराश्रो, एगारह जीत, तिष्णि वेर, चचारि सण्णा, विरिक्यगरी पन्तिदयनारी, ततराश्रो, एगारह जीत, तिष्णि वेर, चचारि सण्णा, व्याणाण, असत्रम, दो दस्ला, रूटम मोरिट छ तरमा, अमिद्धिया अभ्यमिद्धिया, मिच्छन, सण्णाणे अमिणणो, आहारिणी अणादारिणो, मागारगञ्जा होति अणानारगञ्जा स्वां

तेमि चर पडचनाण अण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, दो जीतसमासा, छ पडचचीओ पर यसचीओ, दस पाण णर पाण, चचारि मण्या, तिरिस्तमही, परिन्यनही, तसराओ, णर जोग, तिण्णि येद, चचारि स्माय, तिण्णि अण्णाण,

उन्हों पचिन्निय निर्धय मिथ्यागि आर्रों प्रयादशस्त्रवर्षी भाज्य नहते पर—यन मिथ्यागिष्ट गुणस्थान, मजा पर्यान्त आर अस्त्री प्रयोत्त्र ये ही जीवसाम, मजाने छहाँ प्रयादिश, भादमाने पान प्रयादिया सजान दुशों प्राण, अस्त्राने में प्राण सार्रों सजार निर्ध्यानि, पर्दे। द्वस्त्रानि, श्रमनाय, वार्गे समोधान जारी प्रयन्त्रयोग आर आहारिन शप्योग ये मी दोश सीती वेद वारी ज्याप सार्गे अज्ञान, अस्त्रम, बसु आर अस्त्र प्रयाद से सी

#### न ७५ वर्चे इय तिर्धेव मिध्याद्दरि जीवीं हे सामान्य भाराप

| 12  |     |    |    |    |   |    |    |    | 41   |     |    |     |    |     |    |     |     |    |            | ₹_               |
|-----|-----|----|----|----|---|----|----|----|------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|------------|------------------|
| 17  | _   | ¥  | Ę٩ | 1  | ¥ | P  | \$ | 8  | 9.8  | à   | Ř. | - 1 | 1  | ₹   | 1  | ₹,₹ | ₹   | 3. | ₹ .        | *                |
| hя  | ŧÎ  | q  | ६अ | •  |   | त् |    | 42 | म ४  | - 1 |    | সশা | অশ | 역일  | वा | ६ स | विद | स  | <b>417</b> | श<br>सादा<br>अना |
| 111 |     | 32 | 4  | ٠, |   |    | b  | i. | य ४  | i   |    |     | 1  | 314 |    | 4   |     | अम | अना        | খনা              |
| 1   | w   | 7  | ,  | ٠  |   |    |    |    | યા ર | - 1 |    |     |    |     |    |     |     |    |            |                  |
| 1   | od. | Э. |    |    |   |    |    |    | पर १ | i   |    |     |    |     |    | 1   |     |    |            |                  |
| 1   |     |    |    |    |   |    |    |    |      | - 1 |    | ĺ   |    |     |    |     |     |    |            | 1                |
| 1   |     |    |    |    |   | L  | 1  |    |      | - 1 |    | j   | i  |     |    | 1   |     |    |            |                  |

अमजम, दे। दमण, दन्य भागेहि उ लेम्पाओ, यत्रमिद्विया अभविगद्विया, विजन मण्णिणो जनाण्ण्यो, जाडारिणो, मागाम्बजुत्ता डोंति जणागास्वज्ञता वा ।

तेमि चेर अपञ्चलाण भष्णमाणे अस्य एय गुणहाण, हो जीरभागा, ह अपन्यतीओ पन अपन्यतीओ, मस पाग मस पाग, चलारि सण्णा, तिरिस्तारी, पर्चियदारी, तमराओ, ने जीता, तिष्कि नेट, चलारि क्रमाय, हो अण्णाण, अमन्य दे दमण, टच्चेण राउ सुरुक्तेस्माओ, मार्गेण हिण्ट शील राउलेस्माओ, भागिशिय अमारिशिय अमारिशिय, मिण्डण, मण्णियो अस्विणों, आहारियों अणाहिणों, मार्गाराउन होति अणागार राज्या ।

क्रीन, इच्य और मायने छन्। जेन्यान अन्यस्तिदेक अभन्यस्तिहेकः मिछारा, सीर्थ समितिकः भारतकः, सारागोपयेली और सनाकरिपयेली होने हो। उत्तर प्रतिदेश निर्देश मिछानिष्ठ औरिके अपवास्तातस्त्रात्वा सामाप कर्रो पर-सुर्व सिमारिक सम्बद्धाः अस्ति सामाणिकः स्तर अस्ति समाप केर सीमामास सार्व

यह मिष्पादिशि मुख्यादि, सभी भवगीत्त आर अम्बती अपवास ये द्वा जीवमान ना ह राहे भवगातिया, समझीह पात्र भवगातित्वा समाने सात आण और अमझह माह आण पारों मझाए निर्मेदमानि पत्रद्वियाति, अमझाय औदारिकसिभ्रवाययोग भार बामवारा योग ये दे योग नीम येद बागे क्याय दा द्वान भमयम, बानु भीर अपद्वित हिस्स्त प्रत्याति है स्वात अस्त्र स्वात स्वात अस्त्र स्वात स्वात

້ 5.5 ຖາກົສສາ ໄດ້ມີສະ ໄດ້ພາການໃດ ໝັ້ນເລື່າ ຄານິກສະ ນານາດ

|    |         |   |   |   |   |    |    |      |   |   |   |     |    | -  |      |    |   |                        |     |
|----|---------|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|-----|----|----|------|----|---|------------------------|-----|
| ľ  | zî:     | ٩ | - | đ | 1 | f  | €1 | 41   | _ | 4 | Æ | ₹1  | सम | ₹  | qP   | म  | Ħ | साझः आ<br>२ १<br>स भाग |     |
| ١, | •       | • | ٩ | 6 |   | ,  | R  | •    |   | ₹ | x | ₹   | *  | ٩. | ৰ ৰ  | વ  | 1 | 4 [ * ]                |     |
| 1  | ય વ     |   |   |   | 才 | 91 | 4म | 平 1  | r |   |   | 381 | 24 | सः | mt & | 27 | £ | स श्रेण                | W-1 |
| 1  | अस<br>इ |   |   |   |   |    |    | 4 4  | • |   |   |     |    | 44 | ٠,,, | ï  | • | an                     | 34, |
| i  | 4       |   |   |   |   |    |    | a] ( |   |   |   |     |    |    |      |    |   | - 1 ;                  |     |
| ١  |         |   |   |   |   |    |    |      |   |   |   |     |    |    |      |    |   | 1 1                    | _   |

पर्वेडय निर्यंत्र मिग्यार्टिक आयों के अनुवीक आलाप

| 1 2 7 4 4 4 | <b>f 4</b> | य दोद झ                         | में। इंडियान गर आ                                                          | _==              |
|-------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| *           | ₹ .        | हे हैं ।<br>सर्वे १व<br>इ.स. १व | १ २ - २ १ १ १ १<br>वर्ष भरणा स्राचित स्रा<br>वर्ष मुद्र म्या वर्ग<br>सार्थ | ह<br>स द*<br>कत* |

पिंधिदयिनिरिक्स मामणमस्माइद्वीण भष्णमाणे अस्य एय गुणद्वाण, दे। जीव समामा, छ पञ्चतिओ छ अपञ्चलीआ, दम पाण सच पाण, उचारि मण्या, तिरिक्स मरी, पिंधिदयज्ञदी, ससमाओ, एमारङ जोग, निष्मि चेद, चचारि कमाय, तिष्णि अण्याण, अमनम, दो दसण, दन्य मोतिङ छ रुस्मा, भयमिद्विया, सामण्यममन, सिष्मणी, आहारिणो अणाहारिणो, सामाक्यसचा होति अणामाक्यसचा वा

तेनि चेर परन्ताण अण्यमाणे अस्थि एप गुणहाण, एजी जीरममानी, छ परन्तीओ, दम राण, घत्तारि मण्णा, तिरिक्सगर्दी, पर्विप्यनारी, तमकाओ, णर जोग, तिण्णि देह स्वारि बमाय, तिण्णि अण्णाण, रमनम, दो दमण, हन्सार्गार्ट

पर्वाद्रय निर्वे नासाइतनम्यस्टि आर्थे संकाय आगए क्टने एर—एक सासा इत गुजरभार सर्वा पर्वात और सक्षा भयपात ये दो जीवनसास, छटों पर्वतित्व छटों भयपातियाः दर्शो प्राज, लाल प्राजः चार्ये सक्षाय, तिर्थनपति, पर्वादेपकाति, प्रतक्षय नार्ये प्रतियोग चारों प्रतक्षाय, अहारिक कायपात, अश्वरिक्षित्रकाययोग और कामण नायपात वे प्याद्य योगः तीनों येद, खार्ये कार्ये स्वीते अक्षात, अस्यस्त, खार्चु और भारमु ये दो दर्शत, द्वरण और आपसे एटों नेट्याय, प्रश्वनिद्धिक, सास्मादनपञ्चाय, साक्षित, आहारक, अन्यहारक, माक्षरिययोगी और अनकारोपयोगी नेते हैं।

उद्धा पत्ने द्विप निर्धेय सामाहनसम्बन्धि आंधों प्रयानकारनाव धा माराप कहने पर----पक सामाहन गुणरजान, एक सजी वर्षाच्य आंधसमास, छटी प्रयाजिया, क्यों प्राच पारों सजाप निर्धाणाने पत्रीद्विपजानि असकाय खारों मनोयोग, चारों व्यवचोग और भीहारिकसम्बन्धियोग से मी योग सीनों चेतु, खारों क्याय सानों अझान असयस चर्ड

R 3९ पर्वेद्रिय तिर्यंन सासाइनसम्बन्धरि अधिने सामान्य भाराप

| ı | শ  | জী | q  | शा∣स  | ग∫ इ | 41 | य!  | 4   | ŧ | 杌   | सय  | 1 4 | ले       | ग  | स   | स है | ar     | ₹ .  | ı |
|---|----|----|----|-------|------|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----------|----|-----|------|--------|------|---|
|   | ٩  | 1  | Ę  | t   f | 1 1  | ,  | 5.5 | 1 3 | К | 1   | 1   | ₹   | E 4      | ŧ  | ę   | 1    | 4      | ۹.   | ı |
| ĺ | मा | *  | 4  | U     | ति प | 74 | H A |     |   | সহা | अमं | ৰমূ | न्त्रा इ | ЫÇ | न्य | न    | -अ-दृः | 8 41 | I |
| ı |    | #  | Ę  |       |      |    | 4.4 |     |   |     |     | ગવ  |          |    | ŀ   |      | খৰ'    | 441  | ı |
| 1 |    | 44 | ঙা |       |      |    | आ ३ |     |   | ŀ.  |     | 1   |          |    | !   |      |        |      | ı |
| ı |    | TE |    |       |      |    | 800 | - 1 |   |     |     |     |          |    |     |      |        |      | , |

अमजम, देर दमण, दब्र भागेहि उ रेस्माओ, मर्गामिद्वया अभग्निदिया, मिल्ला सण्विणो असण्यिणो, आहारिणो, मायास्यञ्जना होति जणायास्यञ्जना ग

तेसि चेत्र अवज्ञनाण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, हो जीवनमाण, ह अवज्जनीओ पच अवज्जनीतो, मच पाम मच पाण, चनारि मण्णा, निरिम्मणी, प्राचिद्रियजादी, तमराओ, ते जीम, निष्णि तट, चनारि ममाय, टा अण्णाण, अमन्दर, ते दमण, दच्येण नाउ सुरस्तेस्माओ, मात्रेण निष्ट शील राउलेस्माओ, भानितिया अभनसिद्धिया, मिन्छन, मण्णिणो अमण्णिणो, आलारिको अवादरिको, मानालवज्ञना होति अणागास्त्रज्ञना ना

उद्दा पंचीद्रिय निर्मेच सि चारष्टि जी तों हे अपवासहार मंत्र जी अराप वहत पर— पक्ष सिच्यारिट गुणक आन, सजी अपवीन्त आर असजी अपवास ये ही जी असमास समर्थ उहीं अपवासिया, असमीने पाच अपवीन्त्रचा स्वाहे सात आप आ आ असहे सात स्व स्मार्त सजाए, निर्मेचमानि, पचेटिय माति, जमहाद, औहारिकसिश्चारपयो आ दा वास्तरा योग ये दो योग, तीना औद, चारों कपाय, हो आत अस्पस, चसु ओर अबदु देश द्वान उट्यम वायोन और हान नेद्याण आउसे हण्या, बीन ओर कायोन नेद्याण प्राणित्व असच्यासिद्धिक, सिच्यास्त, सदिक, साविद्य, आहारक, अनाराद्य साहरारेपयोग और स्वताहरोरियोग होते हो ।

म ७३ पचेडिय तिर्थेच मिध्यारिष्ट जीशींके पर्याप्त आराप

| त्र विस्तान न हिन्स या चोक झासव द हुन सा नाहर श्री<br>हिन्द देश्य प्रेट दे दे द्रा दे हैं दे दे दे दे दे<br>सिन प्रेट विस्तान स्तान |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

न ७८ प्रोडिय निर्यंत्र मिच्यादाष्ट्र जीवोंके अपर्याप्त आराप

| दूर्जा प्यासंस<br>१२ ६ ७ ४ ३<br>विसंघन ७ ज् | इ  बा  यो  व  व<br>१  १  २  ३   व<br>१   हो से स | 1 3 1 3 | हा म<br>इ २ २<br>शाम मि<br>पुर | माति। आ उ<br>२ २ २<br>स आग हाडा<br>गर्ग जना भना |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------|

पिंदियतिरिक्स सम्मामिच्छाइटील भणामाचे अचि एय गुलहान, एजे. जीउममासी, छ पज्वनीओ, दम पाल, चनारि मणा, निम्क्रियणी, पिंचिरियदाई। तपराओ, लर डील, निष्णि नेंट्र, चनारि क्साय, निष्य लालाचि वीदि अलाजिट मिस्साणि, अमनसो, हो दगल, दच्य भौतिंड छ टेस्माओ, सर्जनिद्वया, सम्मामिच्छन, मिल्लों, आहारिको, मासाहबन्ता होति अनासाहबन्ता रा

पचिदियतिर्वस्य असनदसम्माइहीणं भप्पमाण अधि एय गुप्पाप, हो र्जद समामा, छ पञ्चवीओ छ अपनवीओ, दस पाण सन पाप, चनारि सप्पा, निरिक्र गरी, पविदियत्ताही, तसराओ, एगारह जेग, लिलि वर चनारि बसाय, निर्मि णाण, असनस, तिप्पि दस्ण, दच्य सार्याह छ सम्माओ, स्वयिद्विया, निर्णि सम्मन

पथित्रस निर्वेश असपतासम्बारिष्ट आधारे सामा य भागत बहुन पर-वह अहिरन सामार्गि गुजरुवान सज्ञान्ययोग और सज्ञा अपवास ये हा अवस्त्राय रही देगा तथा छोटी भयवासया, हुगा आहा, साज शासा बारि सज्जार्थ निर्वेशमी पथित्रकारी वा नाप, वारी प्रतोषीत, पारी पथनयोग, औहारिक्शास्त्राम औहारिक्शिक्षण्याम अन्त नाप, वारी प्रतोषीत, पारी पथनयोग, औहारिक्शास्त्रम औहारिक्शिक्षण्याम अन्त नामार्गियामा संस्तादर योग नानी येर, बारी बन्य आहिंह तान जन जनस्य मारिके गीन दुरीन द्वारा भीर भाषाने छोटी नेरपाय आर्यास्टिक क्षेत्रमासक क्षणित

त ८२ थर्ची जय निर्वेश सम्यग्निश्मादीप्र जीव के भागाय

र आप प्रासीस इंबादा संस्कारत हे से हैं १९६४ ९६ ९ २ ४ ६ १ दे ६ स्पनंत्र त्रेशमा के स्वस्तात का स्टब्स्स हा अस्ति । इस इस छ तेम्माञ्जो, भवसिद्धिया, सामणसम्बच, सब्लिलो, आहारिणो सागास्बनुता तेर अभागस्वनुता वा

नेति चेर अपन्तनात् भष्णमाणे अस्ति त्य सुणहाण, एत्रो बीरामाना र अपरवर्तानो, मच पाण, चचारि सण्यात्रो, तिरिस्मान्दी, प्रतित्यमानी, तमहाभ र जात नित्ति देन. चचारि समान, दो अण्याण, अमजम, दो दमण, दुलेण साउनुस रेम्मानो, भारण दिन्दर्णान साजनेसमाणो, भन्नतिद्विया, सामण्यस्मन मिल्ल आर्गान्तो जनादारियो मासास्यक्तवा होति अणासास्यक्तवा रा ।

धार अवन्य ये दा दर्शनः उच्य भीर आपसे छट्टाँ सेत्याव, आयनितिक, मानादानापार । शांकर, धाराक नाहारोपयोगी और आपारिययोगी हात है।

८। त्वी-ट्रयं निर्वेच सन्साम्बन्धसम्बन्धि प्रीविधि सम्बन्धि भागाप ६ त्वा स्टब्स स्वयं वैभि चेर अपजवाण भण्यमाणे अस्थि एय शुणहाण, एतो बीतममानो, छ अपजवीओ, सत्त पाणा, चत्तारि मण्या, तिरिस्तगर्यो, पात्रदियनादी, तयराजा, दो जाग, पुरिसनेद, नत्तारि कसाय, निश्चि णाण, अभवम, निश्चि दसण, दृष्ट्रेण काउ सुप्रत्येम्मा, मार्गण वहश्चिया काउन्तेम्मा, भर्गमिदिया, उरम्मम्मनतेण निणा दो मम्मन, सिश्चियो, आहारिणो अणाहारिणो, मायारगजुना हानि अणावारत्रजुना वा ।

पिरियितिरिक्रा-सन्गमनदाण मण्णमाणे अतिय वय गुणदाण, वजी बीर-समागो, छ परनमीओ दम पाण, चनारि मण्याआ, निर्म्परादी, परिरियादी, उपराजो, गर जाग, निष्णि बेद, चनारि कमाप, निष्णि जाग, शनसामनमो, निष्णि देवण, दण्येण छ छेरता, भारेण नेड पम्म सुरस्त्रेरमाजा, भवसिद्विया, गाउपसम्मचण

य दें विचित्रय निर्वेष अव्यवसम्प्रान्ति अधिकं ध्वयानवात्र्यस्य धानार बदने पर—पक धांतरसम्प्रवृद्धि गुजरुधान, वह नहीं प्रयोग जीवसमान, एहीं अप्याणिन सान राण, चारा सजाप विध्वतानि पवेद्वियज्ञानि, जमकाय, भीतारिक्शिक्षपायोग भार वामण्यारच्या ये दो थान, पुत्रचेद, बारा बनाय, आदिके तीत ब्रान अमायम भारिक तीन वृत्तेन, इर्च्यन वाचीत और नुक्त नेर्द्यापं आयने जाय बर्ज्यान नेर्द्या। अभ्य विचित्र, भीयसाविकसम्प्रवृद्धि विजा हो सम्प्रकृत्य, संज्ञिष, धाहारक अनाहारक, सावारा प्रयोग भार अस्तावारोचेशीयो होना है।

परेष्ट्रिय निर्यक्ष संश्रमासयन भोगार आलाव रहने वर-प्याद देगाविरत गुलायात पर मारा परास आवस्तात, उद्दों प्रयात्निका दृश्य आल, कार्य सकार, निर्मकानि एक्षित्र स्थाति असराय सार्ग निर्मेश वार्ति असराय सार्ग निर्मेश वार्ति असराय सार्ग निर्मेश वार्ति असराय आदि सार्ग क्षाय आदि निर्मेश क्षाय सार्ग निर्मेश क्षाय आदि निर्मेश क्षाय सार्ग निर्मेश क्षाय आदि निर्मेश क्षाय सार्ग निर्मेश क्षाय अस्ति निर्मेश क्षाय सार्ग निर्म निर्मेश क्षाय सार्ग निर्मेश क्षाय सार्ग निर्मेश क्षाय सार्ग निर्म निर्मेश क्षाय सार्ग निर्मेश क्षाय सार्ग निर्मेश क्षाय सार्ग निर्म निर्म निर्म क्षाय सार्ग निर्म निर्म

पन्नित्य नियम अस्यमस्ययमाण आयात्र अपया न ब्याना

# /

मण्णिणा, आहारिणो जणाहारिणो, सामारूपजुत्ता हाति अणागारपञ्जता पा ।

तेंमि चेन पजनाण मण्णमाणे अस्यि एय मुणद्वाज, एजो जीनमामा, ह पजनीओ, टम पाण, चनारि मण्णा, तिरिस्तमटी, पचिदियजादी, तमसानी, जा जेण तिर्ण्णे येद, चनारि कमाय, तिर्ण्ण णाण, अमजम, तिर्ण्ण दस्य, दस्य मोर्नाह क समा मरमिदिया, तिर्ण्ण मम्मच, मर्ग्णिणो, आहारिणो, सागाहनजुना द्यात अणागार नजना वा

भीर क्षायोपरामिक ये तीन सम्यक्त्य, साक्षर आहारक, अनाहारकः साकारापयाणी मा अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों पचे द्रिय तिर्धेच अस्तवतसम्बन्दि आया वे पर्यक्षित्राज्यस्य आं आलार कर पर—पर अधिरतसम्बन्दि गुणन्यान, एक सही पर्यक्षि श्रीयसमस्त, छही पर्योक्ष दुनों प्राप्त, बारों सत्राप, निर्धेचगति, पचे द्रियज्ञाति, अस्त्राय, बारों प्रतोषा का पपनपाग और भौतारिक्तावर्षाण ये जी बोगः तीनी वेद्, खारों क्याय, आदिके तत्र कर भगवम आदिक तत्र कर्मन, क्रम्य आर आयसे छहा लेदबाय, अन्यानिश्चर भीपहाँकि सार्यक भीर साधेपदामिक ये तीन सम्यक्त्य, सिन्नन, आहारक, साक्रपायोगा और मनाक्ररापदार्गा हाने हैं।

न <३ पत्रिय निर्धय असयतसम्याग्य अविषय सामा य आलाप

| म बाया प्राप्त माना वा बाया<br>१ १ । ६ १० वा १ १ १ १ १ १<br>अवस्य ० लायचा माना<br>इस्त्राह्म वा बाया | 2 2 2 | ३ दृहु १<br>इद्या ६ स<br>विना | स्त्र |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

१ १३ प्रशन्तिय निर्यंच अस्यत्मस्यान्त्रि भीवोंक वर्षाप्त आणाप

तेर्मि चेर अपजनाण भण्यमाणे अस्थि एय गुणद्वाण, एजो बीरममानो, छ अपजनीओ, सत्त पाणा, चत्तारि सण्णा, निरिक्रसम्ही, पांचित्रयद्वादी, सम्हाओ, दो जोग, पृष्टिसेद, चत्तारि कसाय, तिण्य णाण, अमनम, निर्णण दमण, टच्नेम काड सहस्रतेनम्मा, मार्गण बहण्याणा काउलेम्या, भरमिदिया, उरममसम्मतेण विणा दो सम्मन, सण्याणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागार्गञ्जना हाँति अणागास्यञ्जना वारी।

पर्चिदियतिरिक्य सनदामनदाण भण्णमाणे अस्य एय गुणदाण, एजो जीव-समातो, छ पञ्चलोत्रो, दम पाण, चचारि मण्णाजो, निरिक्तगदी, पर्चिदियज्ञादी, तमराची, णा जात, निष्णि वेद, चचारि एमाय, निष्णि णाण, सनमासनमो, विणि दन्न, दच्येण छ सेस्ता, भागेण नेउ पम्म सुक्करिम्माजी, भगसिदिया, गाउपसम्मचेण

पर—पन्न अधितम्य निर्मय अस्यतमभ्यग्दार्थः आंधों वे भाषासनान्मसन्धां भानाए वदने पर—पन्न अधितमस्यग्दार्थः ग्राम्यान्यः यह मझं अप्यान्यः अस्यसमान्, उद्दे अप्यान्तियः, सान प्रापः, वार्तः सम्यापः निर्मयान्यः पर्वे परिवार्गः विश्वयान्ति पर्वे प्रियम्भयस्याः भार वार्त्राम्यः, भार्तिव स्थानः अस्यस्यः भार वार्त्राम्यः प्रापः वार्त्राम्यः प्रापः अस्य वार्त्राम्यः प्रापः अस्य वार्त्राम्यः प्रापः प्रापः प्रापः प्रापः अप्यान्यः वार्त्रामः प्रापः अप्यान्यः वार्त्रामः प्रापः प्रापः अप्यानिक स्थानस्यव्ये विवा द्वा स्थानस्यः अधिवः आद्वारवः अनादारवः स्थानार्यः प्रापः प्रापः

प्वेद्भिय निर्वत संवकासवत चात्राव आलाव बहने पर—यव ब्रावियन गुण्यान पर नमा पर्यास मीयसामार राष्ट्री वयानिया द्या ग्रायन, वा ग्रास्त्राव, निर्यक्षाने पर्वाद्भित स्त्रीत, प्रसदाय कारों मने योग वारों बननेयोग और आहारिकशयांग व मी योग मोने पेतृ सारों क्याय आदिने नान बान सरवास्यम आदिने नाम क्यन हरूपसे राही एरपार मायसे नेक बहा हा गुण्याय सर्वासदिन, स्वायिकसम्बन्दने विमा स्नायकस्व

**ऐने**िद्रश्च तिथम् अस्यतसस्यस्ट्रिश्चाया€ अप्रयाज्य आलाव

तिणा दो सम्मच, सण्णिणो, आहारियो, सागारुपञ्चा हाति जणागारपञ्चा पा"।

पचिदियतिरिस्तपनत्ताण भण्णमाणे मिच्छाटद्वि प्यहुद्धि जार सजदामनना वि पचिटियतिरिक्स-भगो । णनि निसेमो पुरिम णनुस्यनेदा दो चेन भनति, रियोही णरिय । अथवा तिप्णि वेदा भवति ।

र्पाचिटयतिरिक्सजोणिणीण भण्णमाणे अत्य पच गुणहाणाणि, चतारि जा ममासा, छ पञ्चचीओ छ अपञ्चचीओ पच पञ्चचीओ पच अपञ्चचीओ, हम पाण मर्व पाण गर पाण मत्त पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिस्पगडी, प्रचिटियमारी, तमरात्र, एगारह जोग, उत्थिनेद, चत्तारि कमाय, छ णाण, दो सजम, तिण्णि दमण, दन्त्र भागा

सप्रिक, आहारक, माकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हाते हैं।

पन्ने दिया तिर्वेच पर्याप्तकाके आलाप कहते पर-मिध्यादृष्टि गुणस्त्रातमे हेक्र स्यतास्यत गुणभ्धान तर पचेन्द्रिय निर्थंच सामा यरे आलापाँके समान ही भाराप समहन चाहिये। बिशेष वान यह है कि इनने वेद स्वाप्यर पुरुष ओर नपुमक ये दो ही येद होते हैं मीपेर नहीं होता है। अथना तीना ही येर होते है।

रिशेपार्थ-पचे द्रिय तिर्थम पर्यातकाके दो ही चेद बतलानेश यह अभिगप देहि योनिमती श्रीयोंका प्रयोजन भेदमें अन्तर्भाय नहा होता है क्योंकि, योगिमतियाँका स्ततः भी गिनाया है। अथवा वर्षान्त और योनिमती निर्यंच इन दोनों भेदीकी गाण करके पूर्वान्त राष्ट्र द्वारा सभी पर्याप्तकोंका श्रष्टण किया जावे तो पचे द्विय तिर्यच पर्याप्तकोंके आलापमें तनी पेदोंका भी सदाय सिद्ध हो जाता है।

पचेन्द्रिय निर्यंच योनिमनियाके आरगप कहते पर--आदिके पात्र गुणस्थान, महा पर्योक्त, महा अववाक्त, अमजी वर्योक्त, अमकी वर्याक्त थे जार जावसमास, सर्जारे एउँ वर्योजिया धीर छड भवयाजिया, अनदीने वान वर्योजिया धीर वाज आवर्योजिया। नहीं है हैं ब्राज, सान ब्राण, अमदारे नी ब्राज, सान ब्राज, चारा सहस्य, तिर्धे प्रमति, पर्धे द्रवहरी, त्रमदाय, चार्गे मनीयीम चारों यचनयोग, श्रीदारिक नाययोग, श्रीदारिक मिश्रकाययाप भीर कामणकाययोग ये न्याग्द्र योगः, न्यायेत् वारी कपाय, तीनी शत्तान श्रीर भाति तीन शान ये छद्र शान अस्यम और देशमयम ये दो सयम, आदि के तीन दर्शन, प्रस्थ और मापन

न ८६ पचे दिव निर्यंच सवतासवन जीवोंके भाराप

| ľ | 7 | 4 | <u>د</u> | ન<br><i>દ</i> | ₹<br>? | 1 | E. | শ      | _ | स स<br>इंद |            | स य<br>१ |            | 7 4  | -1-  |   | 3° -              |
|---|---|---|----------|---------------|--------|---|----|--------|---|------------|------------|----------|------------|------|------|---|-------------------|
| ř | 5 |   |          |               |        | > |    | स<br>ब |   | 1          | सर<br>अर्ड | >₹       | इंद<br>विश | या १ | म आर | स | अस्य स्था<br>अस्य |
| 1 |   |   |          |               |        |   |    | 4      | ₹ | 1          | Χŧ         |          |            |      |      | _ |                   |

ए प्रभाशः भविष्टिया अभविष्टिया, स्वयमस्याणः विषा प्रय सम्मन्, मण्णियोत्रा, अमण्यितायः आसरित्यः अपाराविषी, सामान्त्रजुना रोवि अणामान्त्रजुना हा ।

नारि पर वानननाणियाण भगमाया अधि वत्र गुणहाणाणि, त्र जीरातमाना, ए वानमेशी ५० वाननीता, हम वाण वत्र वाण, वानारि सणाणी, निनिस्साती, विभिन्यमात्री जमसन्ता, जार नाम, हि रिदेर, जनारि समाय, छ वाल, हा सजस, निन्ति स्थल हार मारार ए जन्याला, भरतिहिया असरीरिह्या, यह सम्बन,

रों हिल्लाम आपरिसरिक, अक्षापत्तिक्ष हो हो कि सम्मन्ति विकास प्रमाणित स्विती, असावतीः साराहक स्वाहतक स्वाहतक स्वाहतिक और अवाकारोपयोगिनी होती हैं।

यां पर्नान्द्रम पिया थांनसनिवाद प्राज्यान्यसभी थालार बदने पर—आदिके या गुण्यपन मही प्राज्य अर अवर्षा प्रयोग यो हो जीवनसास, सदान छहा प्रया किया, सराक प्राप्त प्रया प्राप्त स्वाद छहा प्रया किया, सराक प्रया प्रया प्राप्त स्वाद, स्वादी ने सामा पार्त सवाद, विषयी ने सामा पार्त सवाद, विषयी प्राप्त प्रया स्वाद स्वाद विषयान प्रयोग और औदारिक्शयोग प्रयोग प्रयोग और औदारिक्शयोग प्रयोग प्या प्रयोग प्या प्रयोग प्

### पत्राष्ट्रप निर्वेष योतिमगारे सामाय मानाप

was not to do to manda. we w

| 4  | ¥.                  | 19 |        | 10 1 6 4 4 4 8 4 4 9                                    | 1 2 2                     |
|----|---------------------|----|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| ļπ | स्य<br>स्थ<br>अग्रप | 4  | (4 g g | संदर्भ हार्बभर्ग कद साह्य शा<br>बंद नहीं दश दिला अस्त्र | य भाग साहा<br>अस भाग स्वा |
|    | NU St               | -  |        | <b>€</b>  4 1                                           |                           |
| 1  |                     |    |        | 1                                                       | 1 1 1                     |

## पना इय नियन वानिमनीच पर्योप्त भाराप

| ľ | 1 "                       |   |      | 1 | 5   |     | 4    | - 6 | 3.4         | *  | ( · | 1 2    | i |
|---|---------------------------|---|------|---|-----|-----|------|-----|-------------|----|-----|--------|---|
| i | я п ч                     | 1 |      | 1 |     | 44  | ₹ €  | मा  | ≀्५<br>मंधा | Ħ  | भाग | साद्रा | ł |
| i | 11 34                     |   |      |   |     | ς 1 | 1141 |     | স ধান্য     | नग |     | , अना  | ł |
| ł | ļt.                       |   | 11 R |   | हान |     |      |     |             |    |     | ( [    | i |
| i | में गप<br>नी अस<br>न<br>न |   |      |   | 4   |     |      |     |             |    | - 1 | , [    | i |

सरिणणीओ अमल्णिणीओ, आहारिणी, मागास्त्रजुता हानि अणागास्यतुत्ता वा।

पचिदियतिरिक्तात्रपञ्चन नोणिणीं मण्यमाणे त्रीय दा गुणदाणाति हो वत समासा, छ अपन्तर्वाती, पच तपञ्चाती, सन पाण भन पाण, चनारि सन्यात, विरिक्तस्वदी, पचिदियचादी, तमकाती, दो जीता, हिचित्र, चनारि क्यात, ह्र अण्याण, अपन्यत, दो दमण, द्रव्येण क्रांड सुक्केस्सा, भार्रण विष्ठ णीलन्यार्ज्या, भविमिद्विया अभविद्या, पिन्डच सामणसम्बन्धिद हो सम्मन, सिलाणी तम ण्यिणी, ताहारिणी अणाहारिणी, सामान्यजुना हाति त्रणामान्यजुना त्रा ।

प्रचिद्रयतिरिक्सन्तिषिक्षं सिच्छाइटीण सप्तमाणे जित्र एप गुणहाण, वनारि

थाहारक, माकारोपयोगिकी ओर जनावारोपयोगिकी लानी है।

उद्देश पर्वेडिय तिर्येच योगिमानयाँ वे वर्षायाण्यान्यस्या आलार रहते पा-मिना हिए श्रोर मासाइनसम्बन्धा ये दी गुणन्यन, मर्दा प्रयोण और अमग्री प्रपाल वे हा जीयसमाम, सम्रीके छहाँ अपवाण्या, असम्रोक्ते पान अपयोण्या, मद्रा लार अमग्र सान सान प्रात् पार्टी महाण, निर्वेचमानि, पर्वेडियमानि, समरास, अशारिनियमा योग और वास्तवस्या योग और वास्तवस्या येश और वास्तवस्या वेश योग और वास्तवस्या वृत्रीन आर उन्ने वेह सान आहार अमग्र अम्मयस, चनु और सच्यु वे दे हरीन, इच्यु के दर्व मान ग्रु केट्याण माने कृष्ण, मिन और कारीन नेप्रयोण सम्प्रकृष्ण साने कृष्ण, मिन और कारीन नेप्रयोण सम्प्रकृष्ण साने कृष्ण, मिन और कारीन नेप्रयोण सानिर्यक्षित कार्यस्य ये दी सम्प्रकृष्ण सानिर्यक्षित आहारिणी, अनाहारिणी सानारीप्रीणीं और अनाहारिणी सानारीप्रीणीं और अनाहारिणी सीन होती है।

क्षाँर अनाशरोपयोगिनी होती है। पत्रेटिय निर्यय मिश्वानिष्ट योनिमतियों हे अल्याप बहने पर—पत्र मिश्यानिष्ट एवं स्यान, मही-पर्याण, सड़ी अपयोज, असबी पर्याज आर अमबी गएयोज ये बार प्रव

जीवनमामा ए परन्तीआ ए अप्रनतीओ, पा पस्तीआ प्य अप्रनतीआ, दम् पाण मन पाण पर पाण मन पाण, चनारि सम्माओ, तिरिस्मादी, प्रिन्यादी, तम्माओ, नगारह जोम, इस्बिर्ट, चनारि समाप, तिष्णि अण्याण, अस्तर्मा, दो दम्म, दय्य प्रार्टि ए रेस्माआ, प्रामिदिया अपनिष्टिया, पिच्छन, साण्यिणीओ अमण्णिणीओ, आहारियोओ अमाहारियोंओ, सामान्यस्त्रेना हाति अयामाह्यस्ता पा ।

पञापायिदियनिरिक्य नेतिणी भिष्ठारहील भण्णमाणे अरिव एय गुवाहाल, दो गीरममात्मा, छ पञ्चपीओ पण पञ्चपीओ, दस पाण पार पाल, प्रसारि सण्माआ, निरिक्यमर्ग, प्राचिद्दियनारी, तमकाआ, गार औरा, इत्विवेद, चत्तारि कसाय, तिलिण अण्णाण, अमनम, हो हमण, दस्य मार्रोह छ केस्माओ, भरागिदिया असरीसिद्धिया,

समाम, महिमाने एटॉ पर्याजिया छहाँ अपवाजियो समिताने पाय प्याजिया, पार अपवाजिया, पार अपवाजिया, पार अपवाजिया, पार अपवाजिया, साम अपवाजिया, साम अपवाजिया, साम अपवाजिया, साम अपवाजिया, साम पार प्रथमोग, औत्तरिक निवाजिया, साम पार प्रथमोग, औत्तरिक निवाजिया, साम अपवाजिया, साम अपव

म • । गाँ द्रय तियन बोनिसर्गा प्रिथ्याराष्ट्रिके मोपान्य भाराय

| į | ŋ  |    | 37  | , |   | τ  | 21 | I  | F | •   | * | #I    | ΓĄ         | €  | ø  | ध्  | Ħ  | गाह | 4.7 |      |
|---|----|----|-----|---|---|----|----|----|---|-----|---|-------|------------|----|----|-----|----|-----|-----|------|
| l | ě  |    | ¥   | 4 |   |    |    |    |   |     |   | ₹.    |            |    |    |     |    |     |     | 3    |
| ļ | a. | ĸ  | u   |   | 4 | 14 | 11 | Ц  | ¢ | 4 1 | 1 | 3)[[4 | <b>√</b> 4 | 41 | ΑΠ | AŢ. | 14 | Ħ   | 10  | eirt |
| Ì |    | R  | ,   | 4 |   |    |    | d) |   |     |   |       |            | 44 |    | ٧   |    |     | 영관  | 441  |
| ١ |    | 4  | 1 9 |   |   |    |    | 1  |   |     |   |       |            |    |    |     |    |     |     |      |
| } |    | Q. | ₹   | 4 |   |    |    | 4  | • |     |   |       |            |    |    |     |    |     |     |      |

मिच्छत्त, मण्णिणीओ अमण्णिणीञो, ञाहारिणी, मामार ग्रज्ञता हेति जणागाम्बनुना म ।

ताभिमयज्ञचीण मण्णमाणे अदि । एयः गुणहाण, दो जीउममामा, छ अस्य चीत्रो पच अवटनचीत्रो, मच पाम सच पाण, ज्ञचारि मण्णात्रो, तिहिरागः। पचिदियजादी, तमकात्रो, ते जोता, इत्यिन्द, च्चारि स्माय, दे प्रणाण, अमनम ग दमण, दन्नेण साउ सुस्केलमा, भारेण किण्ह-णील-साउलेमा, भारीमिंद्रया नमा मिदिया, भिन्द्रच, मिण्णिणी अयाणिणी, आहारिणीत्रो अणाहारिणीतो, तागारमञ्जा हाँवि अणागाहरजुना वा । ।

मि पारप, मजिनी, अमजिनी आहारिया, मारारोपयोगिनी और अनापारीपयोगिना होना है।

दाई एके इस निर्मेश मिन्यारि वोनिमतियों अपवानकारमध्या आगा वस्त पा—एक मिन्यादिष्ट गुलम्यान, सक्षे अपवान्त और अनमी गर्ययोज वे हो जासण्यन संक्रितिह एवं अपवास्तिया, अनमिनात पास अपवास्त्रिया अस्ति। अपविज्ञाति सामाण्यक सामाण्य अमिन्य सामाण्यके साम माणा सार्रे स्वत्यत् निर्मेणम्ब, पविज्ञ्ञाति, वस्ता अभिक्षाति सामाण्यक सामाणक सामाणक

मं 👣 पत्रित्य निर्यत्र योनिमनी मिध्याद्दरिके वर्याध्य आगण

| र दे विकास । इ.स.   या   या   या   या   या   या   या   य | रू सा सर्थंद , र म ए सीत आ है<br>४ द द द द द है है दि द द<br>असा असा चुत साद स निर्माद स<br>असा कर्य कर स निर्माद स |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

स्विन्द्रिय निर्वेस योतिमना मिश्याभिक अपर्योप भागाप

र संवज्ञ का वा वा का गया हा ता माना जिल्हा र स्वन्द्र कर र र स्वर्धि र हिस्सी स्वर्धित का न का का का का का का स्वर्धित का का स्वर्धित का

प्रिदेशितरिक्यनाणिणी मामणमभ्माइद्वीम भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, दो जीनममासा, ए पजचीयो, छ अवजनचीओ, दस पाण, सच पाण, चचारि गण्याचा, तिरिक्यमदी, प्रतिदियनादी, तसकाओ, एगारह जांग, इत्थिवेद, चत्तारि ष्याय, तिण्णि अण्याण, अमञ्जमो, दे। दुमण, दुन्य भौरेहि छ लेस्साओ, भगमिद्विया, सामणमम्मन, मण्णिणीओ, आहारिणीओ अणाहारिणीओ, सामास्यजनाओ वा होति अवागास्त्रज्ञताको वा 🖰 ।

तामि चेर पञचीण मण्यमाचे अत्य एय गुणहाण, एओ जीरममामी, छ पजनीओ, दम पाण, चत्तारि सप्ता, तिरिक्यगदी, प्रियायदी, तसराओ, णय

पर्चेद्रिय निर्वेच सासावन सम्बन्दारी योगियनियों के सामान्य आलाप बहुने पर-पक मामारन गणस्थान सञ्चापर्याप्त और संजी अपयाप्त ये हो जीवसक्रम सत्ती पर्याप्तिपा. घटों अपवादितवा हड़ों, प्राच, सात प्राच: साहा सवाच तिर्वसगति, वसेडियजाति, त्रस बाय चारा सतीवीत खारी वजनवीय, ओट रिक्काववीय, ओडारिकमिश्रकाववीय आर बामणकायदीत वे त्यारह योगः न्यावेदः, चारों क्यायः, तीनी अज्ञान असयमः, चनु अर भवानु ये है। इहीन, द्राप्य और भावसे छहाँ ेह्याय, आयसिदिक, सासाइनसम्यक्त्य, संविना, अ हारिया, अनाहारिया। न कारोपयोगि में आर अनाकारीपयोगिनी होती हैं।

उन्हों पचेन्द्रिय निर्धन सासाइनसम्बग्टाप्ट बोनिमनियोंके पर्याप्तकालसबाधी भालाप षदने पर-एक सासाहत गुजस्थान, एक सकी प्रयाप्त कीवसमास, छडी प्रयाप्तिया, दशी प्राण, चारों सहाय निर्धनगानि, पचेटियश्चानि, ससकाय, चारों मनोयोग चारों वचनयोग

पचे दय निर्धे र योनिमती सासादन सम्पर्दाप्टे सामान्य भाराप

४ थी । अना सर्व नश

एक्टिय तिर्वच योनिमती सासाइन सम्बन्धिके प्रयाप्त आलाप न ९५

11 94 44 11 44 अहर सम्बद्धाः चला अस्य समस्यस जोत, इत्यि वेद, चनारि स्माय, तिष्णि अण्णाण, अमनमे, दा रमण, रा सर्वरि छ रुस्माओ, भविष्ठिया, मामणमम्मन, मण्यिणीओ, आहारिणीओ, मामारवर्तान वा हाति अणामास्यञ्जाओ वा ।

तामिमपरनत्तीण सण्णमाणे अवि एय गुणहाण, एते। जीवममामा, उत्रा स्त्रीओ, यत्त पाण, चत्तारि मण्णाओ, तिरिस्पारी, प्रिटियनारी, तमप्राज, र जोग, इरिय नेद, चत्तारि क्रमाय, हो अण्णाण, अमनमा, हो हमण, हब्देग बाउस्हरू लेम्माओ, मानेण निष्ण णील बाउलेस्माजी, मानंदियाओ, मानणमम्मन, मण्जिजित,

आहारिणीओ अणाहारिणीओ, मागारुपनुताओं हाति जणागारुपनुताओं वा । पर्विदियतिरिक्षपन्तिणी सम्मामिच्छाट्टीण मण्णमाणे अपि एव गुण्हाण

आर ओदारिकशययोग ये नी योग, न्हींनेद, चारों क्याय, तीतों अज्ञान, अनयम, बर्ग आर अच-तु ये दो दर्शन, इच्य आर मान्से छड़ों लेन्याय, भायमिद्धिक, मानादृत्रमध्यन्त सिक्ति, आदारिणी, साकारोपयोगिनी आर अनानारोपयोगिनी होती है।

एओ जीनममामा, छप्पञ्चचीओ, दम पाण, चत्तार सण्याओ, तिरिस्वारी, पॉविरि

उद्दीं पचे त्रियं सासादनसम्परकृष्टि योजिमनियाँने अपर्यान्त्राहर सौ भागां कहने पर---एक सासादन गुणस्थाान, एक सभी अपर्यान्त औरसमास, उहाँ अपर्यान्तर सात प्राण, चारों सनाए, तिर्यंचगति, पचे ित्रयाति, असकाय, और रिश्त वे हे भन्नत कामणकाययोग से दा योग, जायेदे, चारों क्याय, कुमित और उग्रत वे हे भन्नत समयम, यमु आर अचभु वे दो दर्गत, द्रष्यमे कार्यत बार गृक तेरसा, भारति हण्या, वर्ज और कार्योत स्थाप अन्यानादिक, सासादनसम्यस्य, स्रोजनी, आहारिणी, अनाहाण्या साकारोपयोगिनी ओर अनाकारोपयोगिनी होनी है।

पचेित्रय निर्वच सम्बन्धिय्यात्रियोनिमतियोंने आराप बहुने पर--पर सम्बन्धिः दृष्टि गुणस्थान, पद सञ्जी पर्योप्त जीयसमास, छहाँ पर्योप्तिया, दर्शो प्राण, चार्षे स्मर्

सन पर रामाथयोगहोर गडि भाउरतरमा **१४९**९

पहि मिस्माणि, अमनमो, दो दमण, दश्य मोर्याह छ लेस्माओ, भगमिदियाओ, सम्मा-

1, 1 ]

R 58

१। सम्यसय

मि उत्त, सण्विणीओ, आहारिणीओ सागाहरजुवायी होति अणागाहरजुवाया वा"।

एको जीनमामी, छ पन्नचीओ, दा पाण, जनारि सण्णाओ, तिरिवसगरी, पविदिय-

जादी, तमकाओ, पर खोग, इत्थिवेद, चर्चारि कमाय, विण्यि गाण, असजम, तिण्यि दसण, दब्द-मार्रेहि छ लेस्याओ, भरागिदियायो, राइयसम्मचण विणा दी सम्मच,

निर्वेचगति, एसे इयजानि, त्रमकाय, चारों ग्रनोयोग, सारों यसनयोग भार भारारिकव्ययगैग पे में। याग, म्हीपन, बार्से क्याय, तीनों अज्ञानोंसे मिधित आदिके तीन ज्ञान, असयम, बहु भार भवशु हे दे। दर्शन, द्राप्य भार भाषसे छहाँ रेप्यापे, मध्यसिदिक, सम्यागिष्यात्य.

वसे दियं विर्यंच योनिमती सम्यग्मिश्यादीप्रयोंके भाराप

4787 पाराज्य तिया योनिमती अस्यतसम्यग्"रियोंक सालाव

क शासिय द । ठ मास सम 1 3 46 4

बान अस बाह्य सा इ.स.मध्य स अपट

831

पर्वे डिय निर्वेख अस्यतसम्पार्गि योनिमतिर्येक आत्राप बढने पर--पक अधिरत सम्यादाष्टि गुणस्थान, एक संत्री पर्याप्त जीयसमास, छही पर्याप्तिया दशीं प्राण सारी सज्ञाप, तिर्वधार्मति पद्ये इपज्ञाति त्रमकाय, खारा मनोयोग चारा यवनयाग और भारारिक काययोग ये भी योग, त्यांपेद, खारी कपाय, आहिके तीन झान, असयम, आहिके तीन दर्शन, रूप भार भाषते छहाँ लेदवाव भावसिद्धिक शामिकसम्पक्त्यक विना वो सम्यक्त्य संक्रिनी.

सिंगिणीओ, आहारिणीओ, सामार्ग्यत्वचा होति अणागारुग्यचाओ वा ।

सक्षिना, आहारियी, साकारोपयोगी भार भनाकारोपयोगी होती ह ।

भाहारिणा साकारोपयोगिनी भार अनाकारोपयोगिनी होती है।

पर्विदिय तिरिक्य जीणिणी अमनन्सम्माइहीण भण्णमाणे अत्थि एव गुणहाण,

बादी, नगराओ, णत जोग, इधिनेद, धनारि बमाय, तिण्णि वाणाणि तीहि अण्णा

पचिदिय निरिक्स बोणिणी-सन्तरामनराण सर्णमाण अणि एय गुणराण, एत्रा जीतमसासो, छ पञ्जवीजो, रम पाण, चनावि मण्णाओ, निरिक्तमरी, परिविष्यारी, तसकाओ, णत जोता, इचियेद, चनावि दमाय, निर्णिण णाण, सनमाधनमो, विश्वि दमण, देनेण छ स्टम्पाओ, भारेण नेउ पम्म मुक्तस्माजा, भजमिद्धियाओ, सर्व सम्मसेण विणा हो सम्मन, सिर्णिणीआ, आहाविणीओ, सागाहरजुनाजो ना होति अणागाहरजुनाओ ना भ

पंचिदिय विरिक्तर-रुद्धि-अपज्यसाण भण्ममाणे अधिय एय गुणहुण, र आ समासा, ठ अपज्यसीओ पच अपजयीओ, मच पाण मच पाण, चर्चारि समान, विरिक्तगदी, पंचिदियजादी, तमराओ, र जोग, णगुमपरेट, चर्चारि समान, न अण्णाण, अमजमो, दो दमण, दृष्येण राउ-मुक्केन्टमाओ, भारेण रिण्हणीन अर

पचे डिय निर्वच सयतामयत योनिमनियों है सालाय बहुने पर—वह देशी-राज ग्रव स्थान, परु सही पर्योप्त ऑयसमास, छहीं पर्याप्तिया, हशों प्राय, वार्गे सजाय, निर्वचात, पचेन्द्रियमाति, असमाय, चार्ये सनीयोग, चार्ये यचनयोग आर श्रीहारिक्शपयोग दे तै योग, खोर्येद, चार्ये क्याय, आहिके तील झान, स्वयमानयम, आहिके तील दात, इन्यंच छहीं छेरपाय, भागसे तेज, पण और शुक्र लेरपाय म यसिद्धिक, शायिकनम्यन्त्यके वित्त देश सम्बन्ध, सहिती, आहारिणी, सामरोपेयोगिनी ओर अनाकरोपेयोगिनी होती है।

पचे द्रिय तिर्धेव रूप्यपर्धान्तकों के आराप कहने पर—वक्त निष्पादिष्ट गुणराण, सबी अपर्योप्त और असबी अपयान्त ये दो जी तसमान, मबीके छहीं अपर्यान्तिया असके पाव अपर्यान्तिया सबी अपयान्तके नात प्राय, असदी अपर्यानके नात प्राय, वार्रो सार्ट विर्धेवगति, पचे द्वित्यज्ञाति, वसकाय, ओहारिक्सिन्नाययोग और कार्मणकाययोग ये हे बोग, मुद्रेसक्येद वार्रो क्याय, इन्यति और कुछत ये दो अज्ञान, असयम, बनु और अवधु वे हैं इरोन, द्रायसे कारोत और शुद्ध देश्याय, आयसे कृष्ण, नीर्ट, और कारोत देशवार, अन

. ..

रम्यापा अशिगादिया पार्थामदिया मित्रान मणिया अमिणिया, आहारियो अपाराशिया मामान्याचा होनि अणागान्यकुता या ।

#### दर प्रिक्तमण संदर्भ ।

मण्या प्रतिशाह द्यांते मण्या मण्या पण्या मण्या पण्या प्रवृत्ता अपन्तता भेदि । सन्य मण्यामा भण्यामण अपि चादम गुणहापाणि, दो जीवनमासा, छ पजाभाशा ए वद्यांत्री हुए पाण गण पान, पणारि मण्यामी रीणमण्या रि अपि, सणुवारी पाँगिदेचनाक्षी नगराओ, नरह जोगा अरोगो रि जिपि किया पर अरागदेवरा कि अपि, गणारि चनाप अर्थाओं कि अत्य, अहणाण, सन सज्जा, पणारि क्या अर्थाओं कि अत्य, अहणाण, सन सज्जा, पणारि क्या अर्थाओं कि अत्य, अहणाण, सन सज्जा, पणारि क्या अर्था स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्

सिडिक अभूगिनिङ्कः गिर्धात्त्र सक्षिकः, अविक्षः। साहारकः अनाहारकः। साकारोपयोगी भार भनाकारोपणेगी होने हैं।

### इस ब्रहार निर्वेदागिने मालाप समाप्त हुए।

म्राप्य वात प्रचार है हान है—म्राप्य, म्राप्य पर्योप्त, म्राप्यमी और सत्यवर्षांच्य म्राप्य ! उनसेन म्राप्य ! कार्याय करो पर—मीरहों गुजरपान, संश पर्यात, सही भर्यात वे हो हो पर्योप्त सही म्राप्य ! उनसेन म्राप्य स्वात म्राप्य स्वात म्राप्य स्वात में दिना है । भागे वा स्वत में स्वात स्वात में दिना है । भागे वा स्वत स्वात स्वात

धवेन्द्रिय निर्यंच रूष्ण्यपर्यापक आयोंके भाराप

| दुत्री व ता न वा सी देश हा तिवाद अ <u>गण ता ति</u> आ<br>दे १ १ ० १ १ १ १ ४ व १ १ १ १ १ १ १<br>वर्ष अ १ १ १ मार्थि मा अस्य पुत्री मा नित्र साम<br>अस्य पुत्री मा नित्र साम<br>अस्य पुत्री मा नित्र साम<br>अस्य पुत्री मा नित्र साम | 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

पैचित्य तिरिक्स जोतिनी-सन्तराभ नराम सामाने अधि वय गुणाण, वजा जीरसमस्मे, छ पज्रवी तो, दम पान, ननाति सन्मात्री, निर्मित्तास्त्री, पार्टिपज्ञता, तमकाओ, पर जास, इत्थिर, चनारि दमाय, नित्नि गाण, सनमामनमो, तिलि दमण, दनेण छ सम्मात्री, मारेण तेउ पम्म गुस्तरन्त्रमाओ, मतिविद्याओ, मारे सम्मत्तेण विणा दे सम्मन, मिल्पणीआ, आदारिणीओ, मागाहरत्ताओ रा होति अणागाहरत्त्वाओ रा ध

पचिदिय तिरिस्यन्तद्धि जपजनभाण भण्णमाणे अिय मय मुणहाण, र र्जा समासा, छ जपजनतीजो पन अपजतीओ, गत पाण गत पाण. चनारि मणाण, तिरिक्सगढी, पचिदियजादी, तमसाजो, र जोग, णगुमयोर, चनारि कमाप, र अण्णाण, असजमो, दो दमण, दुव्येण काउ-सुक्केन्टस्याओ, भार्यण रिण्डणात राउ

पचे द्विय सवता नेयत योतिमनिया ने सालाप बहुन पर—एक देशियत प्रां स्थान, परु सही पर्योच्त जीयसमान, छढ़ों पर्योच्तिया, दृशा प्राण, चारों समाय, तिर्वचर्ण, पंची द्वयमाति, असनाय, चारा मनोयोग, चारों यजनयोग और औशादिकशयोग वे तै योग, कथिय, चारा क्याय, आहिंक तीन झान, स्वयमान्यम, आहिंक तीन दरान द्वरण छड़ों लेशाय, भाग्ने तेज, पद्म और द्वारू स्ट्याप म यसिद्धिक, झाविकसमन्त्रके किंत वे सम्यनस्य, साहिती, आहारिणी, सामरोपदानिना और अनाकरोपविशेगनी होता है।

## न ९८ पवेडिय तिर्यंच योनिमती सयतासयतींके बाराप

| देश माल | श्री<br>स<br>प | q | प्रा<br>१ | स ग<br>४, १ | 10年 10日 | नि र | या<br>१<br>म ४<br>व ४<br>औ,१ | हा।<br>1   ४ | सा<br>बति<br>अत<br>अत | सय<br>१<br>दश | द<br>₹ द<br>दिना | हे इ<br>सा ३<br>शुम | रम | स<br>अप<br>श्राया | र ॥ | श<br>आहा | र<br>हाका<br>असा |  |
|---------|----------------|---|-----------|-------------|---------|------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|----|-------------------|-----|----------|------------------|--|
|---------|----------------|---|-----------|-------------|---------|------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|----|-------------------|-----|----------|------------------|--|

रुस्माओ, भर्गामादिया अमर्रामिदिया, मिच्छत्त, सांक्विको अमिक्विया, आहारिको अणाहारिको, सागाररजुता होति अक्तामाररजुता वा ।

## एव निरिश्यगदी समता ।

मणुमा पउन्धिहा हवति मणुम्मा मणुम पज्नचा मणुसिणीओ मणुत अवज्नचा चे/ । तय सगुन्शण भण्णसणा अस्य बाहस सुमहाणाणि, दो जीरममामा, छ परनचीओ छ अवज्ञनीओ, दस पाण सन पाण, चनारि सण्णाओ खीणमण्णा ति अस्ति, मणुमानी, पांचिदियजादी तमराओ, नेरह जीम अनोसी वि अपि, तिण्णि पेद अरागदेदा वि अस्ति, चनारि रमाय अरमाओ वि अस्ति, नेरह णाण, सन मजम, पमारि हमग, हरू मार्गो है अस्ति, चनारि इसाय अरमाओ वि अस्ति, अहारिणी, अणाहारिया, छ सम्मन, सिर्मो जर माण्णणो वा अस्ति अस्ति, आहारिणी जणाहारिया, छ सम्मन, सिर्मो जर माण्णणो वा अस्ति अस्ति, आहारिणी जणाहारिया,

सिद्धिक, अभायसिद्धिक प्रिथ्वात्य सिविक, अश्वीवकः श्राहारक अनाहारकः माकारोपपीर्गा आर् अनाकारोपपीर्गा होते हैं।

#### इस प्रशार निर्वेचगतिषे भारतप समाप्त हुए।

वक्षाहरूय । तथा रूष्यपयाज्यक आवीं हे माराप

×

# 100

मागारपञ्चना होति अणागारपञ्चना या मागार- गणागोर्यह जुगपदुपञ्चना या "।

तेर्म चेत्र पटजत्ताण मण्णमाण अत्य चोहम गुणहाणाणि, ए श्री जीवनमास छ पज्जतीयो, दम पाण, चत्तारि मण्णाओं सीणमण्णा वि अत्य, मणुनगर, पचिटियत्तादी, तमराओं, तेरह जोग ओसालिय-आहार मिम्म रम्मटपहि विणा रम स अज्ञामी वि अत्यः, तिण्णि वेद अत्रगरेदेश वि अत्यः, चत्तारि रमाय, अरमात्री वि अपि, जह णाण, मत्त मत्रम, चत्तारि दमण, दब्त-मार्बीह छ लेम्मारी अन्तमा वि अपि, मतमिद्विया अमर्गनिद्या, छ सम्मत्त, मण्णिणो णैत मण्णिणो णेत्र स्माना

परोगी, अनाशरीपरोगी और माशर अनाशर इन शेवा उपरोगीम सुगपर उर्दुड भी होते हैं।

उ ही सामान्य मनुष्यांचे पर्याप्तकार की आलाव बहते पर — नीहरी गुगरण्य पर संवापयान जीवनमान छहीं वर्याप्तिया, दशों मण, सारा सहाय, त अ शानमान्य भी स्थार देशा है। मनुष्यानि, पाने हिमबानि, प्रस्ताय, पीनिविश्विय स्थार्याने पिनिविश्विय स्थार्याने पिनिविश्विय स्याप्तेन है। जीत आहारिक सिम्रास्यापी माहार्ष्यिय स्थार्याने भीत कार्याप्याने माहार्ष्यिय स्थार्यान भीत कार्याप्याने साहार्ष्याय स्थार कार्या स्थार्थान की है। स्थार्थान भीत स्थार्थान स्थार्थान स्थार्थान स्थार्थान स्थार्थान स्थार्थान स्थार्थान स्थार्थान स्थार्था स्थार्थान स्थार्था स्थार्थी स्थार्यी स्थार्थी स्थार्यी स्थार्थी स्थार्यी स्थार्थी स्

सामा य मनुष्यों ने नामान्य आराप

. \$

\_1

# lat

वि अस्यि, आहारियो अगाहारियो, अनेाि भयवतस्य सरीर शिमिनसागच्छमाण परमाण्यमभाव पेक्निकण पदनवाणमणाहारिच सम्मदि ! मागारवात्ता होित अणागाहरात्रता चा सामार अणागोरीह सुयाद्वयतुता वा '।

भा स्थान है। आहारक, ओर अनाहारक भी होते है। अनुष्यों के पर्योग्न अवस्थामें अनाहारक होतेहा कारण यह ह कि अयोगिने उली प्रनायान है हारीरके निमित्तभूत आनेपाले परमाणुमों का अभाव हैक्कर पर्यासक अनुष्यों के भी अनाहारकचना बन जाना है। साकागेपयोगी अनाकारे पर्योगी तथा साकार अनाकार इन होता उपयोगीसे युगयन उपयुक्त भी हात है।

विगेपार्थ---अपर योग मालापका कथन करते दूध पैत्रिपिकतिक माहारकमिश्र

भीदादिवतिस्य भीन कामवाकाययोगके विना बदा भाषया केयल विविधिक के विना तेरह योग बतलाये हैं। इस मांग को मनुष्यों व चर्याल मानुष्या होते हो है, परन मण्याल मानुष्या के किया है। इस मांग को मनुष्यां के प्रत्यां के स्वार्थ मानुष्यां के प्रत्यां के स्वार्थ मानुष्यां के स्वार्थ मानुष्यां के स्वार्थ मानुष्यां कामवान के स्वार्थ मानुष्यां कामवान के स्वार्थ मानुष्यां कामवान के साम योगों के अपूर्णना स्तार्थ है कि समाण विवार्ध मानुष्यां कामवान के साम योगों के स्वार्थ के साम योगों के स्वार्थ के साम योगों के स्वार्थ मानुष्यां के साम योगों योगों के साम योगों के साम

पूर्णेता भी रहती है, हसारिये वर्णान्त-नामकमके उद्धव और हारीरावी पूर्णेताको अपेशा कपार भार और रोवच्यूप्यसमुद्धानामत केयारी भी वर्णान है और हशकहार पर्योग्न अक्षरामाँ आहा रिकमिम्न साम कार्याव्यवयोग कर अपे हैं। इसीरावार एग्ये गुण्यावाकी आहारिक्षण्याव रागेक समय भी वर्णान्त-नामकभेषा उद्धव हरता है, क्यांत्रिय वर्णा तिहैतिने अपवास हाना हमा भी आय वर्णान्त नामकमरे उद्धवर्ष भवेशा वर्णान है है। अन आहारितम्बरावदान भा वर्णान समस्यामें का जाता है। हसमकार उपयुक्त तानों चीच विषक्षा भेरते पर्योग भवन्यों भी कर आने है हसरियो अपुर्योको वर्णान अवस्थान सेहह चीच भा गिमार है।

सामान्य मनुष्मेंकि पर्योप्त मालप

तेर्मि चेर अपज्ञत्ताण भण्णमाण अधि पा गुणहाणाणि, एत्रो जीतमाणा, व अपरज्ञतीओ, सन पान, चनानि मण्यात्रा अर्दान्मणा ति अधि, मणुमारी, पर्वि दियजादी, तसकाओ, अहारिमिन्मण सह निष्णि जोग, निष्णि नेर अग्रप्रेट्टा निर्भाव चति स्वास्त कसाय अक्साओ ता, पन णाण केरान्याणिण द णाण, अमनम मामाण छेद्रोवहारण जहान्याटेहि चत्तारि मनम, चतानि द्मण, टट्येण काउ मुक्केस्सा, मान्य छ केस्साओ, भरमिद्धिया अवश्लिद्धिया, सम्माभि उन उरम्पमन्यनेग विणा चनानि सम्मल, मणियणो अज्ञुमओ ता, आहारियो अगान्यानिर्णे, मामाक्रगतुमा होनि अगानाह यज्ञा ता तहुभया वा'ं।

मं १०२

### सामाय मञ्ज्योंके अपर्याप्त आलाप

| गुजी<br>१<br>स<br>स<br>स<br>स | ६ अ | খা | * FEEF え 自 | स | A & A | र<br>नस | यो<br>३<br>ओ भि,<br>था भि<br>काम | ter our lable | 五年 天 五 | हा<br>ह<br>निभ<br>सन<br>विना | सय<br>अस<br>सामा<br>छेदी<br>यथा | A | है<br>इ. २<br>इ.<br>इ.<br>इ.<br>सा६ | म् | स<br>भि<br>सा<br>सा<br>सा | सहि<br>सं<br>अंतु | <u>র</u><br>সাहা<br>সবা | हाड़ा-<br>शहा-<br>श्रुवा<br>यु उ |  |
|-------------------------------|-----|----|------------|---|-------|---------|----------------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|----|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
|-------------------------------|-----|----|------------|---|-------|---------|----------------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|----|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--|

**?**, ? ]

7

٠,

¢'

ام

rÌ

÷

est Li

4 4 51 मणुम मिन्डारहीण सण्णामणे अधि एय गुणहाण, दो बीरममामा, ए पवर्षात्रो । । अपअधी तो, दम पाण मच पाण, चलारि मण्णाओ, मणुसग्दी, पाँचिदियनदी, तमराओ, एगारह जोगा, निर्ण्य वेद, पनारि समाम, निर्ण्य अण्णाण, अमबमा, दो दमण, दन्य मोर्रिह छ छस्माओ, असमिदिया अधनसिदिया, मिन्छन, मिनिष्णो, आहारिणो अणाहारिणो, मागाराजुना वा होनि अणागारवन्ना वा ।

तेमि चेर परचवाण मण्यमाणे अस्य एष गुणहाण, एका कीरमसामा, छ परक्रवीओ, दम पाण, पचारि मण्याओ, मणुनगदी, पश्चियचारी, समराको, धार आम, तिल्लि चेद, पचारि एमाय, तिल्लि जण्याण, अमनमा, दा दमल, हम्ब मार्वाहे छ लेम्माओ, सर्नादिया अभवनिदिया, भिष्टण, मण्लिणा, आहारिणा, मामाम्बद्रमा

सामान्य मनुष्य विषयारिष्ट जीयों ने आगाय बहुन वर-पर विष्याहिष्ट गुण्यक्षम सही प्रयास और सर्वो प्रवर्शन, ये हो जीयसमास, छही प्रवानिया, छही अपवानियां ने वहीं मान साम प्रवास कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्

हारनः सानारीययोगी और अनानारीययागी होने हैं। उन्हों सिम्पारिष्टे सामान्य अनुष्योंने प्रयोगनान्सवस्थी आलाप नद्दश पा---वन

त्रही विक्रपाता है सामान स्तुत्यां प्रवासन वहने व्यक्ति विक्रियां वालय करने पान्य कियाति विक्रपात यह वर्तन प्रयोग्न सिव्याति व्यक्ति व्यक्ति क्षान विक्रपात वालय क्षान व्यक्ति व्यक्ति क्षान व्यक्ति क्षान वालय क्षान व्यक्ति व्यक्ति क्षान व्यक्ति क्षान व्यक्ति क्षान व्यक्ति व्यक्ति क्षान व्यक्ति व्यक्ति क्षान व्यक्ति विक्रमान व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति विक्रमान विक्रमान

# Sol

होंति अणागारुश्जुत्ता वा'ः ।

तेर्सि चेत अवजनाणं भण्णमाणे जित्य एय गुणहाण, एजा जीतमामा, अवजनीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, मणुमगदी, पर्विदियजारी, तवशका, जोग, तिण्णि वेद, चचारि कमाय, देा जण्णाण, अमजम, दो दमण, दलेण काउनुहर हेस्माओ, भारेण किण्ह णील काउलेस्मा, भार्मिद्धिया जमत्रिविद्या, मिच्छत, मीणण आहारिणो अणाहारिणो, सागाहरजुचा ना होति अणागाहरजुचा ना ।

## आद्वारक, सामारोपयोगी ओर वनाकारोपयोगी होते ह ।

उन्हों मिथ्यारिष्ट सामान्य मनुत्योंक अपयासनालक्षय यो आलाप नहते पर-प मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, एक सन्नो अपयोच्य जीयसमास, छहों अपयासिया, सात प्राण, न सन्नाए, मनुष्पाति, पचे द्विद्यज्ञाति, जनकाय, ओद्रारिकमिश्रकाययोग और नाभैगकाययोग दो योग, तीतों येद, चारों क्याय, कुमति और कुशुत ये दो अन्नात असयम, अनु और क ये दो दर्शन, द्रष्ट्रसे क्योगेत और जुन्न रेस्याए, मायसे कृष्ण, शील आर कापोत रेस्यार म सिदिक, अम पिसिजिक, मिथ्यार्य, सनिक, आहारक, अनाहारक, साकरीपयोगी और अ कारोपयोगी होते हैं।

सामा य अनुष्य मिध्यादष्टियोंके पर्याप्त आराप

| ध्य सर्व                                                                                                                                                        | ম ব খ | स ४<br>इ.४<br>और १ | अना अस सार्थ मित जर् |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| त्र १० सामान्य मञ्जूष मिण्यादृष्टियों के नायोग्य व्यान्य प्र<br>न मं प मान गंदा मां वर्ष हा सम्बद्धि मंगली स्र<br>१ १ ६ व ४ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ |       |                    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

मणुम्म मासण्यम्माङ्कीण श्रष्णभाणे अस्ति एय गुणहाण, ते जीत्रमामा, छ पङ्चतीओ छ अपअत्तीतो, दम पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, मणुमगदी, पाचदिव जादी, तमराओ, एसारह जोग, तिण्यि नेद, चचारि क्याय, तिष्णि अण्णाण, अमदमी, दो दमण, दच्य-भोनेहि छ लेस्साओ, अतिगदिया, भागणमम्मच, मण्णिणो, आहारिणो जणाहारिणो, मासारुत्रजुवा होंवि अणासार्व्यज्ञवा सा ।

तेमि चेत्र परन्ताण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एवा जीतममामा, छ पञ्जभोओ, दम पाण, चलारि सण्णाओ, मणुमतादी, पर्शिदयनादी, तनराका, णत्र जोग, तिथ्णि बेन, चनारि रमाय, तिथ्णि अण्णाण, अमनमो, दो दमण, दप्य मार्गिड छ छेस्माओ, भत्रमिद्धिया, सामणनम्मन, सण्गिणो, आहारिणो, मागारतन्ता होति

सासान्त्रसम्बन्धिः सामान्य सनुष्याने आलाय कहा पर—यक सासाद्त गुणारधान, मामी पर्यास और साम भववास थे हो अविवासाम, उहा पर्वाणिया उही अववासाम । इस मामी पर्यास अववास थे हो अविवासाम, उहा पर्वाणिया उही अववासाम । हमा माम सामान्य कार्यो कार्यो प्रवास कार्यो कार्य

य हो सामादनसद्यक्ति सामान्य अनुष्यों व पर्यातकालगाव था आगण क्टन वर— एक मामादन गुणस्थान, वह मेडो पर्याल जात्यसमाम छटो पर्यात्यस कृषी गाँउ, वार्ग मेडाए, सनुष्याति, पर्वेदियनानि जवन्या वार्गों मेडो योग, वार्षों वक्तयोग और आग्निक कृष्यमा में में बीगा, सामी वेद, वार्षों कृष्या नीता अद्यात अस्पय वर्गों भार स्वत य व्य देशन इट्ट सेट आपटे छारों लेन्याले, आग्नीसिक सामादनसम्बद्धाः सीवक आहारक

हा ने विद्रासाय प्रदुष्यं सालाव्यक्तकप्रदृष्टियोव सामान्य भाराष्ट्र वृद्धी या गावा को वर्षालय हा श्रास संस्था वृद्धी या गावा के कर्षा के स्वर्धी स्वर्या स्वर्धी स्वर्धी स्वर्धी स्वर्धी स्वर्धी स्वर्धी स्वर्धी स्वर्या स्वर्धी स्वर्धी स्वर्धी स्वर्धी स्वर्धी स्वर्धी स्वर्धी स्वर्या स्वर्धी स्वर्धी स्वर्धी स्वर्या स्वर्या स्वर्धी स्वर्धी स्वर्या स्वर्यी स्वर्धी स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्

#### प्रणागास्य जुसा या ।

नेर्ति चेर अपजनाण भण्णमाणे अत्य एय गुणहुाण, एता जीवनमान व अपजनीओ मन पान, चनारि मण्याआ, मणुमगडी, पनिदियज्ञारी, तनकाज, र जात, तिनि देद, चनारि कमाय, टो अण्याण, अपजमे, टो टसण, टलाण का मुक्केटम्पापो, मारेण विषद णीक-काउटेस्सा, अर्याविद्या सामणमम्मन, गाणिण आहारियो ज्यादारियो, मागारवजुना हानि अणागाहवजुना वा

मनुस्य सम्मामिन्छाउद्दींण मण्णमाणे अरिथ एय गुणद्वाण, एत्रो जीनममान प

## क्रमारीयनामा भीर अनावानीययोगी होते हैं।

प्रश्नी नात्मार्यपदारि सामाय स्पुण्यां अववार्यस्यानं भाजार वर्षं पर--- क सरगार्त्र गुण्यात्म, एक गाँडी प्रवास जीवासमास, छहा अववारिया सर्व अल्. बार्से श्रीच्या मा प्रविद्धियाति, अल्डाय, श्रीदारिक्षमश्यायो श्री वर्षा क्ष्माच्या से हो योग, नीमों वेद, यादा क्याय, सुमारे श्रीट सुन्य से दा अञ्चल, अर्थन क्ष्मु श्रीच अल्डा ये दो योग, नीमों वेद, यादा क्याय, सुमारे श्रीट सुन्य से दा अञ्चल, अर्थन क्ष्मु श्रीच अल्डा ये दो योग, नीमों वेद, यादा क्याय, स्वास स्थापन श्रीच्या स्थापन अल्डा ये दो स्थापन स्थापन अल्डा योग स्थापन स्थापन अल्डा स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

स्तरू<sup>र</sup>व्यक्ष्यकारे आमान्य मनुष्यांके आराय करने पर—वक्ष सम्यक्षिरवारा<sup>त तृह</sup>

| 뺕 | 1+3 |                          | सामन्य ।                               | मनुष्य ।                     | नामान्त्रमस्यस                         | पश्चिमें वि              | ाज आराप |         |
|---|-----|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| 1 | # T | हिं के स<br>10 र ()<br>1 | ं ह <sub>1</sub> € र<br>हर¦ र<br>ब ददन | ET 7<br>9<br>17 H<br>1<br>18 | ्र विद्युष्ट<br>विद्युष्ट<br>विद्युष्ट | सव द स<br>१ २ इ<br>१ द इ | स स     | 4 44 41 |

# १०८ व्याप्य अनुष्य व्याप्त्रसम्बद्धार्गाण्योत अपूर्णात्र भागाः

|   |   |   |   |   |   |   |   |   | -   |     |   |   |            |    |    |      |     |    |     |                  |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|------------|----|----|------|-----|----|-----|------------------|-----|
| t | 4 | 1 | ĕ | • | 4 | 4 | 4 | 6 | •   | ₹*  | 4 | • | gr         | 41 | 4  | ~    | ä   | 4  | # 4 | #  <br># [<br>#4 | -   |
| 1 | , |   | * | , |   | • |   | 9 |     |     | à | 4 |            | 9  |    | \$ 3 | ₹   | ę  | ₹.  | 1 -75            | ₹ 5 |
| 1 | r | ŧ |   |   |   |   | 2 | _ | 2.7 | 2 4 |   |   | 7 <b>2</b> | 19 | 42 | 41   | ર્શ | 41 | PF. | 14               | **  |
| Í |   |   |   |   |   |   |   | 3 |     | इम  |   |   | 3 w        |    | 41 | 4    |     |    |     | **               |     |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |            |    |    | # £  |     |    |     |                  |     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |            |    |    | 23   |     |    |     |                  |     |
| Ų |   | 4 |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |            |    |    |      |     |    |     |                  | _   |

परनत्तिओ, दम पाण, चत्तारि सब्जाओ, मणुसगढी, पांत्रियनाती, तमहात्रो, पार जोग, निष्णि रेट, चत्तारि रमाय, निष्णि जाणाणि नीहि अष्णाणिहि मिस्साणि, असनमे, दो दमण, दर्ग भागिहि छ लेस्माओ, भगसिदिया, मम्मामिन्छन, मण्गिणो, आहारिणो, मागारगन्ता या होनि अजागाहगन्ता या ।

े मणुस अमनद्रसम्बाद्धीण भण्णमाणे अिन वय गुणदाण, ने नीवममामा, छ पञ्जमीओ छ अपञ्जनीतो, टम पाण मच पाण, जनारि मण्णाओ, मणुमगरी, पृष्टि नियनानी, समस्तारो, एमारह नोग, निष्णि देन, जनारि एमाय, निर्णण णाण, अमञ्जस,

म्यान, एक नक्षीत्वयात्र जायमसाम, छहाँ वयानिया, इहा प्राण, नारी सक्रय, मनुष्यानि, प्रविद्यानि, प्रतायात्र, प्रतायात्र, प्रवायात्र, प्रवायः, प्रवायात्र, प्रवायः, प्रवायात्र, प्रवायः, प

अन्यत्तनस्यादिक लामा य अनुष्यंत्रे लामा य आक्षात बद्दन पर--पर अविननसम् रहि गुज्यान समा प्रयोग और समी अपवाल देश आवसमान छही पर्यागान, हाँ अपयागिया दुर्गो प्राण, सान प्राण, जाही समाय सहुष्यान प्रविश्वकानि वनसम्बद्धात स्था। अनियोग, जाही प्रत्योग, औश्वविन्यायाम, आश्विन्यायमा और वाम्यस्य स्थापन स्थापनस्याया प्राण वाम्यस्य स्थापनस्य प्राण

त्र 100 सामान्य प्रमुख्य सार्थाप्यस्थाप्य विशेषि भाष्यप्र दि प्री प्रमान गर्डवा भावे कहा तब का का ति के का ह रेट्र (१ प्रा ६ ६ प्रमाह का प्रमान का ति का स्मान्ति । प्रवीप प्रमान का प्रम

सामाध्य मनुष्य अभयतसम्बद्धाः सामाध्य मानाप

गुजी य प्राप्ताः का भी वेद हा संदर्द के का हा ह १६६५ १६ १९ १९ १४ १९ १९ १९ असे प्राप्ता का प्राप्ता का प्राप्ता असे प्राप्ता का प्राप्ता का प्राप्ता स्वीच प्राप्ता का प्ता का प्राप्ता का प्ता का प्राप्ता का प्राप्त का प्रा तिष्यि दम्ण, दन्त्र भागेहि उ हेम्मानो, भगमिद्विया, निष्यि मम्मन, मिल्ला जाहारिको ज्याहरिको, मागास्यज्ञता हानि अणागास्यज्ञता या ।

सेमि चेर पञ्चनाम मण्णमाण अिथ एय गुणहाण, एपी नीरममानी, ह पटचलीओ, रम पाण, चचारि मण्या है, मणुमगरी, पिंचित्यारी, नमहारी, हा जोग, निर्णि देर, चनारि समाय, निर्णि णाण, असनम, निर्णि दसण, त्य माही ठ लेम्साओ, मरसिद्धिया, निर्णि सम्मन, सण्णिगी, आहारिणी, मानास्यनुना होति अणानास्यनुना सर्थ।

तेर्सि चेत्र अपटनचाण मण्णमाग अति एय गुणहाण, एटा नीरममाना, ह अपन्नचीओ, मच पाण, चनारि मण्णाओ, मणुमगढी परित्यिनाटी, नगरात्री, रा खोग, पुरिमोट । देर शेरटेश मणुस्म-अमजट रम्माटहिणी चित्र मणुम्मेसु उपान्ति र

इच्य भीर मायले ज्याँ लेदवाच, मायश्विदिङ, आवश्विष्ठ, आदिङ आर आवेश्यानिष्ठ है। सीन सम्यस्त्र, मामिङ, आहारङ, जागारङ, साहाराष्योगी और जनाहारोपयोगी हैं।

उन्हों अस्पनस्त्यन्धि सामा य सनुत्यों ने प्यांत्रशान्यत्राणी आलाए नहते पान् एक भिरत्तस्त्यन्दि गुणन्त्राण, यक सर्वा पर्याल आवसमास, छड़ों प्यांतिय। इन्हों कर पार्षे धवाण सनुष्याणि पविद्यालाणि, असन्दाय, बार्षे सनीयोग चार्ते वत्रत्योगित्य भीत्तरिक्षाययेण ये से योग तीसी वेद, चारी न्याय, आहें नीत पान, अस्पत, असिं सीत हर्यन, हर्या की सावने छड़ी लेदवाय, अपनियिन, भीतस्यिन, हार्यिन भीत सन्तर्य गिवक से ये सीत सम्पन्न सुविक आदारक, साक्षणाययोगी वीत असक्सरेप्योगी होते है।

उन्हों समयनमायन्दित सामान्य महुष्याई नयश्चितहान्यस्याती आत्माव बहुने वा-यह अविश्वसम्बद्धान्ति गुण्यस्यात, यह सकी अवर्शान्य जीहमसास, छहीं अवयोत्तियो स्व सन्त, सामें सदाय, मतुष्याति परित्रचाति, प्रमहाय, औहारिसमिश्रशाययाग भीर स्व स्वयंगा ये दे। योग, यह पुश्यस्य होता है। देवन यह पुरुष्यदे होतहा यह सामर्थ कि देव, नारही भाग सनुष्य अमयनमायन्दि जीव सरहर यदि मतुष्योते उपस्र होते हैं "

म 111 मना य मनुष्य अभवनमायार्गाण्यों हे वर्षान आसाव

र्यं पंतर है हा सा बोह हा सब ह र स स बात हा है। • दे हे ह र १ र र दे है । हे दे - १० हे है है है है । ह व स पर पत्र स थ स त अप कर साह स ता ती है है है है । स स पर पत्र स थ स ता स्वास्त्र स्वास

णियमा पुरिसारेदेमु चेन उप्यन्ति ण अण्यादेसु, तण पुरिमवदी चेन भणिदो । चनारि क्याप तिण्या पाण, अमनम, तिण्या दमज, दर्वेण बाउ-सुक्रलेस्मा, मानेण छ लेक्नाओं। त नहा-चेग्रहमा असनदममाहिद्वणो पदम पुढिन आदि जान छट्टी पुढिन पन्नसाणाम पुदिन हिटा काल काल मानेण में अपप्याणों पुदिन पाणिमानेलेक्माहि मह उपप्याणों पुदिन पाणिमानेलेक्माहि मह उपप्याणों पुदिन पाणिमानेलेक्माहि मह उपप्याणा स्वत्याणा नव अमनद्वामानेलेक्माहि सह मणुक्षेसु उप्यन्त्रमाणा नव पम्म-सुक्रकेम्माहि सह मणुक्षेसु उप्यन्त्रमालेक्माहि सह मणुक्षेसु उपप्यन्त्रमालेक्माहि सह मणुक्षेसु उपप्यन्त्रमालेक्माहि सह मणुक्षेसु उपप्यन्त्रमालेक्माहि सह मणुक्षेसु उपप्यन्त्रमालेक्माहि सह मणुक्षेसु उद्याज्ञालेक्माहि सह मणुक्षेसु उपप्यन्त्रमालेक्माहि सह मणुक्षेसु उपप्यन्त्रमालेक्माहि सह मणुक्षेसु उपप्यन्त्रमालेक्माहि सह मणुक्षेसु उपप्यन्त्रमालेक्माहिक्माहिक्माहिक्मालेक्माहिक्माहिक्मालेक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माहिक्माह

जणासाहबञ्जना वा । भगुम्य सनदासञ्जदाण भष्णमाणे अतिथ एय गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ

नियभम पुरुषोदी अनुष्पामें ही उत्पन्न होने हैं, कायवेदवारे अनुष्यामें नहीं, इससे यक पुरुष

पर हा बहा है। दे रे आलाप के आगे चारों क्याय, आदिक तीन बान अस्वयम आदिक तीन रांग, हसपरे कारोन और छुक ल्याप आयते छढ़ें लियाप होती हैं। अधिरतक्तमधारिक अध्याल मुन्योंके छढ़ें लियाण होनेका कारण सह है कि स्थम पुरिवाल के कर प्रिपृत्य पर्याण मुन्योंके उत्तियाल अस्यतनस्वयदारि आरक्ष सरक करके सुन्योंमें अपना अपना प्रिवाल वेगाय लियामें साथवी अस्वय होते हैं। स्थित्ये ते। उनके हण्या, मील और कारोन प्रिवाल वोग्न लिया कार्यों है। उक्षावकार अस्यतनस्वयादि वेग थी अस्य करने मुन्युपेंगे उत्यव हेते हुए अपनी अपनी पीन, वह और पुष्ट लियागोंके साथ ही अपनोंने अस्य होते हैं स्योल्य सनुत्य अस्यतनस्वयादियोंके अवयायकारण होते होते लेखार कर आती हैं। सम्यवस्य आलाये भोगे भाग्यासिटक, अपनानिकस्वयस्यक होते होते होतार कर आती हैं। सम्यवस्य अनाहारक साकारोयचीनी और अनावरिकस्वयायों होते हैं। संस्ताहरक साकारोयचीनी और अनावरिकस्वयोंनी होते हैं।

म ११२ सामान्य मनुष्य असवतवास्यादष्टिरोदे अवर्यास्त आराप

त्रे ची प्रशासना वर्ष को बेहाजा विवास किया जा जा जी है । इस्प्राप्त कर से प्रीप्त के इस्प्राप्त कर से प्रीप्त के इस्प्राप्त कर से प्राप्त कर से प्त कर से प्राप्त कर से प्राप्त कर से प्राप्त कर से प्राप्त कर से प

पञ्चत्तीओ, टम पाण, चत्तारि मण्याओ, मणुमारी, पांचित्रवारी, तमकाश, भा जोता, तिष्णि वेद, चत्तारि प्रमाय, तिष्णि षाण, सनमामनमा, तिष्ण टमण, त्या उ देस्साओ, भारेण नेउत्पम्मसुक्करेल्माओ, भराभिद्धिया, तिष्णि सम्मन, सम्मिन, आहारिणो, मामारवन्ता होति अणामारवन्ता रा '।

मपहि पमसमज्ञ प्यतृति जार अनेशिक्षेत्रील नि नार मुलाराकारी अणुले वण-रिक्षो वसकरो । मणुस्य प्रमुचाल मुलामाले मिन्छाहिद राहुदि जार अन्यगिषेत्रीले नि सह मणुस्तो सम्मो । अथरा इति रोहेला रिला है। येना रचन्या लिनवसता नेव विमेगा ।

सभी पर्योज्न कीयसमान व्हार पर्योज्ज्या, दशों माण, चारों सभाप समुग्रमति, पर्यान्त जाति, त्रसराय, चारों सनोयोग, चारा यचनयांच भार भीदारिकरायया ये ती यत, तसी पद, चारों क्याय, आदिके तीत झात, सचमामयम, आदिके तील दर्शन, इत्येस क्यों क्यार्य, भागने पोत, पद्म आर मुक्कर्याण, अन्यसिदिक, आंपनामिक शायिक और भायोगनामिक है तीत सम्यस्य समिक, आहारण, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी हाते हैं।

अब प्रमत्तमयत गुणन्मालमे लेकर अवेशिकेचली गुणन्मात तक न्युतरा और अधिरतामे रहित मूल कोवालाय कहना चाहिये, बर्मान, गुणन्मातेंगा अपेता वो प्रात्त एंद्रे गुणन्मातमे लेकर चोत्रहम गुणक्यात तक कह ताथे है वे ही यहा मतुर्गों हो छे उ क्यातमे चोत्रहम गुणन्मात नकते समामता चाहिये, क्योंकि छेट्रेने सारोक समो गुण्मात मतुर्गोंके हो होते है, इसल्पिये सामा च कमसे और इस क्यातमें कोई निशंचना नहीं है।

मनुष्य पर्यानकाँ नालाय बहुने पर—मिश्यानिष्ट गुणकानमे नेकर न्योतिकार गुणकान नक मनुष्य सामा येते आलापेंदि समान नाराय जानना वाहिये। अपना वर आराय कहते समय स्वीतेद्वे जिना हो देव ही कहना चाहिये, क्योंकि सामाण मनुष्यम पर्यान मनुष्यम हननी ही जिहीयना है।

निर्मपार्थ— जब मतुष्यांके अवानक भेदाँकी विक्रमा न करके पदान शब्दे श्राम मामान्यसे मभी पदाष्ट्र समुख्यांका श्रद्धका किया जाना है नव पदाष्ट्र समुख्यांने नानी से

म ११३ सामा य मनुष्य सवनासयनों हे आ गप

| 1 | 打すない | र्दा<br>स प | 4 | त्रागे<br>* ० ४<br>। | य<br>१<br>म | * マヤロ | या १ सम | म<br>व<br>व | 1<br>2<br>1 | 4 | 4 4 | हो।<br>स्ति<br>अन | सय<br>  १<br>  दश | इ<br>इ द<br>विना | ह ह<br>मा ३<br>"स | 4 | म<br>औ<br>शा<br>भा | स है<br>म | मारी करा |   |
|---|------|-------------|---|----------------------|-------------|-------|---------|-------------|-------------|---|-----|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|--------------------|-----------|----------|---|
|   |      |             |   | 1                    |             |       | i       |             |             |   |     |                   |                   | J                | 1                 |   |                    |           | <u> </u> | J |

मनुष्यमी (यानिमानी) निवयों आन्तव बहुने वट—वीर्ड गुजरधान संही प्रवाण भार भारती प्रवास्त दे दा जीवसमास छहा वर्धान्तिया, छहाँ अववास्तिया। हर्यो आण, मान आण। वार्षे सजाय तथा सीलस्थान्य भी स्थान है। मनुष्याति, पर्यो द्रवणानि जनवार वार्याम ममोसान बार्षे वरनवीन आहारिक वायोग औदारिक मिश्रकायोग और कामजनायान के स्वादद यान, तथा अयोगस्व भी स्थान है। वस मनुष्यतियाँ आहारक वायोग आर भाहारक मिश्रक्ष योग ने वा नो होते हैं।

मुमापान वात्राव (क्रांतक आवर्ष) अवसा काविद् आर इत्यक्त। अवसी पुत्रवर्ष दिला ह प (आवादा) नेत्य अर स्वयंत्रक आत होते हैं। इन हुन्दवर्षी व्यवसा स्वाद्याय आप संवादक तहीं का तरात ह चवा कि यं स्वेत अवात करवादत होते हा। वात्र मा आपका अवसा त्यापदा और तत्वा अवस्था पुरुष्यद्ध संवाद्याया आवाद औरात औरात किंदाका उत्पाद तहा हाता ह कि नुत्र्य और आप देते द्वाता । वार्षक स्वस्थात पुत्रवर्षात्र अधिक हो आहोत्रकाज उत्पर दार्ली हो इस्तित्य आयद्यात सत्वयंश आहोत्रकाडक विवाद वास्त्र वास वर तव हो। यहा आत्रवर आप स्वाद्यात वास्त्रवर्षात्र कर्माक स्वत्रव्यं । पज्जत्तीओ, दम पाण, चत्तारि मण्याजो, मणुमगदी, पर्चिटियजादी, तमकात्रो, **प**र जाग, निण्णि वेट, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, सनमामनमो, तिण्णि टक्षण, टक्षेण

लस्तार्या, भारेण तेउ-पम्म-सुरुक्तेस्माओ, भरामिद्धिया, तिण्णि मम्मन, सिन्नाः प्राहारिणा, मागाम्यञ्चना होति जणागास्यञ्चना रा ।

मपहि पमन्यन्त्र-प्यपृष्ठि जार अनोगिकेशेल वि तार मृहोघाटारी अण्नी वणः

त्रिको रत्तव्यो। मणुम्प पर्त्तताण अष्णमाणे मिन्छाटड्डि राष्ट्रिड लाग अपेगिरेवित तिका मणुस्मोत्रमगो । अथवा इतियेदेण विषा हो वेदा वत्तत्वा एत्तियमेनो चेव विमेशो । सक्षा पर्याप्त कोजसमास छहाँ पर्याप्तिया, दशों शाल, बारों समाप सनुर्याति, पर्वाप्त्र

जाति, श्रमकाय, खारों मनोयोग, खारों यचनयोग बार जैद्दारिक्कायया ये ती वाग तर्नो वेद, बारों क्याय, आदिके तीन श्रान, स्वयामय्वस, आदिके तीन द्वीन, इत्यसे छन् इत्यसे प्रत्यसम्बद्धाः, अवद्यसिक श्रायसे प्रत्यसम्बद्धाः, अवद्यसिक श्रायं कर सायोग्यादिक नीत सम्बद्धाः स्वित् , प्रदासिक स्वयस्य स्ययस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्य

छं गुजामानेन नेकर बाइह्स शुज्य शत तक कह आरे है ये ही यहा अनुपाँने छन् एवं क्यानेने वाइट्स शुज्यम्था नकके ममद्राना बाहिय, क्यांकि छन्मे आगेने माने शुन्यन्त्र मार्पाँचे ही हाते हैं, हमान्यि सामाय कथनमें और हम कथनमें की विश्वनता नहीं है। मार्पाय वर्षान्यकि आगाय कहने तान नियापित सुनक्तानते नेकर मशांकिया गुज्यमान तक मार्पाय सामायक स्थापन सहस्त सामाना

मुक्तमात नह समुख मामार्थेङ भाराधाङ मामार्थे । श्रुतावास प्राप्त शाहिय। अगता वा आन्त्रप करने कामय जीवेदेङे जिना है। देह ही करना चाहिये, वर्षोकि सामार्थ महुर्गने वर्षाज सनुर्गमें इननी ही विशेषना है।

स्तिपार्य--- जब मनुष्यांके नियानिक मेहीकी दिवस्य न करके प्रयान शाहर हुनी माज्ञास्यमें समी पर्याप्त मनुष्यांका प्रदृष्य किया जाना के नव प्रयान मनुष्यामें निर्वारी

t. t 1 1484 दध्य भागीह छ लेस्या अलस्या वि अत्थि, भविषाद्विपाओ अभविषाद्विपा, ह सम्मत्त,

मार्गिणीया वार मार्थ्यको वार अमर्थ्यको, आहारिको, अवाहारिको, सामाराज्य होति अणागास्वजुत्ता या सामार अणागारेहि जुगबदवजुता वा "।

सामि चेर अपञचाण भण्णमाणे अतिध तिण्णि मुणहाणाणि, एओ जीरसमासी. छ अपञ्चनीओ, सन पाण, चनारि मण्याओ सीयसण्या रि अत्थि, मणुसगदी, पर्चि-दियनादी, तमकाओ, दा जीग, हत्थियेदी अयगदयेदी वि अत्थि, चत्तारि कमाय अक-साभा या. दो अण्यान क्यल्मानेन तिथ्य माण. असनमे उहावगादेग दोण्यि सनम.

पिना छड सपम, चाराँ दर्शन, इत्यू भीर मायसे छडों लेखान तथा भले या स्थान भी होता है। भागसिद्धिक, अभागमिद्धिक सद्दों मध्यपाय सतिनी तथा सहिना और असहिनी विक स्पत्त रहित भी स्थान होना ह । आहारिका, धनाहरिकाः भाकारीपयोगिनी, सनाकारीपयो पयोगिन। तथा सकार अन कार इन दोनों उपयोगोंने युगपन उपयुक्त भी होता है।

रिटीपार्थ- पर्याप्त सामाच मनप्योंके तेरह अथवा दश योगाने होनेना स्पर्धनरण कपर बर आहे है. उलावबार वर्षाण मनप्यनियोंके स्वारह मध्या ना योगोंके नव धर्म भी कीन रेना थादिय । यहा इतना विभावना हु कि न्यावेदियोंके आहारक अस्ति नहीं होती है. मन्त्रय इनके भारार भार भारारशिक्ष य दो योग नहीं पाये जाते है। इसमकार स्थापेदियोंके पपाप्त भवन्यामें स्थारह अथवा ना थान हा होते हैं।

उन्हों समध्यीनयोंके अपूर्यात्मकानसकार्या आलाव कहते पर-निष्पाद्यपि सासावन सम्पन्दिष्ट और संयोशनेयानी ये सीन गणम्यान, एक क्षत्रा अपूर्याच्य जीवसमास, छहाँ अपूर्या िनया, सान प्रण कारों सजाय तथा शीणमजा स्थान भी है। मन्त्यगति पर्वे जियजाति. प्रमुपाय भादारिकमिश्रकाययाम अ र कामणकाययोग ये दो योग न्यायेद तथा अपगत पेरस्थान भी इ। सारी क्याय तथा अक्याय स्थान भा है। कुमनि भार कुमून ये हा भवान मधा संयोगकाला गुणक्यानका अवना केवल बान इसवकार नान बान अस यम भाग यथारपार्वायहारण्डि य दा सवस चनु अपनु आर केपल वे तान रणन

मनस्यमा रिजयाके प्रयाप्त आलाप



'अनगद्रदर्श नि अरिथ' चि त्रयणाटा । चचारि उमाय, अक्रमात्रो नि अप्ति, मणपत्रत्र णाणेण निणा सच णाण, परिहार सजमेण निणा क सजम, चचारि दमण, दन्त्र भवां छ लेस्सात्रो अलेस्मा नि अरिथ, भनमिद्धियात्रा अभगमिद्धिया, छ मम्मच, मणिषीत्र णेन मण्णिणी णेन असण्णिणी नि अरिथ, आहारिणीओ अणाहारिणीओ, मागान्तर्रुण हाँति अणागारुगजुचा ना सागार अणागारेहि जुगरदुगजुचा ना '।

त्तामि चेर पञ्चलाण मण्णमाणे अतिय चोहम गुणहाणाणि, एखाँ जीनमान छप्पज्ञचीओ, दस पाण, चचारि सण्णाजो, गीणमण्णा नि अत्यि, मणुमगरी, पाँचरिंग जादी, तसकाओ, एगारह जोग णत्र वा अञ्जाची नि अत्यि, इत्यिनेद अगर्गदा वि अत्यि, चतारि कसाय अकमाओं नि अन्यि, सत्त णाण, उ मजम, चतारि न्वर

प्रयोजन होना तो अपगतयेदरूप स्थान नहीं बन सकता था, क्योंकि, टब्यवेद बाँदर्व गुः स्थानके अन्ततक होता है। पर तु 'अपगतयेद भी होता है। इस प्रकारका वजन निः नोय गुणस्थानके अपेदसामसे किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि ग्रा प्राययेदसे ही प्रयोजन है, द्रस्थवेदसे नहीं। वेद आलापके आणे वारों क्याय, ता अक्ष्यप्र स्थान भी होता है। मन प्रयाक्षतके विना सात कान, परिहारिने द्रिसंपनके हि एह सपम, चारों दर्शन, टब्य ओर भायसे छहीं स्थाप, ता अवस्थान पर स्थान से स्थान है। भारपित्रिक्त अप्यास्थित है। सात कि मी भारपित्रिक्त कि स्थान होता है। सात कि मी भारपित्रिक्त कि स्थाप स्थान होता है। आहारिणी, अनाहारिणी, साकारिणीयोजन अनाकारीप्रयोगित सात कि मी स्थान होता है। आहारिणी, अनाहारिणी, साकारिणीयोजन अनाकारीप्रयोगित स्थासकारिक से स्थान होता है। आहारिणी, अनाहारिणी, साकारीप्रयोगित अनाकारीप्रयोगित तथा साकार और अनाकार उपयोगसे युगपन उपयुक्त भी होती हैं।

उद्दां मनुष्यनियोंके पर्याप्तकाल्सक की आलाप कहते पर—वाहहीं गुणस्यान प्र सम्मा पर्याप्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, तृत्रों भाण, बारों सम्मप्त पर्या क्षीणसमा गा भी है। मनुष्यगति, पर्यो त्रयज्ञाति, असकाय, वित्रियक्तमायों, वित्रियक्तिमायार्थे आहारकराय्योग और आहारक्तिभक्षकाय्योग हत बार योगोंके निता गायह योग, अत् प्रमुख्यार और ओदारिक्तिभक्षकाय्योग तथा कामण्यकाययोग हत छह योगोंके विता हा व प्रमुख्यार और अदारिक्तिभक्षकाययोग तथा कामण्यकाययोग हत छह योगोंके विता हा व प्रमुख्या स्थान भी होता है। कायित्व तथा अपनावत्व स्थान भी होता ह। वार्षे का तथा अवगा स्थान भी होता है। अन प्रयोगाक दिना सात ज्ञान, परिहारियनुहित्यग

त ११४ अनुष्यनी स्त्रियाने सामान्य आराप

| तुबा पत                       | संस∣स इक्ट                            | यो वाक शा<br>11 र ४ प                              | सय दाउम                              | H HIR 31 -               |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 14 2 6 8<br>44 4<br>43 5<br>4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | भ १ ४ व<br>म ४ सी<br>इ ४ इ निना<br>औ २ हैं<br>ना १ | ६ ४ द्र १<br>परिहा सारस<br>विना अल अ | ण आहा शाहा<br>अन अना अना |

2. 2 1

टच्य भारीह छ लेस्सा अलेसमा वि अधि, भारतिदियाना अमर्रामिद्वा, छ मम्मन, मण्गिणीआ पर मण्गिणी पर अमण्गिणी, आहरिणी, जवाहारिणी, मागान्यतुत्ता होति अनुमारुक्तस्य संस्थास्य ज्वासारिह सुध्यस्य स्था

हासि चर अवज्ञवाल भन्यवाल अित निल्न सुनद्वानाल, एजी बीरममामो, इ अवज्ञकीनो, सम पान, पचारि मन्नाओं गीनमन्ना नि अपि, मन्तमामे, पवि निपमामी, समज्ञों, हा जारा, हिन्दों अवस्तरण दि अपि, पकारि समाप अक सामा या, हो अन्यान पेनस्नामन निल्न माना, समनमा नरामगाटन हान्या सहस्त

पिना एड स्थम, बार्स इर्नम, प्रश्व कीर आयरेर राटा लश्याण नेपा अन्यया रूपन औ होना है। अत्यसिद्धिक अध्ययसिद्धिक: एटा सम्यक्षण नामिनी नेपा लिक्ती और समक्रिती कि रूपर रहित भा क्यान होता है। आहासिकी अनारासिकाः लाकारायवासिकी अनावास्यो परोसिकी तथा सम्बन्ध अने कार हम शेनी उपयोगाल युगयन वस्युक औ हाती है।

दिनेपाथ — पर्योक्त सामान्य मनु वादे नगट अगव कन वानाव हानकर कर्यु करक उत्तर कर आदे हैं, दसावकार पर्यक्त मानवानियाः व्याद्ध अध्या मा शामाद नाक्यके की जान नगर पादिये। यहा काना विनानना द कि न्योवार्यवाध आहे रूक आदि महें, हानी ह अन्यव्य इसके आहार और आहारतिका ने देश यात नहर वाय जान है। इनावकार म्होदोहरू द प्रयान अवस्थात स्वादक अध्या नी वास हा हान है।

उत्ता प्रस्पानिकाश आवर्षाण्यवागानवामा आणाव वहन वर-शिक्षाणां स्वन्तस्य सम्मादि आहं सम्मादि स्वा इत्या अर्था का स्वा इत्या अर्था का स्वा इत्या का स्वा इत्या का स्व इत्या का स्व इत्या का स्व इत्या का स्व इत्या का सम्मादि समादि सम्मादि समादि समादि

DE THE PURE SUPPLEMENT OF THE

रेचनद्रमणेण निर्णण दमण, दब्बण काउ मुस्त्रनेम्मा, भावेण रिष्ट् णील राज्यमा मुक्त्रनेम्माण चतालि या, भवसिद्धियाया अभवशिद्धियाया, सिञ्चल, मामण्यमन मदरम्ममनेण तिर्ण्ण सम्मन, सर्ण्णिणीया अणुभयात्रीया आहारिणीया सामास्यञ्चन होनि अणासाम्बन्धना या नद्दश्यण्य या ।

मणुमिणी मिच्डाइट्टीण भण्णमाणे अन्यि एय मुणहाण, टो तीर्यमाणा, है पञ्जनियो क अवस्तिनीयो, हम पाण सत्त पाण, सत्तारि मणायो, मगुगगर, पायित्यत्रारी, नक्षत्रा से, एगारह जीवा, इत्यिरेट, चत्तारि समाप, तिरिंग स्त्रार

डण्यस बारोन और जुन-र्या, आयमे रूप्ण, नीट और कार्यात स्ट्या अथवा गुक्रण है साथ उन नीनों रूप्याण मिन्दर बार टेस्याण है।ती है। तद्यस्थित सम्प्रातिक विष्यान, मानाइनसम्बद्ध अर हास्थिकसम्बद्धर वे नीत सम्बद्धाः सहिती और प्री भव भण्यक् महिनी भगीया। विकल्प रहिन क्यान भी होगा है। बाहारिणा, भाशास्त्र साकारीयपीरीमी अनुवानप्योगिनो तथा उभय उपयोगिम उपयुक्त होनी है।

मिन्ता॰ि म्राज्यनियाँने सामाज्य ज ज्या कहने पर—यह क्षित्राणि गुनानक संशायराँ ज, और समा अपूर्वाज जे दी दी दिस्साम, रूजे प्रयोदिता, रुटों अप्राप्तरां इनों माण सन्त म,न बारों अभाव मनुष्याति, पारित्रकाति, प्रतक्षत, सार्विक स्पा, बारों बरनयोग, शीदाविक्शप्यात औदाविकिश्यश्यात और क्षणाहरूष संस्पाद बाग ज्यावेद, बाग क्याय, सीचा अचान, सस्यम, बगु और असा वर्ष

## P 11६ अनुष्यनियात्र अपर्याप्त गाणाप

| 1 | , | 2   | ٩ | - | 4      | r | 2 | £? | >1             | 4       | ₹    | 807            | सम्            | ኛ  | ₹                     | य      | म                   | # 1  | A1 L                       | -1 |
|---|---|-----|---|---|--------|---|---|----|----------------|---------|------|----------------|----------------|----|-----------------------|--------|---------------------|------|----------------------------|----|
|   | 1 | * X | ¥ | > | N H 15 | 3 | 4 | 84 | र<br>रंब<br>इद | . e uba | 3471 | हम<br>हम<br>हम | २<br>अस<br>१ ग | 41 | हा गु<br>सा ४<br>सा ३ | स<br>भ | ह<br>बि<br>सा<br>धा | 9 47 | त्र<br>जावा है<br>जना प्रत | }  |
| ı | ı |     |   |   |        |   |   |    |                | -       |      |                |                |    | ~ 9                   |        |                     |      |                            | -  |

## म <sup>१९</sup>३ - जिल्लाकी मनुष्य नियोक सामा य आस्त्राप

```
त र ज वह य वह जनवह र समावास ।
ज १९३० पर ११२ में १९६५ में १९६५
जिस्सा में अपने प्रमुख्या । स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप
```

. 2 1 [410

रमजमी, दो दसण, दध्य भारीह छ लेस्माजी, मर्गमिडियाओ अमर्गमिडियाओ. मेळन, मण्णिणीओ, सहारिणीया जवाहारिणीओ, मागारजनाओ होति जनापार जिचाता या ।

मिन्डाइटि एस्त मणुनिर्णाण भण्यमाणे अि । एय गुणहाण, एऔ जीउममाया, ह परमत्त्री हो. दम पाव. प्रसारि मण्याह्या, मगुपारी, पविशियमारा समहाह्या हार रोग, इत्यिनेट, चनारि स्थाय, निष्णि जण्गाण, जमनमा, टा ट्रमण, दण्य मार्शाह छ

क्माजा. भविषिद्वयाजा जनविषिद्वयाजी, भिण्डच, गणिगणी, जारारिणीजा, मामार क्रिया। होति । पामास्यज्ञनाशः पा 🐪 ।

मिन्छार्शेंद्र अपना मणुनियीण भण्यमाणे अधि एय गुणद्राप, ए बा जार ामामा, छ अपञ्चनीश्रा, नच पाण, चन्नारि मन्या ग, मणगर्गा, पांपरियञ्जाना, मिराष्ट्रो, टा चेत्रा, इध्यिट, चनारि बनाय, टा अण्याच, अनवमा, टाट्सल, इट्स्ट

पिन, इध्य आर भाषमे राही देखाण, आयनिदिश अभन्यमिदिश असप्पार कशिया महारिणी, बन हारिणी। माबारीपयोगिन। तथा भनावारे।पयोगिना होना है १

मिध्यागरि सन्त्यभियाँ । यथान्यकाण्यकाश्य भागात् वटन वर-वन । मान्तराह णिस्थान, एक सदी पर्याप्त आयसमाम रन्द्र। एयाजियां हुणा व व वर्णा सङ्गान म्बुष्यमनि पचे द्वियञ्चानि, कारबाय, वार्धे अत्रोधीन, बार्धे बन्दनथान नःग आहारिककाय पान ये भी योगः त्यापेत व्यासंक्रियाय सामा भक्षाम अस्यम अनु कार भन्नाम अस् र्णित कृत्य और भाषमे राहा नेद्यांचे भागिशिक्षिक अभागानि एवं विश्णा व संहवा

माशारियाः, साबाशीयदेशिकी और अनाकारेत्याः विनी दाना है। मिश्यार्थि अराजि मेनुरवानयाच आणाच बहन पर नाव अस्ता हर शबरच व ाषा सन्नी भगगान्य जाग्रसमास्य नता धनावातिकाः साम कलः सारः सक्षणः कः वरणः स्वित्यक्षांत्र चलकायः ।। भागकामध्याययास्य अश्वासम्बद्धाः यासः । १ १ १ यात्रा कम्मायः कामात्रः नाग कृत्रातः याद्या भावतः । स्तर्भः वर्षः नागः

ाथ ग्रहाए में मुश्राव नव न गान

[ 3, 1

काउ-सुरकलस्या, मानेण हिण्ट णील राउलेम्याजा, मनियद्विया जमनिर्मित मिच्छत्त, मण्यिणीओ, आहारिणीओ अणाहारिणीओ, सामारगनुना ॥ होति अणागर पजुनाओं यां।

मगुमिषी सामणसम्मादृद्वीण सण्णमाणे अन्ति एय मुणद्वाण, दे। तीत्रमाना ठ पजनतीओं छ अवजननीओं, देम पाण मन पाण, चनारि मण्णाया, मणुमगण पर्चिदियजादी, तमराओ, प्यारह जांग, इत्रिनेट, चनारि रमाय, निविन प्रमान अमजम, दा दसण, दब्ब मानहि छ लस्माओ, अनिधिद्वया, मामणमस्मन, स्रिणाणाओ, आहारिणी अणाहारिणी, सामार राजुना हानि अणामार राजुना रा

इध्यसे कापीन और शुक्र हेन्याण भावने उच्च और अर अपीन ये भीन अनुसकेन्या म्यमिदिक, वमस्यसिद्धिक मिथ्याच मधिनी, जाहारिणी, जनारारिणी। माकागपरीना भोर अनाकारोपयोगिनी होती ह।

सासादनसम्यग्दाष्टे मनुष्यनियारे मामास्य आराप क्ट्ने पा--एकं मामान्यगुर स्थान, सबी पर्याप्त आर सबी अपयान्त ये दें। जीउसमास उद्दें। पर्यानिया, छहीं अन्य लिया, दशें माण, सान माण चारों सक्रत्य मनुष्यगति, पवेडियज्ञानि, धमनाय, वार् मनीयोग, चारा यखनयोग, ओदारिककाययोग, आहारिकमिश्रकाययोग आह कामणकारण ये खारह योग, स्त्रीनेद, चार्गे क्याय, तीता अन्नान अन्यम, सनु आर अन्य पर दर्शन, इच्य और मानमे छहाँ नेदयाण, भाषमिदिक सामादनसम्यस्य, महिना, जन रिणी, अनाहारिणी साकारोपयोगिनी आर अनाकारोपयोगिनी होती है।

मियाद्यप्रि मनुष्यनियाँके भपयाप्त भाराप मं ११६

| न  | 12   | • |   |   |   | माम | दिनम | स्यार             | थि | মন্ | ष्यिः | योक | साः | गान्य | भा | लाप  |      |     |     |
|----|------|---|---|---|---|-----|------|-------------------|----|-----|-------|-----|-----|-------|----|------|------|-----|-----|
| Ą  | र्जा | q | T | я | भ | Ŧ   | धा   | यो<br>११          | ৰ  | ₹   | ₽Ţ    | सम  | 2   | ₹     | म  | म    | ศริส | 317 | 1   |
| ·ŧ | ३    | ξ | ₹ | ¥ | 2 |     | ,    | 11                | 8  | ¥   | ₹.    | 1   | 3   | × §   | ,  | *    | ٠.   | 1 2 | A.E |
| 11 | 4 4  | Ф | * |   | Ę | dá  | 74   | ी र<br>स ८<br>व ४ | 2" |     | গলা   | 14  | বস্ | मा *  | भ  | माना | म    | 7   | 17  |
|    | 43   | Ę |   |   |   |     |      | ₹ ¥               |    |     |       |     | उन  |       |    |      |      | 35. |     |
| i  |      | 3 |   |   |   |     |      | તા ર              |    |     |       |     |     |       |    |      |      |     | į   |
|    |      |   |   |   |   |     |      | काश               |    |     |       |     |     |       |    |      | 1    |     | •   |

पत्रम सण्मिणी सामाणसम्मादद्वील प्रकाशाल अधि एय गुणद्वाण, एपा जीवममामा, ए पत्रमीओ, दम पाण, चचाहि राष्णाओं, मणुनगरी, पांचदिवनादी, तमाधा, जार नेत, इत्विर, चचाहि क्याय, तिणि बच्याण, असनमी, दो हमण, ह्य मारहि ए स्प्याया, भरांबद्धियाओं, मामाण्यस्मन, मण्यिणी, आहारिणी, मामारु वस्त्राया होति जाणामस्युनाओं वा ।

अपरनच मणुनिणी मानणनमाहर्द्दीण भणामाणे अस्ति एच गुणहाण, एको भौरममामा, छ त्वस्रक्षीओ, मन पाण, चचारि सण्याओ, मणुसगदी, पर्वादेवजादी, नवराजा, हो जाय, ही वजद, चनारि क्याच, हो अण्याण, असनम, हो हमण, दह्नेण पाउ गुक्रणनमा, भावण जिण्हणील क्षाउन्नेस्माओ, स्वामिद्धिया, सामणनम्मण,

पर्याज सामाश्यमम्बद्धार अनुष्यनियों आज्ञा सह पर---वक मामाश्य गुण म्यान, एक संसे प्याज कत्यसमास कही व्याज्ञिया, न्या प्राण, वार्य सम्राप, अनुष्य गरि, पर्याज्ञकानि, ज्ञमकाय, बार्डे क्रावेश्वा बार्डे व्याव्योग और अनुसरिक व्याया वे ना यात, ज्ञावह शारी क्याय, भीमी अज्ञात अस्यक्ष, बार्डु और अप्तु ये दे द्वीन, इन्य और अपन कहा निर्वाण, अन्यस्थित्क, सामाश्यमम्बद्धा संदिनी, भाहारिजी, नाकारप्रयोगिनी और क्याकारप्रयोगिना होती है।

भगर्योज सासाइनसम्बन्धार प्रमुश्तियाँ भागप बहुने वर—गङ् सामाइन गुण म्यान गङ सही अपयाज श्रीयसमाल, सहद अववाजिया मात प्राव, सार्थे समाप मनुष्यामे परिचयमानि समझाच भागिकाभिश्वाचाता आर कामण्याचाता मात्रे योग स्वायद सारी क्याण कुमति और कुमूत ये हो मझान अस्यस स्थू आर भरानु यहाँ दान हुम्यो कामण आर नुझ टेस्याण आयस कृष्ण नार आर कामोन व मान भगुभ रहनात ग्रायां सामाइनसम्बन्ध कामणी आहारिया स्वादिशिया स्वादारिया

सामाञ्जनमयस्थि सन्वानियाङ व्याप्त आनाव

र रा देश के बहुत कर सम्बद्ध स्टेस्ट स् स्टेस स्टेस स्टेस स्टेस स्टेस स्टेस स्टेस स्टेस माण्गिणी, आहारिगी जणाहारिगी, मागास्त्रज्ञत्ता होति जणागारुपञ्चता वा '।

मणुमिणी मम्मामिन्छादृद्वीण भण्णमाणे चरित एव गुणहाण, एओ जीवममन छ पञ्चीओ, दन पाण, चत्तारि मण्याओ, मणुमगरी, प्विदियनारी, तनवाओ, म जात, इचिनेट, चनारि कमाय, निश्णिणाण तीडि अण्णाणिहि मिम्माणि, अनवम देर दमल, दन्त्र मोतिह छ लेस्माओ, मनमिद्वियाओ, मम्मामिन्छन, मणिण्या आहारिणीओ, मागास्यत्वाओ होनि जणागास्यत्वाओ वा ।

मणुरिणी जमेनडसम्माइहीण मण्णमाणे जरिथ तय गुणहाण, गजी जीरमण?

यागिनी भीर अनावारीपवागिनी होती है।

सम्पाध्यपाराचे अनुष्यत्विषे आन्य बहुने वर-एक सम्पाध्यपार गृहवार गृह संवापयान जीवसमास छहाँ प्रयानिया, द्वारं आण, वार्षे समय अपूर्वार प्रवादिकारि, वसकाय, कार्ये अमेरियेन, चारा प्रवादीय आर श्रीहारिकायये व हे से या कार्य, चार्षे क्याय, त्रीलो अज्ञानीस शिक्षित आदिके तीन ज्ञार अस्य की श्रीर अवस्थित होते, द्राय और आयोग छन्ते नेद्वार अन्यतिक हार्यामणार भाकी, अस्तरिक्ष तालारेय्योगित और अनाकारोययोगित होती है।

अन्यननायान्यं अनुष्यत्वयांने आञ्च वन्त्रे पर-नाव अप्रितनान्। ने शुक्रतन्त्रम, यह मझी-वर्गन्त आयममान, छन्। वयानिया, न्याँ आण, वारा मझण मी

मा दे सम्प्रियाणिक समुण्यानियों जा भागप र स द न व व वा चा व च | स न स म हिंदू के कि कि है । द प र प र प र द के कि म स स्वर्ण कि स म हिंदू के कि स व व द नव व व स स स्वर्ण कि स म हिंदी के कि स व व दे | सप व व दे | सप ए पन्नाजेर, दम पाण, चनारि मण्यामा, मधुममदी, पिरियनादी, समरामा, पा लोत, १८४२६, चनारि चमाप, तिष्णि णाण, अमलमो, तिष्णि दसण, दव्य भारति ए नेष्मामा, भविषिद्धाओं, तिष्णि मम्मन, मण्यिषीओं, आहारिणीआं, सागास्त्रला होति अवागासरक्षाओं वा ' !

' मशुमिकी स्वदानवराव भव्यमाणे अपि एव गुणहाल, एभी जीत्समामा, छ पण्नचीत्रो, हत पान, पचारि मण्याओ, मशुमगरी, विशिवसादी, तमराओ, नार जोमा, शेपिरेर, पचारि समाय, निष्य बाल, अवसानवर्गा, निष्न हमल, दस्वेन छ हेस्साओ, भारेण तेत्र वस्म मुक्कनेस्मा, भागिदिया, विश्व सम्मच, सव्विजीओ, आझरिणीओ,

रागित, एचप्रियकाति, जमकाय, बारों मन याः। बारों पचनवेत भार भादारिकदायोग य ना योग, कार्येद धारों वयाय, आदिने तीन बात, अन्यया, आदिने तीन दान द्वार द्वार कींग भाषने छडीं स्रेपाणे आपीनीजिक, शैवस्थित्व, स्थिवस्थित्व दे सावेद्यातिक ये तीन सम्बद्धत, स्थिती, शादारिया, लाक्काप्योगियी और अवस्थायेव्योगिती द्वीरा है।

स्थानस्थन अनुत्यनियाके आल्या वहने पर-जन वेशायित शुण्यान पह संबंध प्रेश आक्षात माह संवंध प्रयोत आध्यमान, एटी वर्णाज्या वृक्ष आल्या सहस्य सहस्य, सनुत्यमानि, प्रेरीह्यकानि, स्वत्य स्वत्य प्रवास कार्या व्यवस्य स्वत्य स्वत्

। सयतामयम् अनुष्यतियामः भाराप

# रागाहरजुनाओ हाति जणागाहरजुना रा ।

मणुसिणी पमत्तमञ्जाण भण्णमाणे जरिय एय गुणहाण, एजो जीजमामो, ह पजनतीजो, दम पाण, चतारि सण्णाओ, मणुसगदी, पिन्टियजादी, तमहाने, हा जोगा, इत्यिनेद्-णनुसयनेदाणमुदण आहारदुग मणपज्जजणाण पिहासमुद्धिमनशा १ सादि । इत्थिनेदो, चतारि कसाय, विण्णि णाण, दो मजम, तिर्णि दमण, त्येह ह सस्मा, भार्यण तेड पम्म सुकरुलेम्मा, भामिद्धिया, तिर्णि सम्मन, मण्णिणी, आहारिशाश मागामजञ्जना होति जणासाहरञ्जना वा ।

मणुनिणी जप्यमचसजदाण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एओ बीज्यमण ए पञ्जनीत्रो, दम पाण, आहारमण्णाए तिणा निण्ण मण्णात्रो, मणुमगदी, पात्रदेवनारी

थ नीन नाम्ययस्य, संनिनी, आहारिणी, साकारोपयोगिनी और अनाकारोपयोगिनी होती हैं।

प्रमत्तनयत मनुष्यतियावे कालाय कहते पर—पक प्रमत्तमयत गुजरवात, यह तब प्रयाज जीवनमाम, लहाँ पर्याजिया, दशा प्राण, चार्रे संक्राय, अनुष्याति, वर्षेत्रिरकां अन्तराज, वार्ते मनेविया, वार्ते मनेविया केविया केविया केविया केविया कर्ति है । स्वाप्त कर्ते हैं विया कालाविया क्रिया कर्ते हैं विया कालाविया क्रिया कर्ते हैं विया कालाविया कर्ते हैं विया कर्ति है । स्वाप्त कर्ते हैं विया कर्ति है विया कर्ति है । स्वाप्त कर्ति कर्ते कर्ते कर्ते कर्ते कर्ते कर्ते कर्ते कर्ति करिया कर्ति करिति कर्ति क

भवमनमयन सन्ध्यनियाने भागाप नहने पर—एक अवसत्तिवात गुलागान त सन्नो पर्याण जीवनसाम, छहाँ पर्याजिया, दशा प्राण, आदार सजारे विना शेन हैं। सन्नाप, सन्ध्यगति, पर्वाज्यकाति, सनकाय, वार्स समोधोग, वार्स स्वनयोग, और आर्धि

100

तमाओ, णर जाम, इचित्रंट, चचारि क्रमाय, विष्णि णाण, दो सजम, विष्णि दमन, दच्यण छ सम्माओ, भारण चंत्र परम सुरुरूस्साओ; भरसिदिया, विष्णि मम्मन, मण्यिणी, आहारिणीओ, सामार मुखाओ होति अणायारुमुक्ताओ वा "।

ं मणुमिणी अपुन्तवरणाण भष्णमाणे अन्यि एय गुणहाण, एओ जीवनमासे, छ पमचीओ, रम पाण, निष्णि सव्याओ, मणुमगरी, प्रचिदिणबादी, वसकाओ, णर खोत, रिपेरेद, प्रचारि प्रमाय, विश्वि वाण, हो समय, विश्वि हाण, दृष्टोण छ हेस्माओ, भीरेण गुक्रमेंह्रेस्स, अर्थिद्विया, वैद्यमम्मवेण विणा दो सम्मच, सिण्णणी,

बायपान थे ना योगा म्यापेट् धारों बचाय, साहिबे तीन द्वान सामायिक और छेदीप रचायन ये दो संदम, धारिबे नीन द्वान, इत्यसे छड़ें केट्याय, सायसे तेन, पद्म और गुरू ये तान गुभ केरपाये, सम्पनिकिक, शोधसीमक, शायिक और आयोपसीमक ये तीन सम्यदन, महिनी, मादारिजी, नाकारीययांगिनी भार भनाकारीययोगिनी होती हैं।

अपूर्यवरण गुणरथानवितनी अनुष्यनियों ने भाराप बहुने वर—यक अपूर्यकरण शुण रूपान, एक सभी पूर्योप्त जीवसमास, छुद्धी वर्षानिया, वृशा आण, आहारसबाके यिना होत तान सनाए, अनुष्यानि, पथी ह्याति, जावस्य, चारा अनेवील, व्यारं अनेवाल भार भारति भारतिक नामा के थाग, गाँविस, चारों क्याय, आदिके तीन वाग, सामाविक भार छित्रायस्थापना ये दो सम्बन्ध, आदिके तीन वर्षान, हम्बन्द छहाँ सेहवार्य, सामये गुद्ध हेर्राय, अन्यतिहरू, वेदशास्त्रकारक विवा आवशीमक भोर ह्यापिक ये दो सम्बन्धन,

## भवमत्तस्यतः मनुष्यनियोक्ते भाराप

| 100 | का प     | ब्रा स          | संह या   | 1 41 14 | 年   和 | सप              | [ ≝ाठामा (                                   | ा सति आ   व                           |
|-----|----------|-----------------|----------|---------|-------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 17  | ₹ ₹      | 8   K           | t   t    | 3 3     | ¥   ₹ | ₹               | साहा साम्<br>शहरीय<br>१ दमा श्रेम<br>विना अस | र सन्ने आ व<br>१ १ १<br>हे स आहा साका |
| 2   | <b>!</b> | शिक्षा<br>रिकास | म । य पग | स ४ मा  | माव   | <sub>नामा</sub> | १६ मा स्म अ                                  | स्य आहा साका                          |
| 177 | H.       | 1141            |          | at +    | া পথ  | P-(1            | वित्रा अन                                    |                                       |
|     |          |                 |          |         | 1     |                 | ·                                            | `                                     |

## म १५/ अवृष्टकश्न गुणस्थानधाननी मनुष्यनियीक आराप

| t T | जी  | q | a | 7            | +7 | f | 47 | या  | 4    | Ŧ | 179 | सर्व      | ₹         | 3  |   | H | ŧr       | ससि | 9(1 | - t         |
|-----|-----|---|---|--------------|----|---|----|-----|------|---|-----|-----------|-----------|----|---|---|----------|-----|-----|-------------|
| { ₹ | ₹   |   | , | 4            | t  |   | 2  | _ ' | 4.3  | R | 1   |           | 3         | -  | Ę | ₹ | ₹        | _₹  |     | ٠.          |
| 188 | 4 4 |   |   | आहा<br>स्वता | 67 | 4 | r  | a   | 4 el |   | मात | समा<br>डा | र ६<br>इस | मा | ₹ | भ | था<br>धा | स   | आधा | साका<br>अना |
| {   |     |   |   | 1411)        |    |   |    | 31  |      |   | अव  | • .       | 4.4       | ,  |   |   | 71       |     |     |             |
| Ì   |     |   |   |              |    |   |    |     |      |   |     |           |           |    |   |   |          |     |     |             |
| L.  |     |   |   |              | _  | _ | _  | _   |      | _ |     |           |           |    | _ | _ |          |     | /   |             |

# आहारिणी, सामारुवजुत्ता हाति अणागारुवजुत्ता वा ।

मणुमिणी पदम अणियद्वीय मण्यमागे अिव एय मुणद्वाण, एतो बीवसमण उ परुत्ततीओ, दम पाण, आहार-भयमण्याहि विणा दो मण्यातो, मगुमगरी, पांतरियज्ञर तसकाओ, पत्र जीम, इत्थितर, चत्तारि कमाय, विणित्र णाण, दो मतम, विणित्र राम दच्तेण छ लेम्मातो, भारेग सुक्षरेत्रेम्मा, भत्रसिद्धिया, रे। सम्मत, मण्यिगीता, जा

रिणी, सागारुवज्ञचाओ हानि अणागारवज्ञचाओ वा

मणुमिणी निदिय-त्रणियद्वीण भग्ममाण अथि एय गुणहाम, एत्रो नित्रमान, उ पक्षतीयो, उस पाण, परिगहमन्त्रा, मणुमगदी, पाचिटयत्रादी, तमरात्री, णर का, अरगदेरेदो, चचारि चसाय, निष्णि णाण, दो सत्तम, निष्मि दशण, द नेण उ लेम्बा, मोर्स

# -- - सिंहनी, आहारिणां, सामारोपयोगिनी और अनामारोपयोगिनी होती है।

अनि हुचिकरण गुणस्थानने प्रथम भागर्याननी मनुष्यानियों आगण बहुने पर — पर अतिवृत्तिकरण गुणस्थान, पक साथे पर्याप्त जीतसमाम उद्दी पर्याप्तिया, इसी प्रकार आरे अस्त स्वयम्त्र निया होते हो सम्राप, अनुष्याति, प्रयोज्याति, अमहाय, आरे प्राप्त सारी प्रथमत्योग और अहारिक हाययोग ये में, योग कविंद, बारी कराव, अमहाय, सारी प्रथमत्योग और अहारिक हाययोग ये ही स्वयम, आहिक तीन द्वीन इपने उप किंद्र सारी कराव, प्राप्त केंद्र स्वयम, आहिक तीन द्वीन इपने उप केंद्र सारी कराव, सारी स्वयम, आहिक तीन द्वीन इपने उपने उद्याप, सारी गुरू इन्द्र सारी सारी कराव केंद्र सारी कराव कराव केंद्र सारी कराव कराव केंद्र सारी कर

अनि र्शिवरण गुणस्यानके डिजीय सायप्रतिनी सनुष्यतियों आलाप करते पर-एक अनिर्शिवरण गुणस्थान, एक मडी पर्याप्त आर्यसमान, छही प्रयासिया, इसी मा परिश्रद्वसक्षा, मनुष्यानि पवेन्टियद्वानि, चनकाय, खार्चे सनोवान, बार्चे यजनवेत का आहारिककाययोग ये नी द्योग अवनननेद, खार्चे कपाय, आहिके तीन बान, हासानि और छेट्रीपस्थापना ये दो समम, आहिके तीन दुशन, हज्यसे छहाँ टेस्याए, भारते गुजहरी

न १२९ अनिनृत्तिकरण प्रथमशास्त्रानिनी मनुष्यनियों के आठाप मु<u>सी पत्रा</u>स स इका यो वहास सवा<u>र उसात साथे की न</u> इंदर २ इस्ट्र इक्षेत्र २ हे दूरि २ है प्राप्त का स व या प्रवास का स्थाप स्थाप

गर,

धुत बदा विना

1. 1 1

सरकेरमा, भागिद्विया, दो सम्मच, मण्डिणी, आहारिणी, मागाराजना होति अणागास्य जन्मा या ।

मणुनिकी-निर्म अधिपद्दील मण्यमाणे अस्यि एय गुणहाण, एत्री जीवसमासी. ए परवर्ताओ, दम पाण, परिमाहमण्या, मणुमगदी, प्रतिदेशवादी, तमराओ, णुर जाम, अरगरदेश, योधरमाय दिवा तिकिय प्रमाय, तिकिय वाव, दो मनम, तिकिव दमण, द्रण्यण छ लस्याआ, भारेण सुरश्लेस्सा, भारतिद्विया, दो सम्मन, सिणाणी. जाहारिणी, सागारपञ्जचा होति जसामारुपनचा चा<sup>र</sup>े।

मृज्यमितिक, भीवणामिक भीर शायिक ये वो सम्यवस्य, साम्रिया, भारारिणी, माकारीययोगिनी भीर भवाषागीययोगिको हाती है।

शनिवृत्तिकरण गुणस्थानके नृताय मागयतिना म्युरयभियोंके आलाप कहते पर-पक भनिवृत्तिकरण गुणस्थान, यक सजीपयोज्न जीयसमास, छडी प्यातिया दशी प्राण, परिप्रदुसंज्ञा, प्रमुख्यानि, पथेद्रियणानि, धसशाय, खारी प्रनीयोग, खारी यचनयोग और भादारिक्काययोग ये मा योग, अवगनजेद, जीधक्यायके विना शय तीन क्याय कादिने तीन ग्रांत भागायिक भीर छेदापस्थापना ये दे। सपम, भादिन तीन दर्शन द्वापन उदों रुप्याप भाषमे पुहुनेदवाः भाषाविद्यन, भोषशामिक और शायिन व दे। सम्यनाय माजनी, आहारिकी, सावारीपयागिनी ओर अनावारीपयोगिना हानी है।

#### # 130 भनि इनिकाणक डिकीयभागयतिना मनुष्यनिमीके भारतप

भारत जीनकरणक मनीयभागवानिना मनप्पनियोंक आराप

| ds | ď | q | 4ţ     | z | • | 4  | य | t | ₫   | _•             | 397             | सय              | ۲<br>۱       | 2 |   | म | _*       | स झ | _vt  | 1           |
|----|---|---|--------|---|---|----|---|---|-----|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|---|---|----------|-----|------|-------------|
| q  | ŧ |   | ٠<br>٩ | ĸ | ŭ | 24 | # | r | 124 | र्मार्थ<br>भाग | を<br>日27<br>日27 | २<br>स द<br>५टा | \$ r<br>1141 | Ŋ | 3 | Ħ | 31<br>31 | 7   | W1 3 | #1#1<br>##1 |
| 1  |   |   |        |   |   |    | 1 | , |     |                | 41              |                 |              |   |   |   |          |     |      |             |

५२६ ] छक्रवटागमे जीवहाण

मणुमिणी चउत्थ जीनयद्वीण भण्णमाणे अत्य एय गुणहान, एता जीनमा छ पञ्जनीओ, दम पाण, परिम्महमण्या, मणुमगदी, प्विटियनारी, तमकात्रा, जोग, अपगढ़पेडो, दो फमाय, निष्णि णाण, अन्मि दह पीए अपूरी व्य प्रतिगत्तु चेदोरय-र्मिय-जीते तेरोदण फिट्ट ति ण मणपजनणाणमुष्पजदि । दी मनम, नि दसण, दच्येण उ लेस्माओ, भारेण सुक्कलेम्मा, भारिमिद्विया, ही मम्मन, मीरि आद्दारिणी, सागारत्रज्ञचा होति अणागारत्रज्ञचा ता' । यणुमिणी पत्रम अणियद्दीण मण्णमाणे अत्यि एय गुणहाण, एऔ। अीरनम छ पन्नचीओ, दम पाण, परिमाहमण्या, मणुमगदी, पनित्यनारी, तमाओ, अनि इतिकरण गुणस्थानके अतुर्थ मागर्याननी मनुष्यनियाँके भागण करते पर-

अतिगृतिकरण गुणरपान, एक सभी पर्यात जायममाम, छहाँ प्यानिया, द्शी प्रान १ प्रदेशका, प्रमुख्यमति, प्रशिक्षयमानि, जनकाय, वार्षे अनीयीम, वार्षे प्रान्थीम । धीरानिकश्वापेन ये मी योगः अपनाचेदः, माया और छोम थे दे। बचाय, मार्तिः बान होने हैं। महारा न्यायेदने नए ही जारे पर भी भार प्रथयज्ञाने नहीं होरेश हारा है कि जैसे भविसे दृष्य पूर की जैसे अनुर उत्पन्न गई। ही सरना है, उसी बहार मा मयुगक्यक्र उद्यम कृतिन श्रीयमें, बेदे(त्यके नए ही जाने पर भी, मन गयवकान श नहीं दोला है। इसल्यि यहा पर भी। जीन जान ही कहे गये हैं। बार भागपरे भागमा िक और छहेगण्यापना ये दें। स्थम, आदिने तीन दुर्शन, हापमे एटी रिश्याण, म

नाक्रनेनामः सर्जासदिक, भौतदामित भाग शामित ये दा सम्यक्त्य, साविता, भारी रगहरोगरोगिनी और अनाहारीपयोगिनी होती दे। भनिष्ट्रिकान मुनक्यानके थात्रम मागवितना सनुप्यतियोवे भागाय कहने वा अनिकृत्याम गुणव्यान, यक सत्री वर्षात्र जीवनयाम, छुपै वर्षात्रियो क्ष्णै ह

बद दरिप्रदूर्णकः सनुरस्ति, परिन्दियन्नाति, श्रमकाय, शारी प्रनायोग, स है बनन

य नेवर्तनकरणी सन्। नागयाननी प्रतथ्यीनवाक सं भाग

有有 有 电 野 胸 产 或 用用 4 年 年

[ ],

जांग, अरगद्वेदो, रोअकमाओं, तिष्णि णाण, दो सनम, तिष्णि दत्तण, द्रन्येण छ लेम्पाआ, भारेण सुबक्तनेष्पा, भवतिद्विया, दो सम्मच, साष्णिणी, आदारिणी, सामारत्वता होति अणामारुवज्ञवा चा " ।

''मणुमियी-सुद्दममापराइयाण मण्यमाणे अश्य एय गुणद्दाण, एओ जीवसमावा, छ पञ्जचोत्रो, दम पाण, सुद्दमपरिग्गटमण्या, मणुमगदी, पर्विदियनादी, तसवात्री, णय नोगा, अरगददेदो, सुद्दमनोमयमात्रो, निष्णि णाण, सुद्दममापराइयसुद्धिमनमो, निण्णि दमण, रच्यण छ लेस्मान्नो, मार्रण सुवन्तस्मा, भरमिदिचानी, हो सम्मन्त,

भीर भीशारिकशाययोग ये मी योग। अपनातवेद लोभण्याय, आदिके तीन कान, सामा पिक भीर छेड़े(परशायना ये हो सयम, आदिके तीन दशन, द्वायसे छट्टों लेखाय, माधके पुकलेखा भागानिद्वक, भीषशामिक भीर सामिक ये ही सम्यक्त्य, माहिनी भादारिजी, साकारोपयोगिनी भीर अनाकारोययोगिना होती हैं।

म्ह्ममान्यराय गुजस्थानवितिनी मनुष्यनियोक्ते भागप बहुने पर---पर्वस्ता स्पराय गुजस्थान, वक्त सक्षी वर्षान्त अवसमास, छहाँ पर्योन्त्रया, इनों माण सहस्र परि महनदा मनुष्यानि एवे डिवजानि, जनस्य, व्यारा मनोयोग, पारी प्रवस्त्रोग भीर भीदांचिकापयोग ये भी योगः अवगतपद, सहस्र लोसक्याय, भादिने तत बान, वहस्र मान्यरायगुटिस्यम, धादिने तीन दर्शन, इन्यस छहीं नेन्याण, सायसे गुक्रलेर्याः साय

म १६६ अतिवृत्तिकरणाचे पत्रमधागयर्गिनी मनुष्यनियाँके भाराप सुभाव जस लंदक को यह बा संयुद्ध हे सामा

| 15  | 31      | 9 | 2" | Ħ                     | $\mathcal{C}^{\prime}$ | ç | ₽° | यो     |    | 47.1 | E 80       | संग               |      | Þ            | æ       | Ħ        | संक्रि | 3174      | 3     |
|-----|---------|---|----|-----------------------|------------------------|---|----|--------|----|------|------------|-------------------|------|--------------|---------|----------|--------|-----------|-------|
| 4   | ₹<br>47 | ( | ,  | đ <sub>L</sub> t<br>ś | ر<br>د                 | 9 | ,  | A.     | ¥. | 5 4  | ।<br>स्यान | मामा<br>भागा      | \$ E | सी १<br>सी १ | 3<br>27 | 4<br>4 4 | ₹<br># | MIEL<br>B | नादा  |
| HI. | ٩       |   |    |                       |                        | 4 |    | य<br>श | 8  | ¥    | न<br>पर    | संय<br>भागा<br>हा | H4.  | , -          |         | का       |        |           | 31-17 |

में १६४ सा मार्गाराय गुजन्थात्यातना महुष्यतियोषे भागप ग्राव नार्वा क्षा कर संगति है के ११९ प्रवासन सम्बद्धित स्वास्त्र स्वास्त्र स्व मणुमिणी-चउन्य याणियञ्चीण मण्णमाणे जी र एय गुणहाण, एत्री वात्रवन्तः, उ पज्जचीजो, दम पाण, परिमानमण्या, मणुमगरी, पर्वित्रियनारी, तदराज्ञ, ज जोग, अरमदरेदो, दो कमाय, निर्णेग णाण, अभिम दद तीण अरुगे व्य द्वित्रवन्ता वेदोद्दय-द्मिय-जीरे नेदोद्दए फिट्टे ति ण मण्यप्रत्याणभुष्यत्रि । रो मनम, निर्वेद दस्ण, दच्येण उ लेस्माओ, मार्यण सुरुक्तरेम्मा, भरमिद्विया, दे प्रममन, मिनिक आहारिणी, सामास्यज्ञचा होति व्यामाह्यज्ञचा रा ।

मणुमिणी पत्रम अणियङ्गीण अष्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, एक्री तीशमान छ परनत्तीक्षो, दम पाण, परिमादमण्णा, मणुमगरी, परिन्यितारी, तमरापा, मर

स्ति हसिकरण गुणन गानके चनुर्व साग गतिनाँ सनुष्वतियों के अगप कन्ते पर-वर्ष स्ति हिसिकरण गुणन गान के साँ प्रयास जी जनमान, उद्दों प्रयानिया, द्यों आज, पर सहस्वा, सनुष्यमति, पर्वे ज्यानि, सस्त स्त्र स्

श्रमि हिचित्रण गुणस्थानके पद्मम भागवर्गिना मनुष्यतियाँने आहाप बद्देने पर्ट्या भानितृतिकरण गुणस्थान, एक सत्री पर्याप्त जीवनसाम, छहाँ पर्याप्तया ह<sup>र्या हत्र</sup> एक परिष्रदर्भका, मनुष्यानि, पर्ने हिच्छाति, श्रमकाय, चार्से मनोयोग, नार्से वन्त्रम्

म <sup>9</sup>३२ सनिनृत्तिक ग्याके सनुर्यातमा सनुर्यातमा । गर्वा प्रशासन कृषा यो कृष्ट समुद्र है । सस्वत्

सन पम्बन्माणु अनहारे गरि आत्परतन्त्रणाण् देच्यण् छ लम्माना, भारण् सुवलम्मा, भरमिद्विपात्रा, राइपगम्मच, राण्णिणीत्रा, आहारिणीओ, यागाल उन्तवा हॉनि अणागार राजुना वा 🗽।

मणुसिकी मजोगिनिष्पाण भव्यमाणे अस्थि एथ गुणहाण, दो नीमसमामा, छ पजनीत्रो छ अपजनीत्रा, चनारि पाण दो वा, छीणमण्णा, मणुमारी, परिदियनारी,

तममाश्रो, मत्त जाम, जुमादरदी, अम्माश्रा, बेंगलणाण, जहानसाद्वीहारसदिसामा, कत्रतद्भव, देचीव छ लेम्याओं, भारेव सुनस्तम्मा; मनिदिवाओं, सर्पतस्मनं,

तार रहीन, महत्रक्षे छहाँ देश्याय भाषके पुक्तदेश्याः मृत्यतिश्चितः शायिकतस्यकार,

सहिना, आहारिजी साकारोपयोगिना और अनाकारोपयानिनी होगी है। नपांगिञ्जिन गुणस्यानपांनमा मनुष्यनियाँचे माटाप कहने पर—पक समानि हेयले गुजन्यात, प्रयाप्त श्रीर अववाप्त हे हो जायसहार, छहे प्रयोजिया छहें भएमाजियाः यसनवरः, वायसरः, आयु और इवासी--गास ये बार माज, तथा समुवा न्यवाज्या यवनपर, पायबर, आयु बार स्थाता भ्याच य चार काण, तका राजा राजा तर्हो अपयाज अवस्थाम, यवनपर आर स्वासीटामुगमका अमाव हो जानेसे, अपया तरहव गुणस्थान अन्यस्य वायक ये हा मान होते हैं। श्रीणसबा मनुस्थानि तरहर गुजन्यानर भन्तम भागु भार बावबरू य दा आव दान हर साम्यतन गुजनगण विद्विदयमानि, यसकाय, साम भीर भनुभय ये दो मनोयाम, ये दी दोनों यकनयोग भीक्ष रिकायपोग, श्रीवारिकमिश्चकाययोग क्षेत्र कामणकाययोग ये सात योग, अवगतविद्धान चरारस्यान, चरान्त्रान, वधानस्त्राविद्धारन्तिसम् पते नुवहेरण। अव्यक्तिदिव, शाविकतावरत्व, सक्रिती और असक्रिती हत वार्गी

शीणक्याय गुणस्थानयर्तानी मनुष्यनियोंके भासाप सर्थे।गित्रे यर्री गुणस्थानवातनी सनुस्पनियाँहे भारतप

प्रातगहनात बन्ह्रातव द्वधसम्बद्ध क्षेत्र के क्षेत्र के प्रशासन का अपने का अ



```
617
                                                                                      धन महत्रमाणुपागहारे गोर्डे अन्तरममा
                           िरम् छ ल्क्साओ, भावण् गुरन्तमा, अर्गमिद्धियाओ, राद्यगरमा, सान्निर
                          भारतारेणीत्रा, मामान्यमुना हॉनि अणामान्यमुना वा ।
                                        , मणुमिको मञ्जामिनिषाण भव्यमाण अस्थि एस गुणहाण, दो जीरसमामा
                   पंचनीत्रा छ जपजवीत्रा, चनारि पाण हो वा, सीवामव्वा, मणुसारी, विनिद्देयज्ञा
                   नामात्री, मस जाग, अग्राहरी, अश्माओ, क्रमणाण, जहांक्याकी समस्
                  हर्ने हरेग्या, देव्ह्या हु लेंग्माञा, भारता सुक्रणेनमा, भारतिहिवासी, सहसहम्म
              नान रतान, मध्यन छणे लेखाए भावते नुबल्ध्या भव्यसिञ्चिक शायिकसम्प्रकाय.
             महिना, भारतिया सामानेपयानिनी भेट अनामानेपयानिनी होति है।
                             <sup>मयासिक्रिम</sup> गुणस्यानवरिमा मनुष्यनियाँ भारतप बहुने पर—पक्त संयोगि
         हें व्यापास्त्रम् प्रचान भीट अवदान्त्रं ये ही अवस्त्रसास, छही व्यक्तिया छही
        सरविण्याः यजनस्त, नायन्त्र, आयु और श्वासीरणासः थे वार प्राणः प्या प्रवास्त्र प्रवासीरणाः विष्यास्त्र ।
      निर्माण्याम् वजनस्त, सावस्त्रः, सावस्त
     वाहरू गुण्याम व्यवस्थाम, य अनवल भार द्वामाण्ड्यासम् जनाव वा जानका जवन
ताहरू गुण्यामके आलम आनु आर वायवर से दी आज होते वा शीलका मनुष्यापि
    ाष्ट्रप गुण्डचामक कालाम आहु आर बायधर व दा आव हात हर सामातवा महत्त्वाण
पत्र दिवामी, व्यवहाय काल और मामय से दी मनोयोग, से ही दोनों बननोग, भोरा
  ्या अपनाता जलकाव कार्य बार ब्यामव व दा स्वाप्तान, प का पाना वकावान, जारा
हिक्कारवीत, श्रीवारिकमिश्वकारवीम श्रीह कामचकारवीत के सात वीत, सदानवेदस्थान
पर राजपात, भारतरमानामकाववाम आर गाम्याराचाच व स्थाव वास, भवगवप्रस्थान
करणावरमान करवान, वामाववानविद्वारगुद्धिस्था, केवल्स्यान, द्वरवसे एही छेस्यार
भारतः पुत्रक्ताः भववित्तात् । सार्वित्ताव्यक्तः व्यवस्थाः स्वत्यक्तः अवतः प्रशास्त्रकः स्वतः । स्वतः स्वतः स्व
```

क उद्द त्र वी व मा ताम ह का वो विशासकार का विशास सर्पामक्षत्री गुणस्थानधातनी मनुष्पनियाके आरुप ¥1 4 1 वंक क्षांसर दंश संस्थित भा उ ा प्रकृति विश्वास्त स्वास्त स्व

णेत्र सम्मिषीया णेत्र असम्मिषीयो, आहारिणीया अमारारिणीया, मागार वणागरि जुगरदुत्रमुत्ताओ वा हाति।

मणुमिणी अजीगिनिणाण भण्णमणं अयि एय गुणहाण, एत्री जीतगमाना, उ पजनतीओ, एत्री पाणी, र्राणमण्णा, मणुमगरी, पनित्यनानी, तमहाओ, अनाण, अनगरनेदो, तक्तात्रो, केनलणाण, जहारमाहितहास्मृदिमनमा, करत्रदमण, दक्त उ हेस्सातो, मात्रेण अहेस्सा, भगमिदियाओ, गह्यमस्मत्त, णेत स्राणिणीओ पा अमणिणणीओ, अणाहारिणीओ, सामार-अणागारिह तुगरदुरमुनाओ ना होति ''।

रुद्धि अपज्ञच मणुस्साण मण्णमाणे अतिव एय गुणहाण, एत्रो जीरममासा, उ अपज्जचीओ, सच पाण, चतारि सण्णाओ, मणुसगरी, पाँचिटिपजाटी, तपरामा, ३

त्रिक्टमासे निमुत्त, आहारिणी, अनाहारिणी। साकार और अनारार इन दोनों उपयो<sup>र्णन</sup> युगपत् उपयुक्त होती है।

अयोगिजिन गुणस्थानवातिनी मनुष्यानवाँके आलाय कहने पर—पर अयोगिश्वनः गुणस्थान, पक पर्याप्त जीनसमास, छहाँ पर्याप्तिया, एक आणु प्राण, शीणसङ्गा, मनुष्य गति, पषा इयजाति, असकाय, अयोगस्थान अपगतन्तरस्थान, अस्यापस्थान, वेष्ण इति, पधा स्याप्ताविद्वार गुद्धिस्थम, वेनलन्द्र्यान, द्रव्यसे छहाँ लेन्याप, आषसे अलेद्र्यास्थान भव्यसिद्धिक, श्वापिकसम्याप्त्य, स्विती और असिहनी इन दोनों निकस्पेस पुत्त, अन्तार्श रिणी, साकार आर अनाकार इन दोनों उपयोगोंसे युगपन् उपयुक्त होती है।

रुष्यप्याप्तक मनुष्याके आलाध कहते पर—यक मिटवास्य गुणस्थान, वर हां अपयाप्त जीयसमास, छहाँ अपयोत्तिया, सात प्राण, खारों सक्षाण, मनुष्यगारि, पर्वोदेश जाति, प्रसक्षाय, शीदारिकमिश्रकाययोग ओर कामणकाययोग ये हो योग, गुलकरी,

न १३८ वयोगिनेधरी गुणस्थानवर्तिनी मुप्यनियोंने आराप

न जी प्रसास गई का यो न कसा सम्दर्श सा साहि जा र र देर के र र क कर र र दे है है है प्रपार क्षेत्र के किन्द्र जी जी अंग स्थाप कर कर किन्द्र की सा जी अंग स्थाप कर कर कर के किन्द्र की सा जी अंग साम कर कर कर कर की किना सा उ जाग, पत्रवयंद, भगारि बमाय, दो अण्याण, अमनम, दा दाण, दब्वेण बाउ गुनक्र-सम्माधा, भावेण रिष्ट णील काउँलरमाश्रा, व्यसिद्धिया अभवगिद्धिया, मिरछत्त, सिण्णि, आहारियो अणाहारियो, मामारत्रजुला होति अणामाहत्रजुला बा<sup>गर</sup>।

## एवं महासगदी समसा ।

1.5.5

' दरमदोण दराण भण्णमाणे अत्य नचारि गुणहाणाणि, दो बीरममासा, छ पत्रचीश्रा छ अवउनपीओ, दम याण सच पान, पचारि सण्णा, देवनदी, पविदियजादी, नमराओ एमारट खीम, जुदमचबेदेल त्रिणा दो बेद, चचारि कमाय, छ णाण,

बारों क्याय, कुमान और कुभुन ये दो भड़ान, असवन, वशु भार अबभु ये हो दर्शन, प्रथम कारोत और गुरू नेरवाव, आवस कुणा, गील और कारोत ये तीन नेरवाय। अब्य सिद्धिक, कामप्रसिद्धिक, विष्याय, सीमक, आदारक, अनादारक, साकारोपयोगी और भागकरारायोगी देते हैं।

## इसप्रकार मनुष्याचे आत्राप समात हुए।

| Ħ   | 126            |                         | P                         | क्रमपर्याप्त <u>ा</u>         | त्रमपुष्यके म                   | गलाप         | r                                   |     |                               |                       |
|-----|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------|
| य स | जी<br>१<br>स अ | य (न्युक्ते<br>(अ. ७ ४) | ग है की<br>१६ द<br>स व भग | मी व<br>१<br>१<br>ओविन<br>काम | हा स्व<br>१ २ द<br>इस अते<br>एस | 24<br>5<br>5 | स म<br>इ २ ३<br>का स<br>र अ<br>भा ३ | 最が国 | संबे आ<br>१<br>से आहा.<br>अमा | व<br>व<br>वाका<br>अना |

| ŧ | ŧ         | 18       | ø |              |     |             |    |     |             |          | देव | Πà | स                  | म्स | म्य ।                 | R)  | राष              |                        |               |   |             |         |                |                       |                    |  |
|---|-----------|----------|---|--------------|-----|-------------|----|-----|-------------|----------|-----|----|--------------------|-----|-----------------------|-----|------------------|------------------------|---------------|---|-------------|---------|----------------|-----------------------|--------------------|--|
|   | ा ४<br>भे | et<br>et | 3 | T<br>Q<br>SI | - 1 | q<br>q<br>y | 11 | e v | ग<br>र<br>द | 8.<br>81 | 4   | *  | ब<br>स<br>सी<br>पु | ¥   | शा<br>इ<br>अहा<br>सार | II. | संब<br>१<br>अर्थ | र<br>सं<br>६ द<br>शिवा | ले<br>ह<br>मा | • | स<br>स<br>स | er<br>4 | स वि<br>१<br>स | आ<br>२<br>आहा<br>अन्त | र<br>साम्रा<br>अवा |  |

णेत्र सिन्पणीत्रो षेत्र अमिन्गणीत्रो, आहारिनीत्रो अमाहारिनीत्रो, मागार अणागारि जगरद्वरज्ञात्रो रा होति।

मणुमिणी अजोगिजिणाण भष्णमाणे अत्थि एव गुणद्वाण, एवो जीगमाणा, ए पज्नवीओ, एवो पाणो, सीणमण्णा, मणुमगदी, पाँचिद्रियजाटी, तमराओ, अनाण, अगगदेरी, अन्माओ, केनलगण, जहानसाटिनहास्मृद्धिसजमा, केनलदमण, दनेष ह लेम्माओ, भारेण अलेस्सा, भगमिद्धियाओ, सह्यसम्मन, जेन मण्णिणीयो का अम्णिणीयो, अणाहारिणीओ, सामार-अणागारेहि जुगनदुनमुनाओ न होति'।

टद्धि अपज्ञत्त मणुम्याणं भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एत्रो जीरामाणा, उ अपज्ञत्तीओं, मत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, मणुमगठी, पर्विदियज्ञारी, तमकाणा, व

विकरपेरि निमुत्त, आदारिणी, अनादारिणी, साकार ओर अनाकार इन दोनी उपयोगीन युगपन उपयुक्त दोती है।

भयोगिञ्जन गुणस्थानपतिनी मनुष्यनिथाके आहाप कहने पर—पक अधोगिक्वरी गुणस्थान एक पर्यान्त जीउसमास, छहाँ पर्याप्तिया, एक आयु माण, क्षांतक्ष, मान्य गति, पर्वाप्तियाति, त्रसक्षय, अधोगस्थान, अपगतव्यत्थान, अक्षापस्थान, कर झान, पथाच्यातियहार गुद्धिस्थम, केग्रस्थान, प्रत्यक्षे छहाँ हेस्याप, भावते अहेर्यास्था भ्रष्यसिद्धिक, शायिकसम्बद्धान, सिक्ष्ती ओर असिवर्ता हन होनी विकस्पति हुन, अन्धारिती होनी, साकार और अनाकार इन होनी वास्याति हुन, अन्धार

रुष्यपयाज्य मञुज्यों के आराय कहने पर—यक मिरवास्य गुणन्धान, वह तां भपवाज जीवसमास, छहीं अपवीतित्वा, सात प्राण, खारी क्षत्रव, मञुज्याति, वर्ग र्य जानि, यसकाय, श्रीदारिकमिश्रकाययोग और कामणकाययोग ये हो योग, गुलन्त

म ११८ अयोगिने वर्ता गुणस्यानवर्तिनी मञ्ज्यनियोंके आलाप

पूर्व पतास गद्दा या व कता सब दाल सत्ता सहिता । र ६ २० १ १६००० १११६ १ । १ स्थाप्त स्थापत स्यापत स्थापत स्यापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्था ग, णर्रमथरद, चनारि कमाय, दो अष्णाण, अमनम, दो दसण, दब्बेण काउ सुनक-म्माश्रा, भारेण रिण्ड-फील काउलेस्माओ; अरसिद्धिया अभरमिद्धिया, मिच्छच, सष्णिणो, हारियो अणाहारियो, मामास्यजुत्ता होति अणागारुग्जुता या<sup>गर</sup>।

# एव मञ्चसमदी समचा।

ं देरमर्राण् देवाण अष्णप्राणे अस्यि जतारि गुणहाणाणि, दो जीरममासा, छ प्रवीक्ष छ अपनन्त्रीक्षो, दम पाण सच पाण, ज्वारि सण्णा, देवमदी, पर्विदियनारी, रराञ्जो गगारह जोग, णत्रुसयनेदेण त्रिणा दो बेद, चवारि कमाय, छ णाण,

रिरं क्याय, दुम्मति धीर दुश्चन ये दो शहान, शस्त्रयम, बन्तु भार स्वन्तु ये हो दर्शन, त्यस बांगेत धीर पुन रेप्याय, आवले हृष्या, नीहा धीर कांग्रेत ये तीन रेप्साय: सध्य परिच, अस्त्रश्रासिद्धका विस्थात्य, स्त्रीवक, शाहारक, मनाहारक, साक्रायेपयोगी धीर नाक्रायेपयोग होते हैं।

# इसम्बार मनुष्योंके मालाय समाप्त हुए।

दयानिमें सामान्य वेवोंने सामान्य कालाव बहुने पर—आहिक खार गुणस्थान, सडी शीन और सड़ा अपवात ये दो जीवनमान, छहाँ पर्योगियो, छहाँ अपवासिया। द्वारी माण, गत प्राण, खारों नमाप, वेवगाठी, वर्षाद्वप्रमाठी, शतकाय खारी मनीयोग सारी बचन एत, शिविवक्तप्रमाण, किविवक्तिभकाययोग और कामपकाययोग वे स्वारह योग, युनक वेदे दिना दे वेद, खारों क्वाय, सोनी अज्ञान ओर आहिक योन कान ये छह जान,

## क्राध्यवर्याच्यक मनुष्यके भाराप

1 134

# 1Wo

| य वो य माने गुरे का यो य<br>रेट्स अ ७ ४ रेट्स के हिंद<br>स य वाल अधिकार | क हा सेव<br>च च च<br>इस अग<br>इस | र तर र १<br>वधु का भ मि<br>अप ज अ | त्र का व<br>३ ३ ३<br>से आहा, बाधा,<br>अना अना |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|

### हेर्यों हे सामस्य भाराप

| ٧        |        | <del>''</del> — | ١q  | , | ¥ | ŧ | ŧ | ₹  |         | 3 | ş<br>20 | K | भूषा द | 1  | - ŧ | EÇ<br>ATT | € | 1   | Ę | * | ्र<br>जन्म | स्<br>सम्ब | ĺ |
|----------|--------|-----------------|-----|---|---|---|---|----|---------|---|---------|---|--------|----|-----|-----------|---|-----|---|---|------------|------------|---|
| Ĥ        | स<br>स | đ               | 434 | v |   | 4 | ¥ | į, | 4       | ¥ | 1       |   | श्रम र | অশ | भरा | 41        | • | ar. |   | ~ |            | সৰা        |   |
| er<br>Se | ,,     |                 |     |   | _ | _ | _ | _  | 4<br>47 | ì | _       | _ |        | _  |     | _         | _ |     | _ | _ | ,          |            | I |

असजमें, तिश्वि दमण, दन्त-भोनेटि ठ लेस्मानो, भर्नागद्विया अनर्नारिद्वा, ह सम्मत्त, मिळ्लों, आहारिलो अजाहारिलो, सागारुप्रज्ञत्त होति अणागारुप्रज्ञता ग्रा

असरम, आदिने तीन दर्शन, उत्य और आउने उद्धः लेट्साए, (यहा तीन गणुन लेसणे अपयान्तनाल्मी अपसा आनना खाहिये।) अध्यमिदिम, समयासिदिम, छर्डी मागनन मंत्रिम, आदारम, बनाहारम। नामारापयोगी और अनामारोपयोगी होने हैं।

उर्दी सामान्य देशके पर्याप्तकारमय भी आराप बहुने पर—आदिके बार गुण्यात एक मझी पर्याप्त आपममान, छहा प्रयाप्तिया, दशों प्राप्त, बारों संत्राप, दर्गात, दर दिसमान, स्वकाय बाग मनीयोग, बारों वस्त्रयोग और बैदिष्टिककायपान के नाण नहीं भी पर पर्या के देश पर के पर

ı

रिष्ट्यं असम्मानगा सीग धुन सान्योग्नेत्रसमा । यात्रः, बक्षद्रसमा सम्मान्यमा स्व १ १ १ १ १ यम्मा यदमस्यम्या स्वरत सुन यम्बद्धस्य सा । विकासिन्यागस्मा बजासिमा साव १ ॥ १०४ ॥

भारतम्मा लिम श्रीरचानमा स्मातः पानाशः --
विभारत्यः साहबमाहः गुवितु व व पतिनः ।

अभारतेशाम सिन्ह वनाः, वक्ताः ॥ - विशा

स्थानिया भीरें स्वास्त आयम पाण प्रणाहे हाना ह का उपणा काम्या स्वास्त्र स्वास्त्र का स्वस्त्र की प्रणाहे होना है, वाधोनिक्ष्य व्यास्त्रण्या हाना है महाज्या शासक स्वस्त्र प्रणाप जा जिले हैं, प्रस्तेत्रस्य प्रणाहे स्वस्त्रस्य कार्याण जिले हें का हान उपणा का स्वस्त्रस्य क्षाया होने हैं, प्रस्तेत्रस्य स्वस्त्रस्य क्षाया होने हैं । इस्त्रप्तरस्य क्षाया होने ह का अस्ति हमानिया । अस्ति का अस्ति का स्वस्ति हमानिया । अस्ति हमानिया । अस्ति का अस्ति हमानिया । अस्ति हमानिया

स ये देवाभी ने श्वत्ववद्य था स स्ट्रहरूपने यह लाखा हान बण दण है— जह सुन्ने दूसना कारी, जन्मन बाहा हालाभाग बारा उपनालनमान हा पानि मेहिन पानी भीट साबुत पतिन बणाने हामा, हथाबार ५ यवन अन्तरन भागत साब देवाभी ने नेहने सहर बात है हि है

तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पमा य पम्म्युक्ता य । सुक्ता य प्रम्मुक्ता नेहससमासो सुगेयन्त्रों ॥ २१६॥ तिष्ट दोष्ट दोष्ट उष्ट दोष्ट च तरमण्ड च । एतो य चोदसण्ड नेहसाभेदी सुगेयन्त्रां ॥ २२७॥

णस्य परिहारो उचरे—ण तार एटाओ गाहाओ तो परार साईति, उमय पस्स माधारणाटो । ण तो उत्त जुत्ती वि घडटे, ण तार अपञ्चतकारुमारहेम्प्मणुहरर दर रुस्मा, उत्तमभोगभृमि मणुस्माणभपञ्चतकारु अक्षुद्द ति रुस्माण गउररज्णामारापर्माण ण पञ्चतकारु भारतेस्म पि णियमेण अणुहर्द्ध पञ्चत टन्यतेस्मा, छनिह भारतम्मत् परियद्दत तिरिकार मणुमयन्त्रताण दन्यतेस्माण अणियमण्यमगादो । प्रत्यक्षणनातामा

तीनके तेमीलेश्याका जब य कहा, दोने तेजोलेश्याका मायम अहा, दोके तेगीलेश्याक उत्तर एवय परालेश्याका जबाय अहा, छहके पहालेश्याका मध्यम अहा, दो के पहलेखाता उत्तर एवय हान लेश्याका जबाय अहा, तिरहके शुक्रलेखाला मध्यम भहा तथा कीहर्ष परमगुक्रलेखा होती है। इस प्रकार तीनों हाथ लेश्याओंका भेश जानना चाहिये॥ २५, १९३१

रिगेपार्थ— भवनवासी, बानव्यन्तर और न्योतिष्क इन तीन जानिक देगी करना तेक्रोलेट्स द्वांती द्वे । सीधमें और पेज्ञान इन हो स्वर्गताले देवाँक मायम तेक्रीलेट्स होती है। सानत्युमार और माद्रेड इन दो स्वर्गताले देवाँके उरहाए तेक्रीलेट्स और जप्य पर्यन्त होती है। मात्र, प्रश्लोक्तर, जान्तव, नापिष्ठ, श्रुम और महानुक इन छह स्वर्गतालों के मान्न पर्यन्द्रया होती है। बानार और सहस्वार इन दो स्वर्गतालोंके उरहाए प्रमत्या भी प्रजा गृक्रलेट्स होती है। बानार आपत, आरम्ब, अस्थुत और नी अवयर इन तेरह रिमानगोंक मार्यम गुक्रलेट्स होती है। इसके उपर नी अनुदिश और बार मनुनर इन नौहर विकार पार्लेड उरहए या परमाक्रणेट्स होती है।

समापान - वावावारकी पूर्वात वावावा अब परिदार बहते हैं - उपर बही ती है गायाप तो नुस्तिर पंगवी नहीं माधन करती है क्योंकि से गायाप उपर परासे माधार अपने समान है। और न नुस्तारी बही गह जुनि भी घटिन होती है। तिवहा राग्याप समान है। और न नुस्तारी बही गह जुनि भी घटिन होती है। तिवहा राग्याप समाप है - क्याप अपने क्याप आपने स्वात करती की है अन्या अपने स्वात के अपने तीनों ने न्द्रायांने उपने भी तीनों ने न्द्रायांने उपने भी तीनों ने न्द्रायांने उपने भी तीन मासान क्याप अपने क्याप अपने क्याप अपने क्याप अपने क्याप की क्याप करी क्याप की कियाप की क्याप की क्याप की की क्याप की क्याप की कियाप की की की की कियाप की कियाप की क्याप की कियाप क

द ना जी भदेश वर्ष तत्र अनुवंशकार वयन-"सहयात्रया पूरणी अनहा"। शीता त्रवर्षी !! है है सर में प्रचा वास्त्रा व होते पार

र ग. में पर पर नव चनुववानम्वयन्-' छन्ना मानादिवार्ष '।

भारने सुबब नगरप्यमाना । आहारमधीराण धवतर्यव्याण विग्मह्मानि द्विय मध्यतीराण धवरर्यव्याण भावने मुबब नेमारानित चेत्र । ति च, इध्यतमा वाम राव्यामासमी देयारी स्वर्येत स्वर्ययः स्वर्ययः स्वर्ययः स्वर्ययः स्वर्ययः स्वयः स्वर्ययः स्वयः

पनेका प्रमाग प्राप्त हो जावना। और यदि इश्योनेश्यांके अनुसर्व ही प्रायम्परवा प्राप्ती जाय, ता ध्रयस पणवारे बगु रेने आ आधने गुन रेन्याना प्रसंग प्राप्त होगा। तथा धवरुपणवारे आहारक ाराभेंच और घषण्याम विषयानिमें विद्यमान सभा जीवोंचे मायकी गरेशांसे हाच नेहमान भागीन प्राप्त होगा। दूसरी बान यह भी दें वि दुव्येट्ट्या वर्णनामा नामक मने उत्रवसे होती है माचरप्याने नहीं। इसरिये होती लेहपाओंको यह कह नहीं सकते। क्योंकि, अधानिया भीर तुरर्रावदाकी वर्णनामा नामकर्म नथा वानिया और जापविपाकी (चारिक) मोहनीय कमें इन दानोंकी एकनाम विश्व है। यदि कहा जाय कि कमोंके विद्यानीय प्रवक्त खर्ण हो। माये देशाने होना है, बीट बीदारिक, बीन्यविक, आदारक परिचे पण वर्णनामा मामकर्मके उर्यम होते है इस्तिन हमारे बधनमें यह उन दीय नहीं भाता है, सी भी कहना हीक वहीं है वयों के, 'कृष्णिन्द्याचारा जीव बन्दमा होता है पर नहीं छाइता है' इत्यादि इत्या बाहरी बाग्रींब उत्तर बरनेमें सथा स्थितिका आर मदराव धर्मे ही भागतेरयाका स्थापार देमा जाता है इस्तिएए यह बात लिख होती है कि मायल्डमा द्रव्यास्याने होनेमें बारण नहीं है। इसप्रकार उन विवननम यह फिन्त थ निकला कि वर्णनामा नामक्रमक उदयते भगनवासी, बानस्यन्तर आर ज्यानिया द्वांक द्रायका अपेशा एडॉ नेदपाय होती है, नथा भवनांत्रकारे कपरचे दायेले तज पदा शाव नाज जन्याण होती है। जस पार्मे पणे शिर पार्मे रमप्राते बाक्स अध्या पात्री यणयात रमासे युन क कंक कृष्ण व्यवदेश देखा जाना है उसी प्रवार प्रायेक शहीरमें द्वायम छटा ल्याओं के दान पर भी वक वनवाली ल्याब प्रवाह करममें कोइ विराध नहीं वाना है।



देन विच्याद्वीण मण्णमाणे अस्ति तय गुणहाण, दा चीरसवासा, छ पजनीजा छ अपन्यत्तीता, रम पाण सच पाण, चनारि सण्णाजो, देनगदी, पांचदिपयादी, तष्ठयाजो, एमारह जोगा, हो बेद, चमारि उमाय, तिष्णि अण्णाण, अमनमा, मा दमण, दथ्यण छ सस्सा, भारेण तठ परम गुक्रतस्माजो, मर्यायद्विषा अमर्रायद्विषा, मिच्छम, सांणाणो, ताहारिणो अणारारिणो, मागारयनुषा इति अणागाय्यनुषा रा

तान चत्र पञ्जनाथ भण्यमाचे अबि एय सुषहाण, एका जीरममामा, १९ पजनीक्षे, दम पाण, चचारि सण्याओ, देत्रमरी, पर्चिद्धियनादी, नगराओ, एत्र जाँग, दा पर, चनारि पमाय, निष्णि अष्णाण, अगजमी, दा दमण, द्वा १९ नेरमा, भारण तेड पम्म शुक्कतनमाआ, भवविद्धिया अभविद्धिया, भिच्चम, मण्जिणा,

तर्था विष्यादिष्ठ देवीचे वयाजवालस्वायी भाजप्य बहुत पर-प्यक्त विष्यादिष्ठ पुणक्यात यह संबीरयांज जीवसमाम छही यद्याजियो होगी प्राप्त बारी संवस्त देयानि पर्योज्यानि कारवाय याचा मनावेग बारी यवनयाग भीर वादिरकार्य देनी योग नम्तुब्बरेट्स दिना दायेद बारों क्याय सँखी भवाय भाग्या बहुआ सम्बद्ध देवा दान जुल्ला एडा स्ट्यार सावकार्य या भार गुज्र स्ट्याय स्टार्स्ट

में १४३ (सम्यादाष्ट इयाचे मामान्य मालाप

आहारिका, सामारुपनुत्ता होति अणागारुपनुत्ता पा " ।

तिसं चेर अपज्ञत्ताण भण्यमाणे अस्य एय गुणद्वाण, तजो जीरममाने, हं अपन्यत्तीओ, मत पाण, चत्तारि मण्णाओ देरगदी, पिन्टियजादी, तमराओ, न जोग, दो देद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, अमजमो, दो दमण, दण्येण राउन्सर्क रूसमा, भारेण उरेस्साओ, मरामिद्विया अमरामिद्विया, मिन्छत्त, साण्णिणी, आहारिया अमरामिद्विया, मिन्छत्त, साण्णिणी, आहारिया अमरामिद्विया, मिन्छत्त, साण्णिणी, आहारिया अमरामिद्विया, माराहरज्ञत्ता होति अणागाहरज्ञत्ता वा ि

देर सामणसम्मारहीण भण्णमाणे जन्यि एय गुणहाण, दो जीरममामा, ह

अम यसिद्धिकः मिथ्यास्य, सक्षिकः, आहारकः, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं।

उ ही मिध्यारिष्ट देवां ने अपयाप्तकालसव भी आलाप कहते पर—यक विष्णाण गुणस्थान, यक संबी अपयाप्त जीउसमास, छहा अपयाप्तिया, सात प्राण, बारी सन्दर, इनगानि, पचित्रियज्ञाति, असकाय, वेतिथिकमिश्चत्राययोग आर कामण्याययोग देवारिक मुद्दाकर्यदेके निमा दो येव, चारा क्याय, कुमति आर तुमुत ये दो अग्रान, असवन, क्य बार अयमु ये दो द्वान, इध्यक्ष कापोत आर तुम्न हेन्साप आनसे छहाँ हेन्साप, अन सिचिक, भन्न प्रसिद्धिक, विध्यास्य, सिक्षक, आहार्तर, अनाहारक, साकारीपयोगी और अनाकारीपयोगी होते हैं।

सासार्नसम्यग्दाप्ट देथोंके सामान्य आलाप कहने पर—पक्त सामार्ग गुणर<sup>णक</sup>

| Ħ           | 3 43     | मिथ्याद्यप्टि देधोंके पर्याप्त आराप                                 |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| ह<br>१<br>१ | ी व<br>१ | व शाम स्व हिला या व व लग्ना स्व |

|                                  | 4 13                                                                                                    |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| स १४०                            | मिच्याद्यणि देवीकं अपर्योप्त आराप                                                                       |  |
| हांची हियातात<br>राह्य ही प्रदेश | इ.स. बो वे इ.स. सब दें हे स न न न में ते<br>११२ : १४ १११२ दे दूर २२११<br>न किसी लग्नाम थर काम विता भीते |  |

परनतीओ छ अपञत्तीओ, दम पाण सन पाण, चनारि मण्याओ, दनगरी, पनिदिय-जादी, तमराओ, एमारह जीम, दी बद, चचारि एमाय, निष्णि जण्णाण, अमनमो, दी दमण, दय्य भारेहि उ लेस्माओः भश्मिद्धियाः साराणसम्बन्धः सण्णिणाः आहारिणा अणाहारिणो, मामाहबजुचा होति जणाबाह्यज्ञचा वा '।

"तेमि चेत्र पञ्जाण मण्णमाणे अरिध एय गुणहाण, एओ जीतममासी, 🛭 पसचीओ, दम पाण, चत्तारि मण्णाआ, दगादी, पचिदियनादी, तमराओ, णा जात, दो बेद, चत्तारि रामाय, तिण्णि अण्णाण, अमजमो, दा दमण, दध्वेण 🗷 लेम्या, माउटा

सद्रा पर्याप्त और सजी अपयाप्त ये तो जीवसमास छडों पर्याप्तिया, छडों अपयाप्तियाः दश्रें प्राण, सात प्राण: खारों सक्षाप देवगानि पवित्रियजाति, श्रमकाय, खारों मनोयीय बारों यसनयोग, विभिश्विक्काययोग, वानियिक्तिश्रकाययोग और कामणकाययोग ये ग्यारह योग, मपुसक्षेत्रके विमा हा थेत. खारों क्याव, तानों श्रह्मन, सलयम, चापु और सम्बुर् वे दा दशन, हथ्य और भागते छहीं देवाएं, भागतिहिक सामादनसम्यक्तव, संक्रिक,

भाडारर, अमाहारस सामारीपवीगी और अमामारीपयोगी होत है।

उद्धीं मासादमनम्बन्हारे वेयोंने पर्यान्तकालमक थी आराप कहने पर-पक सासादम गुणस्थान, यह सही प्रयास अधिनमास, छहीं पर्याप्तिया, दशीं माण, वारी सहाय. देव गति, परेन्द्रियजाति, हसवाय, चारी सनीयोग चारी चननयोग और पेनियेववशायाम से नी याग, तपुसवयेन्वे विना दी येद, बारा क्याय, तीनों अज्ञान असपम, धार और

मासार्वसम्बन्दाप्ट देखें हे सामाच भारतप म १४%

हा (संय द आ प प्राप्तानाई का यी नव . . . . . . . . गर थो असाजन पद्ध सा∓ीय 

सासाइनसम्यग्टप्टि देवाँचे प्रयाप्त भारतप

नेट पम्म सुक्तेम्माको, अवस्थिद्विया, सासलसम्मत्त, माध्यिणो, जाहारिणो, मागास्य होनि अवस्थास्यञ्जना वा ।

नीम चेर प्रवज्ञान भरणमाणे अपि गय सुणहाण, एजी जीरममान अवस्त्रनीयो, मच पान, चचारि मण्याया, देवनदी, प्रविदियनारी, तमराभा जाम, देव वेद चचारि कवाय, देा प्रणाण, अपन्यो, दो दमण, द्वेश राउमु रूच्या, मारेन उ रुष्माया, भरमिद्धिया, मामणमम्मन, मण्यिया, आहारिया, अ हारिया, मामार्ग्युचा होनि अनामार्ग्युचा वा ''।

द्वर प्रमामिकारद्वीण भागमाने अति गय गुणहाण, गओ जीरममान, एकार्रेजे, तम बार, चतारि मण्या रे, द्वरानी, पांचन्यिवादी, तमकाने, ला ब दो देन, चनानि काराय, निभिन्न जाणाणि तीर्ति अण्याणिहि मिन्नाणि, अमनर्स,

भवारु य हा न्यीन इत्यान छात्र त्रह्माण आपना तेज, यज्ञ और शुक्तणस्थाण अपनित्र कार्यास्त्रसम्बद्धाः संज्ञिकः साहारक, माकारोपयोगी सर आपकारोपयोगी होत है।

दारी नामापालकारणि देवान पायांप्यकाणम्याची भारताव नदने पर-वह सण त्व मुद्याग्यक एक मही न्ययोग्य जीयमसान, छहा भाषांचित्रया, सामा प्राण, चारा साव देवर्ण्य पूर्व प्रदेशीत, समझात्र, वितिधिकामि व्यवद्योग और कामणकारयोग व हिं सात्र स्वत्व रेण्ड दिना द्रा यह, काम क्याय, कुमति और कुमुत्र वे द्रा भजात, भाग्य स्वत्य के स्वत्य के हा हरीत, हज्यश कायाव और शुक्र रुग्याय, मायम एमें स्वाप्त

क्षण भीडिक सम्मान्त्रसम्यकान्, स्थापक, आहारक, धनाहारक, धनाहारेगयामी भी ध्रव कारणाम् इतन है। स्थापाम राजि दर्गे इत त्यापाकारणांवानी आराम करने पर - वक सामान पे रिक्षण के पर प्राचन की सम्मान प्राप्त पर्याप्तिका द्वारा प्राप्त समी समी विकास पर प्राचन के समाय वाले समायाम, सारा स्थापाम आर विनिधिकार्य

र के पर हो हो हो है जिसकार वारों सनायार, बारा स्थानसार अने बीनियंत्रकारी देश हो र जनसङ्ख्या दिना ने येद बारा वपाय तार्वे बदानान मिनित प्रार्थ जनकार असम्बद्ध बहु ने र अवडा येदा हमीन, हुट्या छुटी हेर्यान प्रार्थ नी

१,१] सन प्रत्याणुकाम् संदे कालामण्यणः [५४१

दमल, दब्बेण छ तेस्माआ, भावेण वेउ पम्म-सुरुक्तिसाजा, भविष्टिया, मम्मामिञ्छल, मणिगणी, आहारिणी, सामार्वजुना होति अणागारवज्ञा वा ''।

दव अमनदमस्मारद्रीण भण्णमाणे अध्य एय गुणहाण, दो जीरममामा, 🗷

पडनतीओ छ अप्रज्ञतियो, हम पाण सत्त पाण, चचारि मण्याजो, देरमरी, परिदिय-जारी, तसराजो, एपामह जोम, हो बेद, चचारि क्साप, तिष्णि णाण, असनम, तिष्णि हमण हरोण छ रेसमा, भारेण वेट प्रम्मसुरस्टेस्साजो, मगमिदिया, तिष्णि सम्मन, मण्यित, आहारियो अणाहारिया, मामारस्त्रचा हानि अणागारस्त्रचा ।

पप्र और शुक्त नेदयायः भ्रायमिदिकः सम्यभिष्यात्म, महिन, महारक, साकारोपयोगी आर भगकारोपयोगी होते हूं।

भनाकारीययोगी होते हैं।

अस्यनसम्बन्धिः देवावे सामा य आलाव बहुते वर--वन् अविरत्नस्ववादि शुज स्पान मश्री प्रयोत और सञ्चा अवजात ये दा जीवस्त्रास, छहाँ प्रवासिया, छहाँ प्रावसिया, दश्में मण, सात शाण बार्गे सञ्चार देवगाति पूर्वे प्रवस्ताति, अनदाय, चारा प्रतीयोत, बारों प्रवत्त्रोता, विविविकशक्यान, जिल्लिकश्वायान आर बस्तणशायवात वे ग्यारह वीचा, मसुन्वचेन्द्रने जिता हो वेद्, बारों प्रयाव, आदिके तीन पान, अनप्त, आदिके तीन द्वारत, इट्यस एहाँ नेट्याए, आयोव ता, पञ्च आर पुष्ठन नेप्याण अपानाविक, जीएपानिक,

साविक और सायोगदामिक थे तीन कम्पक्त सडिक, आगारक, अनादारा काकारा पर्यागी भार अगावारीपयोगी होने हैं। म १४९ कस्यागि व्यानीह देखें ने भारतप

म १४९ सहस्राधिनशास्त्रि देशें हे आहेग की है । या सा ता इ (का बी देश हा त्या सा है । स्वीस की है । या सा ता का सा ता सा

श १० अस्वतस्यव्यरिष्टेबेंड स्थानाय स्थाप द्वीच प्राभा का यो वेक सा सवा "सा भवेता व १६१ १९३४ १ मा का का स्थाप अध्या भवे प्राभा भी भी भा करमा स्थाप अध्या स्थाप का का स्थाप अध्या भा सा वेस वह स्थाप स्थाप असा भ सा वेस वह स्थाप



1, 1 ]

आहारिको जनाहारिया, मामान्यनुना हानि अधामास्यमुना वा ।

भगणग्रामिष ग्राण्येतर नीरिमयाण भ्रष्णमाण औ । चनारि गुण्डाणानि, रा प्रितमामा, छ पञ्जनीओ छ अपजनीओ, रा पाण मन पाण, प्रनारि मह्माआ, इसारी, परित्यिनारी, तमुगओ, ग्यास्ह बीता, टा पेर, प्रनारि क्याय, छ हार्रा, अमनम, तिष्णि दमण, हर्षेण छ रुस्मा, मरिज पिड भीर ग्राप्टरमाआ पहन्ता, वेडस्मा, भगमिद्धिया अमर्गाविया, ग्राप्टममण्या शिला प्राप्त ममन, मिल्ला, आहार्गि आहारिगी, मासार्यक्षना हारि अलासार्यक्षना ॥ ॥

माकाराययोगा और भगकाराययोगी होते हैं।

भारतपास, यानव्यान्तर कार क्योचि क स्थावं न्यामान्य स्थान्य वनन पर-भारिक यार

यं प्यारद्व घोना, अपुत्तवयन्ते विज्ञा वा वेद् व्यारं। वयार, स्त्रांना स्वातः आर्थाः स्वादं स्त्रांन स्वातः आर्थाः अवयाः मान्यं प्रद्र्षातः, आर्थाः अवयाः मान्यं प्रद्र्षातः, आर्थाः अवयाः मान्यं प्रयोगः स्वादं स्व

म १ आस्त्रप्रमाण्डहारी त्यों के आपर्याप्त सार्णाप यूजी प्रमानित हुंदा है देव हा तेव यु हे सुन तेन सा ह रूप प्रभाग रहे हैं । प्रमानित सुन सुन सुन सा स्थानित सा स्थानित सा स्थानित सा स्थानित सा स्थानित सा स्थानित सा

प्रमास का बना स्वयं मानवा दे दे का प्रकार के किया के किया के किया के पितियों ट्रांच किया यूर्त की अधिक बार्स के प्रकार का क्षा के बाद का का का का का का

 तेमि चत्र वजनाण मण्णमाण अत्रि वय गुणहाणं, वन्नी वीत्रमामा, उ पजनीओ, दम पाण, चनारि मण्णाओ, त्रात्मी, पांचित्रपारी, त्राहाआ, णत्र ताण, दो पेद, चनारि प्रमाय, तिण्णि णाण, जमनम, तिल्णि त्रम्प, त्रात्म उत्रमाना, मात्रेण तेउ पम्म मुक्रस्टेम्माओ, मत्रमिद्विया, िल्णि मम्मन, मण्जिणो, आगरिणा, सायाहरहाचा होंति अणायाहरजुना तां ।

वेमि चेर अपञ्चाण भण्णमाणे अधि एय गुणहाण, एटी वीरममाना, उ अपरज्ञचीओ, सच पाण, ज्वारि सण्याओ, नेरमर्दी, प्रिनेदियनानी, तपराणे, र जोम, पुरिमेरेटो, चचारि समाप, तिष्मि णाम, अमजमा, तिष्मि नमण, न्येण सर सुक्किटेस्मा, स्रोग्ण वेड पुरुष सुक्किन्साओ, स्वर्गमिद्विमा, तिष्मि मस्सन, मण्णिए।

उन्हें अस्तवनसम्बर्धि होंगें पर्याप्तकारम्याची आराप करने वा--यह अस्ति सम्बर्धि शुणस्थान, यक नशी पर्याप्त जीवमसास, छतीं पर्याक्षिण दशा प्राण, यारा समय, देवताले, पंत्रेडियजाति, जससाय, चारों मनोचीत, चारों व राण्येत और पित्रिकर राय्या ये तो योगा नषुनक्षेत्रहे बिना दे। येद, चारों क्याय, आहिंह तीन सान, असपम, आहिंह तीन द्यान, इत्याने छहीं शेर्याण, भावसे तेज, पद्म और शुक्रस्ट्राण भायांत्रिक, शांष्ट शमिक, सायिक और सायोग्योगिक ये तीन सम्बर्धान्य। सीमक आहारक, माकाराय्योग और अनाक्ष्योणी होते ह।

व हों अनयतसम्यग्दाष्टि ने गोंके अवर्याप्तकालसन जी आल्प कहते पर-पद औरले सरयरहरि गुणस्थान, यक सजी अवर्याप्त औरसमास्त, छहाँ अपयासिया, मात प्राण, वार्ष सहाप, देवगति, पत्रेविरवज्ञाति, असकाय, विशिविक्तिश्रकावयोग और वासाकारणे व ने योग, पुरुपयेद वारों कथाय, आदिके तीन हान, असयम, भारिके तीन दाँ इप्यस्ते कारीत और गुम्क लेन्द्रा, मायसे नेज, वद्य और गुम्क लेक्साय, सम्यमिदिक, भा द्यानिक, साथिक और क्षायोगदामिक ये तीन सम्यक्त्य, स्विक, आहारक, अनाहार,

| ł | र्पः | असवतसम्बन्दिए देवीके प्रयाप्त आर | ľ |
|---|------|----------------------------------|---|
|   |      |                                  |   |

| श र<br>भप<br>श्रेष्ठ | 4 4 4 | সা<br>१० | र्ष | र | 1 | ণ<br>ণ | मंव | 1<br>4<br>1 | रे यी पु | × | शा<br>मान<br>अन<br>अन | श्<br>अस | द<br>१<br>१ द<br>विना | ड<br>इ. इ. इ.<br>इ. इ. इ. | म् | स<br>३<br>जाप<br>क्षा<br>क्षा | स्रोते<br>१<br>स | ्र<br>जा <sup>भ</sup> | रूप<br>अना |
|----------------------|-------|----------|-----|---|---|--------|-----|-------------|----------|---|-----------------------|----------|-----------------------|---------------------------|----|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------|
|----------------------|-------|----------|-----|---|---|--------|-----|-------------|----------|---|-----------------------|----------|-----------------------|---------------------------|----|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------|

सा-यस्त्रात्रापुर्वे रहिरे पाणवरणां [५६३

भनापासिय राज्येतर ब्रेलियाण भनामाणे पत्थि चर्चारि गुनहाणाणि, हा ब्रियममामा, छ पञ्जमीको छ नपचनीको, दम पाणु सच पाणु, चनारि मणाको

आहारिया अपासारियो, सागारवनचा होति अवागारवच्चा वा ै।

आहारियो अगारारियो. मासास्य पत्ता होति प्रवासास्य पता वा

अंतिमनामा, ए पञ्जनीओ छ नपनवीओ, दन पाण सच पाण, चनाहि मणाओ देराही, पर्विदिषदादी, नमकापी, ष्यातह बोग, दो बंद, चनाहि कमाय, छ याण अमदम तिष्णि दस्प दन्वेष ≣ लेम्मा, भारेष हिण्ड णीळ-काउतेस्माआ बहप्पा वेउतेस्मा अवस्थित्या अमबनिद्धिया सद्यसम्भण्य विणा पच सम्भन, मणिपी,

t. t 1

साहारापयामां भार अनाहारोपयोगा दोते हा

भवनपासी वानम्यन्तर और न्योनिष्क स्वांके सामान्य धानाव बहने पर-माहिके बार गुण्हपान सम्रा प्याप्त और सम्रा भववाज्य हो जीवसमान, व्यतं प्याप्तिय एटॉ अपवाँ निवारी ह्यों प्राप्त, सान प्रप्त कारों सम्राप्त हेवार्गन, पर्वो प्रयक्षानि, सम्बाग न्यामेश मनोधीन, बार्त वननयोग क्षत्रिककायोग, प्रोप्तिकशिष्टाययोग भार बार्मामवायोग वे स्वारह दोन, न्युतक्षद्वे धिना हो थेह, बारों बनाय तीनी ध्वान भार धाहिके तीन

य प्यारत कार, नमुस्त्रस्यक ध्यना द्वायह, खारा कारण तीला अवाल आध्याहर ताल धान ये राह बाल सत्यया आदिके लीन द्वार्ग, हम्मले छहा क्रियाय, शावसे स्वयाल काल्हा अपेश्रा हम्म बाल अर बायेल हेल्या तथा पर्याच्यालकाल्डी अपेशा तेडालेस्सा साराक्षित्व असार्यासाठिक शाविकसन्यस्त्रके विना पाव सन्यस्य स्वत्रक, ब्याहरफ सनाहारका साक्षराययामी और सनाकारेययोगा होते हैं।

म १ - अस्यतस्यागिष्ट देवीके सर्पाप्त माराप

त्र वापण्यं न प्रवश्च सहय हे सा सीस बा उ रहरू ५ १ मा अब वेद वाल भा उरापण अस्पत्र ५ मा अब वेद वाल भा उरापण भा प्रवश्च प्रवश्च स्थाप स्थापत्र

र्नाम चेन पञ्जाण मृष्णमाणे जित्य चर्चारि गुणहाणाणि, एत्रो जीवममासा, प्रज्ञानीयां, टम पाण, चर्चारि मृष्णा, देनवटी, प्रविदियवाटी, तमकात्रो, णर वा दे नेन, चर्चारि स्माप, ठ णाण, अभवम, विणिण दमण, टब्वेण छ लेम्मा, भा वहाण्या तेउलेम्मा, भन्नमिद्धिया अमर्गमिद्धिया, पच सम्मच, मृष्णिणां, आहारि मापालवासा डांनि रणासालग्रन्ता ना ।

नेति चेत्र अवज्वनाण भव्यामाणे अन्यि दे सुणहाणाणि, एश्री जीतमामी, अवज्वनित्रीते, सन पाण, चनारि मण्णाओ, देतमही, वांचिद्रयादी, तमरापा, जोग. टो नेद, चनारि कमात्र, टो अण्याण, अवज्ञमे, दी दमण, दब्येण राउस्हर सम्माजी, मानेण रिण्हणील राउलेस्मा, भत्रमिदिया अमनमिद्रिया, टी मम

उन्हों महत्विक देवाने वर्यान्तर, रुमराची आराव कहते वर—भादिरे नार है इयात, यह नार्या वर्यान जीवनमाम, छहाँ वर्यान्त्रिया, दशों जान, बारा महान, दर्या वर्षे हियानी, जमहाब, बारों महोयोग, बारों वहत्वीम, और वैतिविक्वाययोग वे वेग, नर्युतक देवें विना दें, यह, चारों क्याय, तीनों प्रभार और आदिरे तात का एट छात, जनस्या, भादिने नार दर्शेन, हळान छहाँ रुस्याल, आहमें जप्य तेजें रू मार्गानां कर, अमार्गितिक: शाविकमस्यस्थव विना वाच सन्द्रपत्र, शतिक, आहाँ साक्ष्मीयोगी और नाक्ष्मीस्थानी होने हैं।

उन्हों अवस्थित द्यों हे अपयोजनाज्यस्य धी आजाप करने पर-मिध्याणि के सामद्वसभ्यवादि वे हो गुजरणात, यह सर्वी अपयोज जीवनमाम, एहीं अपयोजि सम्बद्धः, वार्षे अवद्योजि हो गुजरणात, यह सर्वी अपयोजि जीवनमाम, एहीं अपयोजि सम्बद्धः, वार्षे अवद्योजि हो हो हो वार्षे विश्वपित्रज्ञायोग क्षेत्रकार के स्वी के स्वी

#### स्वतंत्रिक द्वाँके वयान माराप

8 8 7 22 3 16 3 3 fet

सिण्या, आरारिको अणाहरिको, मायारपञ्च होति अणागारपञ्चा वा' । भवणपामिय-वाणप्रतर नोहमियदेवभिच्छादृष्टीण भव्णपाणे अस्य एय गुणटाण,

दो जीनममाना, छ पञ्चचीओ छ अपञ्चचीओ, दस पाण मच पाण, चचारि राण्णा, देयगरी, पर्विदियज्ञादी, तसकाओ, एगारह जोम, दा वेद, चचारि वसाय, तिरिण अण्णाण, अमनमो, दो दमण, दब्बेण छ छेस्सा, भागेण रिण्हणीलच्याउछेस्मा अहण्णा वडलम्मा, भगमाद्वेया अभगमिदिया, विच्छत, मण्णिणी, आहारिणी अणाहारिणी,

वेउतन्या, भरामाद्वया अभागाद्वया, विन्डच, यांभ्यणा, आहारिणा अणाहारिण सागात्रज्ञचा होति जणागारगज्जचा चा '।

दन थे दो सम्यक्त, सम्भिन आहारक, अनाहारक साकारोपयोगी ओर अनाकारो पर्याणी होने ४।

मिध्यादाणि भाननामां, वाल यन्तर भार ज्योतिक हेर्नोक सामा य आलाय बहते पर—पह मिध्यादारी गुलस्थान, सामें प्यान और सामें अपयान्त ये हो जायसामात, छार प्यानित्या, इसो आप सान प्राला चारते सामाय, हेवातिन प्रवेदित्यज्ञात, स्वार ज्यादित्या, छहा अपयानित्या, वार्मो प्रवास प्रात्म प्रवास प्रात्म त्यादे प्रवास का प्यास का प्रवास का प्रवस्थ का प्रवास का प्रवा

१ १० भारतिक हेवाँके अपर्याप्त भाराप

भीर अनावारीपयोगी द्वान है ।

| प्रतियालम् सार्का <u>यी</u> वेक<br>१९१५ ४४ १९१२ २४<br>१स | ता सय व   छ स<br>  २ १ द ६ २ १<br>  पूम अप चंध्र का म<br>  पूम चंप्र का म<br>  पूम चंप्र च च | स सही आ उ<br>३ १ ३ । ३<br>नि स अना साम्रा |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

#### १ ६ अधनविष मिथ्यारिक हेर्लोक साम्राज्य साह

| न र         |       |              |     |             |         |               | ામવ્યાદ                                 |            |                |               |                                    |             |              |                 |                                |                   |   |
|-------------|-------|--------------|-----|-------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|---|
| ज<br>स<br>स | T T E | ना<br>१<br>७ | e e | ग<br>१<br>द | 44<br>6 | का<br>१<br>चम | सी स<br>१९।२<br>स ४ मी<br>स ४ मी<br>स २ | अहा<br>४ इ | स्य<br>१<br>४म | 34<br>4년<br>1 | हे<br>" ६<br>मा ४<br>भा ३<br>नेज १ | स<br>स<br>अ | ग<br>*<br>भि | माज्ञ<br>१<br>म | <u>अ'</u><br>३<br>श्राग<br>भना | ॥<br>माध्य<br>असा | I |

नीम नेत्र पाचनाण माणमाण अस्य एय मुणहाण, एत्रो नीतममाण ए पाचनीजो, तम पाच चनारि पाणा, देवगरी, प्रविदेखनारी तमहाजो, गर अस्य ते वेर चनारि समात्र निष्य भागाण, असनमो, दे रमण, रब्दा छ तेम्माज भारेष चहिलायो चेर्टनमा, स्वमिद्धिया, मागणनम्मच, मण्णिणो, आहारिया, माण प्रवचा होति स्वासार्थनचा जा ।

र्नेस पर पाजनाण सणासाने जी राय सुणहाल, एजी पीरममाना, ए प्ररातीजो पण पण, चनारि सम्बा देवगरी, पीचदियवारी, तसराआ, दा आ रापर पणीर समाप रो अप्याण, जसवस, दो दसल, दब्बेण बाउ सुरस्तमा सोरा रिटर कीर-साजेम्सा सामिदिया, सासणसम्बन, सरिणणो, याहारिया आ

प्रशासन्वाद्वसम्पानम् स्वतिविध देवाचे पर्याजकात्मस्याची आहार वहत या-एक शासादव गुणम्याच एक सञ्जीपयाणि जायसमास, राष्ट्र स्वयापिया, द्वाँ प्रण, वर्ण सहस्य द्वा ते पृथ्वित्वयानि, त्रमकाय चारा प्रशासन बारा स्वत्वया भार करें शासकायाम्य य त्रायम व्यवस्थित दिवा देवित वारा क्याय, तीती अज्ञत, प्रसंख क्या भार राष्ट्र स्वतं द्वार हुण्यस छण्य प्रद्यापं, प्रायम ज्ञयाय ताजापद्वा सर्व स्विद्ध स्वाप्त स्वतं स्वतं स्वतं हुण्यस स्वतं स्वतं ज्ञायस्य स्वाप्त स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्व

पणा सम्पन्नसारकारी अवस्तित द्यांत आयात्त्रवाण्यस्यामी आयाद वहतं वा-राह स्थानस्य गुण्या जावा स्थान वाश्यासार्वा स्थान स्थान स्थान स्थान स्थानिका स्थान स्थान स्थानिकाल वाश्यास्य स्थानिकाल स्थान स्था

३ ११ ५ स्थल प्रेड सम्माल्यम्याकार व्योष प्या त सम्भाष





सोपम्मीराजन्याण भण्यमाणे जी तत्तारि सुणद्वामाणि, ने वीत्रसमसम् छ ज्योक्षेत रु जदक्रमी के, दम पाण मच पाण, चनारि सण्या, देवमदी, पीतिद्ववादी, माराभा, म्यान्ट चेता, दो वद चनारि उमाय छण्याण, जमनम, निण्णे दमण, प्रेण का मुस्स मिन्यमेड उस्मा, मारेग मिन्यमा तेउछस्मा, भरिमिद्धिया असर मिद्धिया, ए सम्मन, मण्यिणो, आरारिगो अणादारिणा, सामाह्यकुता हॉति अणामार क्रमा ना भ

तेमि चर पचनाण भज्जाबाण अस्थि चणारि गुणहाणाणि, एया जीप्रममासी, छ असीजे, दम पाण, चनारि मच्याआ, देरगदी, पर्तिदेपचरी, तमसजे, णर सेस,

ानमें केपण पुरुष्येद वा केपण काउद इस्रमार एक वेदके स्थापित कर इन पर प रणप पुरुष्येदा भीर उत्तथेदा अपनिकारिक है जाते हैं। अपनिकक्त सामाण भागापाँस वे पेर सामानीर्धे इस्स अधिक आर कीर विशेषता नहीं है।

स्थापम वेदात देवोंक सामान्य आलाव बहने वर—आदिके वार गुणस्यान, मजी वयीज गर स्वा भववाज यही ओवममान, छहाँ वयानिया छाई अवर्धालया, हशी भाग, मात एए. पारों संज्ञाव देवानि वर्षेट्र ज्ञाति असरान वार्य स्वायोग कर्षे व्यक्तचेया। सिनिक्शावयोग देवानिय स्वयत्योग स्वायन्योग से स्वायत्य योग समुसक वेश्वे विचा दी वेद वारों क्याय, वाली अज्ञान आर आदिके तीन हाम ये छह गान, स्वयत्य, आदिके तीन हाम ये छह गान, स्वयत्य, आदिके तीन हाम ये छह गान, स्वयत्य, अपदिके तीन हाम ये छह गान, स्वयत्य, आदिके तीन हाम ये छह गान, स्वयत्य, अपदिके तीन हाम ये छह गान, स्वयत्य, अपदिके तीन हाम ये छह गान, स्वयत्य, अपदिके तीन हाम ये प्रयास स्वयत्य स

त्तवारीपयोग्ता और अनतवारीचयोगी होते हैं । उन्हों साखम वेनान देवेंद्रे यर्शनवरात्तव था आराप कहन वर—आहिते बार गुण थान, वर सभी व्याप्त आग्रमाम छहाँ वर्शान्तवा दशों प्राण जाग सम्राव दरागी पर्य

प्रकाति, सम्बाय, वार्धे प्रोपोस प्रार वक्रमयाम सर अक्रिवरकावयास रे स रक्षेत्रा ६ ४७ । स्थापन सार्गा ।

े १८४ — स्याध्यस वेद्यान त्यावक स्थासाच्या गांचाय त्रुष्टी विश्वास १९६१ । वे स

के व पू मिसप ६अ उ सास अ

. 2 7

## अणाहारिणा, मागाहरजुना होति जणागास्त्रजुना रा ।

मेशियमीमाण सामणमम्माहद्वीण भण्याणे अति र ण्य सुबहाण, दो बीवनमाना, छ पज्रतीआ छ अपञ्चरीओ, दम पाण सच पाण, चनारि सच्चा, द्वारो, प्रादियनादी, तमराओ, एगारह जोगा, हो पर, नगारि क्यार, निर्म्च क्ष्यार, प्रादियनादी, तमराओ, एगारह जोगा, हो पर, नगारि क्यार, निर्म्च क्ष्यार, अपोय स्वित्या नेउन्तेस्सा; अपोयिद्या, त्रात्या स्वित्या नेउन्तेस्सा; अपोयिद्या, सामाहबनुवा होति अगागाहरज्ञा पारे !

### पयोगा आर मनाकारोपवामी होते हैं।

पामान्तरमान्यराहि सीधमें पंतान न्वींक सामान्य भ मान वहने पर—वह मामान्य प्रमुख्यान, सभी पर्यान्त भीर सेश अवयान्त ये हा आवमान्य, छही प्रयान्ति, छही सम्प्रानिया। नृत्ती प्रान, सान आनः वार्ति संशाद द्वानि वर्षिष्ट्यकाने कारकार, वार्ति भनोता, बार्ति धवनवोग, पिनिष्ववरायधान विश्ववर्षित्रस्थायपाव व्यव साम्रक वार्षिति में स्वाद होगा, नृत्तुनवपदने विना हो यह बारो क्याय नार्नि अवत अवस्थ स्यु और अवस्तु वे हो नृत्तिन, हमाने वार्तिन, गृत्व आर अपस ने अगरण आवन सम्बन्ध कीडिया। अपनितिक्त, सामानुननायस्य संबिद्ध आहार्यक अवहारकः साम्रान्यपादी और मान्तिरियोगो होते हैं।

| 7  | 59 |   |   |    |    | 1  | ą c | 46.6 | IR 64 | INH | e( | સાન | र्था क | અપ્યા | 141 4 | es desi. | •  |    |     |               |
|----|----|---|---|----|----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|--------|-------|-------|----------|----|----|-----|---------------|
| ij | ৰী | q | į | 17 | er | 47 | ę   | 47   | 41    | 4   | 6  | 136 | 48     | ε     | 4     | 46       | ď  | 44 | 40  | 4             |
|    | R  | • |   | ٠  | ¥  | ŧ  |     | ŧ    | 8     | 8   | ¥  |     | ŧ      | 4     | 8     |          |    |    |     | 4             |
| 4  | ŧ  | ¥ |   |    |    | ě  |     |      | e fa  | in. |    | 42  | arff   | 48    |       | 4        | 15 |    | 4.5 | 4%            |
|    | ×  |   |   |    |    | •  | F   | E.   | 414   | 3   |    | 14  |        | 44    |       | 4.       |    |    | 44  | 4<br>44<br>44 |
| Ì  |    |   |   |    |    |    |     |      |       | •   |    |     |        |       |       |          |    |    |     |               |
| _  |    |   |   |    |    |    |     |      |       |     |    |     |        |       |       |          |    |    |     |               |

| 4      | ₹ 5 e            |          |         | सार | शक्     | मस | भ्या | EIE +        | गधम | 074 | द्या≢ | <b>ধাহা</b> ন | भागाव |   |          |
|--------|------------------|----------|---------|-----|---------|----|------|--------------|-----|-----|-------|---------------|-------|---|----------|
| 1 14.0 | ही<br>संप<br>संप | 14<br>14 | at<br>I |     | 47<br>E | ,  | •    | 5<br>11<br>4 | 4   | •   |       |               | ,     | • | <b>*</b> |
|        |                  |          |         |     |         |    |      | •            |     |     |       |               |       |   |          |



अणाहारिणो, सामारुपनुचा हाति अणामारुवनुचा वाः ।

मे। पम्मीमाण तात्तणमम्माइद्वीण मण्णमाणे अस्य एय गुणद्वाण, दी जीवसमासा, 
ए पज्रचीओं ए अपञ्चिती, दम पाण सच पाण, चणारि सण्णा, देवगदी, 
प्राचिदयज्ञाने, तवस्त्रामा, एपारह जोगा, दो बेद, चचारि ऋषाय, विण्णि अण्णाण, 
अमजमा, दो दसण, दर्गण काउ सुक्त मिज्यमवउनस्सा, भाषेण मन्द्रिमा वेउलेस्सा, 
मन्द्रीदिया, सार्यासम्मन, मण्जिणो, आहारियो अणाहारियो, सामाह्रवजुचा होति 
अणानाहराज्या यां ।

## पयोगी भार भनाकारोचयाची डोते है।

मानाइनसम्बर्गाः साम वेद्यान देवोंके सामा व माना करने पर-जक सामाद्र मुग्तिया, हार्गे प्रपादित्या, हार्गे प्रपादित्या, हार्गे प्रपादित्या, हार्गे भ्रयादित्या, सार्वे भ्रयाद्र भ्रयाद्र स्वाद्र क्षाय्या, क्षारे प्रमाद्र क्षाय्या, क्षारे भ्रयाद्र क्षाय्या, क्षारे भ्रयाद्र क्षाय्या, क्षाया, क्षाय, क्ष

## त १६० विध्याद्वरि सीधम एदान देवास अवर्याप्त आदाप

| a Ca | आ प मा<br>११५७<br>वे अ | सग्ह स<br>४१११ | र र<br>रिमिकी | कृत्र भस<br>इस भस<br>कृत्र भस | द विमिष्ठ<br>१ दर्द १<br>१ इत्र मा<br>भारता | साहि था उ<br>११२<br>स जाहा साहा<br>अवा जवा |
|------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| L    |                        |                |               |                               | 94                                          |                                            |

### म १७० मासाइनसम्बन्हिष्ट सीधर्म देशान देवींके सामान्य भाटाप

| 9 2                                    | ६५ १० | सागा है। के<br>दे के कि | 11 3              | 8 8 1 | ्र<br>वधु        | 1 8 8 | वजी। आ<br>१ २<br>से आहा | र<br>वाका |
|----------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|-------|-------------------------|-----------|
| ### # #### ########################### | , ,   | 5                       | 415<br>45<br>43 6 | ,     | अस है।<br>म<br>त |       | अन्ता                   | जर!       |

वेमि चेर पटचचाण भष्णमाणे अस्थि एय गुणद्वाण, एवो वीशसमान, उ पण्डचीओ, दम पाण, चतारि सष्णा, देरगदी, पर्चिदियवादी, तमकाओ, पर उत्तर दो रेद, चतारि रमाय, तिष्णि अष्णाण, अमवसी, दो दमण, द्वर गोर्गेहि मन्त्रिय वेडलेम्मा, नविभिद्धिया, सामणसम्मन, सष्णिणो, आहारिणो, मागाकरत्ता रेपे भगागाकरत्ता राष्ट्रा

"तेनि चेर अपजनाण मण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, एजी बीरममाश, उ अरजनीजो, उत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, टेबमदी, पचिदियनादी, तमकाआ, दा बार हो बेद, चत्तारि क्षाय, दो रणगाण, असत्रम, दो दमण, दण्णेण काउ गुरुनसः

उन्हों सामाहनसम्बर्गा सिंधमी ब्रह्मान वृद्यों के व्यास्त हालसभा आकार हारे पर—वह नामाहन शुप्तरथान, वह संबी वर्षाय्त आयसमास, छहाँ प्रवास्त्रिया, ह्या इन सारी संबार, इंग्लिन, व्याञ्चयनानि, ज्यसमाय, बारा मनीयोन, सारा व्यवस्था भा सम्बन्धिकस्थयना वाना सोगा नमुन्द्रदेवहे विना हो पह, बारों कराव, ताने भन्न समझ, बारु धार भन्ना हे वे हुगैन, त्रूच्य भीर भावसे समझ तेजोलस्य, भणांत्रिया समझ, समु धार भन्ना हे के, भाहारक, माहारोषवोगी और अनाहारोगियोगी हान है।

उ.सी शामान्तवायवारि शी और पेशान नेपोक अपयानानात्मव मा आता हार पर—वह सामान्त गुल्यान, एक मंत्री अपयान्त नायसमान, छहा अपयान्त्रण, छा क्षण, बारों सकर दुर्गान, प्रतिकृत्यानि, जनकाय यैनिविकामिकायमा आर कार्य द्यादाय वे ल दण, नतुनक हुई विना ने वेद, बारों नवाय, कुमिन और हुमन वे के

<sup>💶 🚧 🥟</sup> स्मानःहबसन्दरसाष्ट्र सा रव पत्ताव द्यां ह वपर्योद्य वाराप

भारव महिसमा तटतरमाः भगमिदिया, पामवायम्यच, सव्विवा, जाहारिका अवाहारिका, मागारवजुषा होति जवायारुवजुषा वा ।

मोपम्मीमाल मम्माभिन्यादृष्टीण भण्यमाणे अस्ति एय गुणद्वाण, एओ र्जाव त्मामा, छ पञ्जवीओ, दम पाण, चन्नारि सण्मा, देरगदी, पचिदियज्ञादी, तसकाओ, णद जाग, दा रद, चणारि कमाय, निष्ण जाल्याले सीहि जण्यालेहि सिम्माणि, अमजमा, दो दत्त्व, दण्य भोगीह मण्जिमा नैउनेस्मा, मगमिदिया, मम्मामिण्डच, मोष्यणे, जाहारियो, तामाहदनुना होति जणामाहदनुना वा<sup>र्ष</sup>।

सांपन्मीनाग अनवद्गनमाहद्वीण अण्यमानं अस्य युणहाण, दो जीवसमासा, छ पञ्जनीता छ अपज्ञतीता, दृर पाण सच पाण, चनारि सण्णाओ, देवमही, परिदेदजादी, तस्वाओ, ण्याम्ह जाम, दो रेड, चनारि कमाण, विण्णि थाण, असनम,

भद्यान, अस्तवम, बार्यु और अवार्यु ये हो हरान, द्राव्यस वाणीत आर गुक्र केरवाए भावसे मण्डम नेबोलेरयाः भव्यभिद्धिक साम्बार्शनसम्बन्धः, स्वविक, अहरण्क, अनाहारकः साक्षा एपपायी आर अनाहारेत्योगी हाते हैं।

सम्याभिष्यादिए भीवमें बेदान देवोंके थानाव बहुने वर—यह सम्याभिष्यादिए गुण स्थ म, यह सही प्रशान जीवनहाम, छहा प्रयोधिया, इसी माय, वारों सदाय, देवगादे, यब प्रकारि, ससवाय, चारों मनीयोग चारों ववनयोग और पीविश्वह सायदोग के से यान नपुनवदेवहें विना हा वेद, चारों क्वाय, तानों ब्ह्वानेंसे मिक्षेत आदिके तीन होते, अस्यम, पहुत आदि से हो दीन, प्रम्य आद आदिके तीन प्रयासिदेख, सम्याभिष्याद, सहित, आहारह, सावारोपयोगी और अनावारोपयोगी होते के

भनयतसम्पर्धाः सीध्यमे वैनान देवेंद्धे सामान्य आलाप वहने पर—पद भविरत सम्पर्धाः गुणसान, सबी प्रयोग्त और सबी अपवान्त ये दो वीधसवास, छहो वयान्त्रया, छहो अपवीत्त्रत्याः दूर्तो मान, सान, बान, वार्ये सक्रम, देवमति, वयेन्द्रियकारी, सस्त्रान्, साचे अभोगा जार पदन्योग, विविधकारयोग, वीविधिकारयोग, स्विधिकारसम्बद्धाः सीर्व सामा स्वयोग वे म्यारद्व योगः नयुमक्यदंके विना दो वेद, चार्चे कपाय, आदिके सोन सान,

| ٦         | 421                          | सभ्यामध्यादार साधम प्रशान द्वाक भागप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ग्र<br>श् | जीय   बा<br>१ ६   १<br>सम्यः | संगद्धा होते हे द्वास प्रदेश है । इस्ते स्वास स |  |

विष्णि दुनण, दुब्बेण काउ-सुक्क मज्ज्ञिमतेउलेस्सा, भावेण मित्रमा तेउलमा, भा सिद्भिया, विभ्नि सम्मत्त, मण्जिणो, जाहारिणो गणाहारिणो, मागाहबतुना रेने

अनागास्त्रज्ञचा वां "। वैभि चेत्र पञ्जचाण सण्जमाणे अस्थि एच मुलद्वाण, एता जीतममाना, उ

पञ्चर्ताजो, दम पान, चनारि सण्णाजो, देवगडी, पर्विदियञ्चादी, तमकाओ, णा अव दो बेद, चचारि क्रमाय, तिष्णि णाण, जमञ्जमो, तिष्णि दमन, दब्र गारेहि गाँउन वेडलेम्सा, नासिद्विया, विष्णि सम्मत्त, माणिणी, जाहारिणी, मानाहरतुना रेव

अजागाह्यज्ञचा वा ै।

अखबम, मादिके तान दर्शन, इध्यमे कापोत, शुरू और मध्यम तेजालेदरा, मारन मध्य वेडो डेररा। मन्यसिद्धिक, भीपरामिक, शायिक आर शायीपरामिक थे तीन सम्पन्त्य, सांहर्व

धारारक भनारारक साहारोपयोगी और अनाहारोपयोगी हाते हैं। उद्धीं मस्यतमस्यराष्टि मीधमें पेदाान द्याके पर्याप्तकालमवाधी भाराप दृद्व गा-एक ध्रविष्त्रप्रस्परादि गुक्कशान, एक सडी प्रयोग जीवनमास. छहा प्रयोगिया हार्ग अब

बारों ध्वाद, देवग ते, पश्ची द्रवजाति, अमुद्राय, चारा मनीयीग, चारा वसन्योग मा व्यक्तिपण्डमप्य गाँप ना यागः जनुसामेवहक जिला दे। यदः, वास क्यायः, आहिकतीन हार् अध्यम, स्टाईड मान दर्शन, द्राप्य और प्राचल मध्यम तेजी नेदया अध्यमिविङ, भाषरातड क्षाप्तिक भीर क्षापीपश्चामिक ये नीन सम्प्रकायः सक्षिक आहारक, साकारापयांगी अर

बरायाचेक्यांचा हाते हो। 

18:45 T | m # # # | et | et | e | e | et | HILL TO THE बर्ग के के देश स्थान करती नहीं तह है है में ने नोर ने नहीं 144 1 विना १ व 48

<u>= इरतकुरास्ता मा औ वनात स्थाह प्रधान आराए</u> a + 3-

ाम घर अवजनाय मन्यमाय अस्ति एय गुण्डाण, तभी नीरसमामी, छ अपराजपीओ, मस पाय, चनारि गण्या, दरमही प्रशित्यजारी, तसकाओ, दी जीम, 1440 पुरितरद, प्रचारि र पाय, निव्य पाय, अस्तरम निव्य देग्य, देवरेण राउ प्रकार दरमा, भारत मन्त्रिमा तउतस्मा भवगिद्विचा, तिविष सम्मन । देवाभ पद्ममासङ्गीण र्भमवज्ञवनान उत्तममनस्म व नन्धिदे हैं वृषद्—ग्रहगतस्मनमुन्तामिय उत्तमसदि मागृहेच पुचा बारतिच पमनापमनमजह असजह मजदावजद-उरममसम्माहि हाणेहि मिल्सम् नउन्तरमः परिचामिय कानः काऊच मायस्मीमाण द्वेसुप्पण्णाणः अपजनकारे उरमानसम्ब तस्मिदि। अथ ते चेत्र उत्तरम् नजिस्म वा नहस्य वस्मतस्म या परिवामिय विदि पान करें ति ना उरमयमस्यन्य मह रजन्द्रमार माहिद उपासति। अध ते चेव उरममतम्मादाङ्कणा मन्त्रिम वम्मलस्म परिचामिय काल करेति वो रक्ष पद्मीचर लातप रानिह तुवर महानुवरम् उपाञ्चनि । जय उरकस्य प्रमानेस्न वा नहस्य सुनक्रनेस्न वा परिणामिय विदि ने बाज वरेति ना उदममनस्मचन मह मदार सहम्पारदेवेस उपासति।

उद्यो अस्तरनमध्यराष्ट्रि आध्य परान्त नेपाँके अएवान्तकालस्य पी आसए कहने पर-एक अपरात्तवस्थाराहे गुणस्थान एक सन्नी अववाद्य जावाद्यस्थास, एही अववाद्यास्याः तान वास सकार देवमाने परेट्रियमाने जनकार वीक्टवेक्तिशहाययोग और न्यान वात प्रवास १ वाता प्रत्येष वार्त क्यांत आहेके तीत जात, असरम, आहेके निम्म क्षांत्र व्यवस्थाः प्रविष्यः प्रविष्यः भाषतः मध्यः देखेल्याः भाषतः भाषः व्यवस्थाः भाषतः व्यवस्थाः भाषतः

विशा भागतमस्यारारी द्यांक अपयानवाजमं ओपसामकमस्यास्य कीने पास

मसाधान – वहबतायसम्बन उपनामा बरके भार उपनामधेणा पर वहकर फिर देशित उत्तर हर प्रमणनवन अभ्यमसदिन अस्वत भार सवपासवय उपरामसस्वर्गिष्ट शुण्यभातास अध्यम तञ्चाणद्वाको परिवास द्वाकर आह अहम अहम वर्षे सामग्रे परागन करण जानाम् कार्यः हानपात् अविश्वके अपयोत्तिकात्रम् आपरामिकारम्यस्य पाया जाना है। तथा उपयुत्त गुणक्यानवर्ता ही जाव उर्ष्ट तजारुखाका अथवा जयस प्रतर्भकात है। च्या वर्षपुत्र गुणस्थानधना ह। काथ व हर तजालभ्यामः न्यापा काव व प्रवस्तारास्त्र परिचन होत्र मात्र माण वरत ह ता आपुत्राधिकसम्परस्य साथ समञ्ज्ञासः मार महन्द्र केराम उत्पाद हात ह। तथा यहा उपहासमान्यहाए जीव प्रथम पार्टियाची परिवत प्रथम अपन्य होत है। तथा जा ज्यानकाश्याहार जाव क्या क्या स्थान अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था उत्तव होत है। तथा व हा उपनामसकहारि स्थाय उत्तव १००० १० व्यव वहा उन वास्त उत्तरियाचा परिवान हाका यदि मध्य करते हैं तो अपनामिकसम्बद्धक साथ नतार



अघ उवसममेदि चरिष पुगोदिष्णा चेव मजिल्लम-सुक्कलस्माए परिणदा सना 🗯 द्मान करेति तो उत्रमममस्मनेण मह आणड पाणद आरणव्तुद-णश्मेशक्राविमानशानि रसमुप्पञ्जति। पुनो ते चेर उपरस्म सुरुरुठेस्य परिणमिय जदि काल करेति ता उसम चम्मचेन सद पत्रापृद्धिम-पचाणुचर्यिमाणदेवेम्प्यञ्जति । तेण सोधम्मादि उद्यक्षि मन देशमञ्ज्यस्मादद्वीगमयञ्जनकारुं उत्तसमयस्माच स्टब्हि ति । गाणेगणा, आशामि अनादारियोः, भागारुवज्ञना होति अणागारुवज्ञना वा 🗀 ।

## प्यतिभागितस्याणमीयानामा समसी ।

एक भव पुरिसंबेद-देशानमालायो यत्तन्यो । गापरि जत्य दे। वेश प्रता 14 पुरिमदरा एक्कें मेत्र उलस्ता। एउ माउस्मीनाणदेवीण पि उत्तारा गारि अन

ब्द्रध्यार ब्रन्तक ग्य इत्राम काराच हाते हैं। तथा, उपदामधेणी पर खं करके भीर पुन अस काक सम्बन गुरुवरयाणे परिवान हात तुल यदि मरण करते हैं ता उपशमनामान वाच अ.वन, अमन, भारम, अक्युन भार मी अयपक्रियानवासी त्याम उराम हान है! नथा, पृथ क प्रत्यानगरप्रसाध आज की प्ररक्षण मुद्द नदवाकी परिवान क्षार वान मान कार है ना राराजनम्यक्षा नाम ना भारिया भारत्यात्र भारत्यान नाम राम राष्ट्रण दाव दे। दसकाराच साधने स्थान जेहर प्रपाद साधि समयपारासार रहे अपर्यापन्य बंद करेवस अधनस्य सम्ब पाया जाता है।

कम्बक्त्य = टाइक भाग-सक्तः भादारकः, भनादारकः साधारोपयागी नार मन SAUGH WEST

इक्टरकार के दब भें र पुरुष स्ट्रहा भेडू न कर हा आधारी भार वंतान दागन सार्व स्रदाल करता स्टान पूर्।

क वड वट व इन्द्रइस्सह सामान्य आयापाइ समान मा पृथ्योगी देशह गार्ग कदका का हुन । वच्छाता यह द कि लागान्य आगार काम मार अही पर पद काल कर दुरुवा व दा वर वर सर सर है, यहा पर करन तक पुरुवार ही परना न हरे। क्षेत्रकार के वर्ष पर स्थापन के हैंगों के बागाय बहता जादिया विशापना वर्ष है

क्करबंब-स्थापु की ज राह्मत इसह भाषा ने भाषा

पुरिसचेदी पुची तत्थ इत्थिवेदी चव चचन्त्री । अस्रवद्यममादृद्विस इत्थिवद्यिद उपची णत्थि चि तस्य पञ्जालाको एक्को चेव चचन्त्रा । पञ्जतलावे उपमाले दि सद्यमम्बच णत्थि चि चचन्त्र, देवेस दमणगोद भीयस्य सराजामावादी । णनिजी चेत्र विवेती ।

मणक्रमार-माहिद्देवाज भणायाजे अस्य चवासे गुणहाजाणि, से जीवनमामा, छ पज्रचीचो छ अपज्रचीचो, इस पाण सच पाण, चवारि मणाजो, दवनदी, प्रियिववारी, तमकाजो, एतारह जील, पुरिववद, चवारि कमाय, छ पाण, अस्रज्ञम, विच्चि तमा, दच्येण का मुक्क इस्पर्वेड जहरूपसम्बेदसाओं, भावण उक्करमवेड जहरूपसम्बेदसाओं, आवण उक्करमवेड जहरूपसम्बेदसाओं, अविगिद्धिया अभवनिद्धिया, छ मदमन, मणिग्लो, आहारिका अगाहारिका, नागाववज्ञचा होति अनागार उन्चा वा

पुरुषपेदी देघों के भावापाँसे जहा पुरुषदेद कहा गया है यहा केवन नर्यावद है। कहना बाहदा। पहा हतना आर समझा बाहिट कि असरतरसरगराई जायां की गयादमें उपांच की होगी है। हसतिये कांवदों असयरतसरगराई का पक प्याप्य आलाव ही कहना बाहिद। आर प्याप्य आलाप बहुते समय भी हत्विक सरम्भव नहा होता है अपाय और पितापी प्याप्यों (इपियोंके) दो हो सरपमण होने हैं देगा कहना बाहिया पर्योंक, द्वामें दरानमोहमाद काक सरपमक अमाप है। सीपूर्य आर पेशानके पुरुषयदा और स्वापेद्रा आदारोंसे उनक सामान्य अकारोपी हमात्री से क्षित्र की स्वाप्य

सनत्कुतार भीर प्राह्म इच्छाँके त्यांके सामा य आताप बहुन पर-भाहिक बार गुण्यस्थान, सक्षे पदास्त्र भीर संबी अपथान्त ये हो जावस्थास, एक्षे पदास्त्रियों एक्षे अपयो निवास हो हो स्वार्धित स्वार्य स्वार्

र्शां स्था शांपीयास्य न १७७ व्यानस्थार साहरू

सामग्रहमार माहरत्र वृथाक सामान्य भारतप

वेसि चव पञ्जनाण मण्णमाणे अश्यि चचारि गुणहाणाणि, एत्रो जीवननाण छ पञ्चचीत्रो, दस पाण, चचारि छण्णात्रो, देवगदी, पर्विदिपजारी, तसकात्रा, सर् जोग, पुरिस्तेद, चचारि रसाय, ठण्णाण, त्रसत्तम, तिष्णि टस्ग, दन्त्र भोवेह उक्ष्म वेउ-जहरूपरम्मलेम्साञ्चा, भवभिद्विया त्रस्वसिद्विया, छ सम्मन, मण्णिणो, आहर्गरम, सामाहवत्त्वचा होति जणागारुवत्त्वचा वा री

वेसि चेत्र अपज्जनाण भण्णमाणे अस्वि विणिग गुणहाणाणि, एत्रो जीवशाणः उ अपज्जनीयो, मन पाण, चनारि मण्णाओ, देत्रानी, प्रचिदियज्ञानी, वस्त्रामो, ह जोग, पुरिस वेद, चनारि कमाय, पच णाण, अभज्ञमो, निण्णि टमण, दक्षेण बाउ सुक्केडेस्सा, भावेन उकस्यवेड जहण्णपम्मनेस्माओ, भत्रानिद्विया अभवनिद्विया, हर्ष

उद्धाँ सानरहमार माहेन्द्र नेत्रोंके पर्यान्तकालस्य या आलाए कहते पर—भादे कर गुजरधान, एक मझी-पर्याप्त जीवसमान, छहों पर्याप्तिया, नृत्रों माज, बार्च सकाए, इक्क्न एके उपज्ञाने, जनहाय, बारा मनोयोग, बार्च यक्तवीग और विकिथकायपा व श योग, पुरस्पेद, बार्च कपाय, तीनों जहान आर आदिके तीन इत ये छह हान, भनव भादेक तान दर्यन, इप्य और भावसे उरहए तेजोलेस्या आर जयन्य पप्रवेदगा भनावाक भारेक तान दर्यन, इप्य और भावसे उरहए तेजोलेस्या आर जयन्य पप्रवेदगा भनावाक भन्दानिविक छहाँ सम्यक्त्य, सबिक, नाहारक, साहारोप्त्योगी और मनाकारोप्त्यामी हान है।

उन्हों सानाङ्कार मोह्न देवाके अववाजकार सदयों भारताय कहन वर-विका गहे, खासाइन स्वाचाह और अविश्वसम्प्राहाँए ये तीन गुजस्थान, एक सहा अवस्व श्रीससमाय, छहीं न्यानिका सात्र श्राव, सारा सदाय, देवाती, वसेत्रियमारी, स्वाच बार्ध्यसमध्यस्यांग और स्मीयकारयोग ये हो योग, पुरुष्टेंद, मारी क्याय, हुस्य न्या कुम्न ये हो अहान तथा आहिके तीन हान ये वास हम अनवन, आहि इत स्वीच, हम्यो स्थात अह गुक्र स्वाच्या मार्थक उत्तर नब आह अध्य पह सहस्य म

र दे दे र व र द स से व द का का स्वर्ध द के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्

150

मम्मन, मण्यिणा, आहारिणा जणाहारिणो, मामाहरजुत्ता होनि अवागाहरजुत्ता ना"।

त्यिह विन्यहिष्टप्यदृति जार अमजदमस्माहिष्ट चि तार वरुष्ट गुणहाणाण गापम्म भीगे। यसरे उसरे मन्यस्थ हस्तिवेदो णस्थि, पुरिमवेदो चेव वन्तव्यो। ओपा-त्यार भूणमाणे द्वार वाउ-मुक्ट उक्तरमतेउ जहण्याम्मठेस्सा वो वन्तवाओ। मावेण उक्तरमतेउ जहण्यापम्मठेस्मा वो वन्तवाओ। पज्याकाले द्वार मोवेहि उक्तस्यतेउ बहुष्यापमरेसाओ। तिमि चेर अयुज्ञवसाले उन्हेश्य काउ-मुक्किस्साओं, भावेण उक्तरमत्या बहुष्यापमठेसमाओं वि चेर विस्थो।

पम्ह पम्हूचर लावर गापिह सुबक महासुबकरणद्वाण मणक्रमार भगो। ण्वरि सामण्यण भण्माण द्वेष जाउ सुबक-मित्रमपस्तिस्माओ, भावेहि मित्रिमा पम्म लम्मा । पञ्चचराछे द्वस भागीहे मिरिसमा पम्मलेम्मा । अपञ्चकाले द्व्येण

## हारकः खाकारापयामा भार भनाकारोपयोगा हात हा

सानम्हमार मादे द्र देशकं मिथ्यारि गुचसानस एकर भस्यतसम्यासां गुजसान तर चारां गुणस्यानांकं भागप सामने देशक आरापेलं समान जानवा चाहिए। विशेषता बगर दानी द्र कि उत्पर सभी करणां व्यापेर नदा है, नत एक पुरुपयेद ही कहना चाहिए। उसमें भी भागारा बहुन समय द्रायों कापेत, गुरू, उत्हाद तेज आर जायप प्रम रुद्दाए बहुना चाहिए। भावत उत्हार तेज आर जायप प्रम वेद्याए कहना चाहिए। प्राचनकार्ये इस्प और सामने उत्हार तेज आर जायप प्रम वेद्याए होती हैं। उन्होंके स्पर्यावकार्य द्रापि कापेन आर गुक्त नेद्याय भीर भाषचे उत्हार तेज भीर जायस्य प्रम नेद्याय होती है इनमी विशेषता है।

सद्र प्रकाशकर लाजव जाविष्ठ आर गुक्र महागुक्र करूपासी हेपीके भावाय सामस्ट इ.वार क्योंके आलापाक समान समाना जाहिया। विद्यापना वह है कि सामान्यते सालाय केंद्रेन पर—पुरुदेक हायान गुक्र अंतर मध्यस कर ग्रन्था होता है नाथा पासके केरूस सम्प्रस प्रकेशन होता हो। उन्हां स्थान प्रकाशकराज्य हुन्य अर आयंक्षे संख्या प्रस्तेस्या हानी है।

| नं | ۶,          | ,0 |   |   | भान दुम | 17 | मार | इ दे  | वाक | -14 | भाषा : | तस्य | v   |     |      |      |
|----|-------------|----|---|---|---------|----|-----|-------|-----|-----|--------|------|-----|-----|------|------|
| 13 | म<br>म<br>व | ч  | r |   |         | 4  | Ŧ   | ar.   | सय  |     | e.F    | 4    | er  | 4 # | 367  | 3    |
| ₹  | ,           | ξ  |   |   |         | 4  | ď   | 474   |     | 3   | Ę      |      | ગ વ |     |      | ٠, - |
| 14 | 4           |    |   | * | 4 14    |    |     | ŦĦ    | 44  | ř   | 7      | οĕ   | ξĦ  | 4   | अस्त | सामा |
| 41 | ۹           |    |   | é | 4       |    |     | र्मान |     | 4   | el .   | 4    | JPR |     | 241  | अना  |
| अ  |             |    |   |   |         |    |     | Mil   |     |     | 4      |      | बि  |     |      |      |
|    |             |    |   |   |         |    |     | da    |     |     |        |      |     |     |      |      |

partic ppi i str

काउ सुक्रक्तस्साओ, मार्नेण मन्त्रिमा पम्मलस्मा । पनिरमेना चैर पिमता । कृ सहस्मारकप्रदेशक वम्हलाम भगे। क्यारे मामक्कक भाषामान टाउम हाउनुः उनकस्तपम्म-ज्ञहण्यसुरुरस्टमात्रा, भारत उरकम्मवस्म नहण्यसुरुरहस्मात्रो। राज काले द्वर भारीह उन्हरस्यवस्य नहण्णमुक्तरस्याना । जवजनकाल दान ग्र सुक्कत्तेस्मा, भारेण उक्कसम्बद्धम् जद्दव्यासुक्कनम्मात्रा । त्राण्य वाद त्राण कु सुदस्तव अमीच सुम्बद्धद्व जमोघर सुद्धद्वे सुनिमाल सुमव सुउमव र गीर्टे इसीमीई वर्टी न्ह णनं रूप्पाण सदार-सहस्मार-भगा । णन्नि सामण्यण भण्यमाणे दृष्येण राउ नुस्र मज्जिमसुक्रस्ताना, भागण मज्जिमा सुक्रकम्मा। पर्वनकाल द्वा भागहि मजिसी

सुरुरुलेस्मा। अपन्तमारोले दृष्येण राउ सुरुरुलेम्माजी, भारेण मन्त्रिमा सुरुरुला। अन्चि अन्चिमालिकी नइर नडरोयक मोम सोमस्य अक्र क्लिइ नाइ न-विवन-

उ हींके भएयान्तकालमः उदयमें रापान और शुद्ध लंद्या नवा भारमे मापम प्रातंत्र्याहन

शतार और सहन्तार करवयासी देयाङ जालाप जयलारके जालापक समान समहन चाहिए। निरोपता यह ह कि उनके सामान्यसं आराप रहने पर—प्रवास रापत, गुरु, उन् पम आर जयन्य हुक लेहबाद होती है, तथा भाउसे उरुष्ट पम आर जयन्य गुरू लहार हात होती है। उन्हों देवोंके पर्याप्तकालमें इच्य और आयसे उत्हर पन्न आर अगर प्र छेस्यार होती है। उन्होंके अपयोध्यकारम द्रव्य आर आवस उत्टट पण गानित है। उन्होंके अपयोध्यकारम द्रव्यं रापोन जिर गुरू रेस्यार होता है, वर्ग भावसे उत्हु ए पद्म और अब य गुहा लेक्याए होती है।

भानत प्राणत, भारण मच्युत तथा मुदर्शन, नमोच मुप्रमुख यहाँ।धर, मुनुद्र, मुनिर सुमनस्, सीमनस आर मीतिकर इन बार और ना इस प्रकार नरह क्रमीक जालाय शवार स्त्राद देवींके आलापांके समान समझना चाहिए। विशेषना यह 🛊 कि सामान्यसे आछार है पर-इच्यक्षे कार्यान, गुङ्ग्रांगि मध्यम शुङ्ग लेख्याण होती हा, त स भावन मायम गुहुने होती है। उन्हों देशके पर्याप्तकारमें इत्य आर आरस मध्यम पुरुष्ट्या होता है। उद अपवास्तवालम प्रस्यस कापात आर गुक्र नेह्याय तथा भागस मध्यम गुक्र नेह्या होता है।

अधि भीचमारिनी उत्त बराचन साम्य साम्यस्य अक स्टाटक गारिय (

र मनद्र शतकात्र । तस्य य ।

बाबाभन् । जनपूर्वस्थामित्सिकः न रा बा पु २ ६० क्यांन्ययवर आज्ञानमान नाउन्हां ना ४।

नेथा र जी नीहिंदि वर्त वस्तिको । स्वा स्वायसायस्य जह शहर र ० होर् ता ४५ वरानारक्षासानान ३४६८वा रिया नाम संस्थायसायस्य अरु शहर र भाषांत्रपातातः । सार्वारिश्च अधिकासन्तः च्या यास्त्रपात्रः नाः व्यक्तिस्ताः व्यक्तिस्त्रः व्यक्तिस्ति व्यक्तिस् राष्ट्रयः । वर्षः द्वाराज्ञान्यः च च वर्षाः । वर्षः याच्याः । वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः व

बह्नपत नयत अरहाहद मध्यञ्जामिदि निः एदेशिः यार एच अणुन्मिगणुचराणः भध्यमाण नित्य एव गुणहाण दो जीनममासा, छ पजनचीना छ जपनचीनो, दम पाण सच पाण, चतारि सण्याना, देरमदी, वाँचदिवनादी, तमझओ, प्रमारह जोग, प्रसिपेट, चतारि कताय, तिञ्जि वाण, उभागम, तिञ्जि दमण, दन्यण राउ धरर-उररस्ससुकरनस्माना, भारेण उपास्मिषा सुरस्तमा, भागिद्धिया, निश्चि मस्मन, मिष्णिया, नाहारिया नणाहारिणी, तामार गञ्जचा होनि नणामार गञ्जचा बा

तींप चेत्र पत्रज्ञत्ताण भण्णमाणे अस्थि एयः गुणहाण, ए ते नात्रामामा, छ जनांत्री, इस पाण, चनारि मण्याजी, देवगरी, पार्जियमारी, तमकाजा, णव जाग, रिपरेड, चनारि रसाय, लिच्य पाण, अरुपम, निर्ण्य दमण, उट्ड भावहि उक्क

<sup>भेतु(देश चिमानोंके</sup> तम वित्रय पत्रप<sup>ा</sup> जय त, भवराजित थार संघाणीनोंदे इन र नामर विमानाके भागव कहने वर-व्यक्त अविरागस्ववस्थि गुणस्थान सवा-वधान मजी अपयास ये द्रा भी बसमास, छडा पर्यासियां, छडाँ अपवासियां, इनों मान्य साम वारी सदाय, इयमाते पनि प्रकाति जनकाय, वारी मनोयोग, चारा वयनपाम विश्वाययाम्, योशिविश्वाययाम् भीर नामणनाययाम् वे व्याद्धः यामा पुरस्यम् चराय, साविक तीत छात, असवास, आहिक मीत दसस, ह्रदार अवर्गाणकास्त्र ते भार प्राप्त ने प्रयोग्यक्तालमं उत्हृष्ट पुरुक्तिया, भाषस अरहष्ट पुर भाषानिक, जीपामिन, सानिन नार सायोगसामिक वे तान सम्बद्धाः सान क, अनाहारमः साकारापयोगी अहर अनाकारोपयोगी हात है।

बन्हीं नी निर्दित भार पाय निर्मार विमानवासी इवारे वर्वानकारमक्षा सत्यव - एक अविरत्ततहराहि गुणस्य न एक सन्नी प्रशास आवसम स्ट एक प्रयानका य चारां सज्जारं श्वरानि ए में द्रियज्ञानि त्रसङ्ख्या जारा मनाधाव चारां सब्बाधा रिविच्याययाम यं ना योग पुरुषवेद बार क्याय आधिके तान जान असदन तीन व्याप प्राप्त आह अवश्य उत्तर प्रभावासिक नायाम्बक नर अपुरिण धार णान जपुन्तर रिसानवाना व्याव सामा व नारणक

स्सिया सुक्कलेस्या, गर्नागद्विया, उरायमयम्मचेत्र रिया 🗷 सम्मन । 🛪 सास्म उपसमसम्मत्त परिवर्ष पुचटे- तन्ध ट्रिय देवा ण ताव उपमममम्मत्त परिव तिन,तन मिच्छाइङ्कीणमभारादो । भरदु णाम मिच्छाउङ्कीणमभारो, उरापममम्मन वि तप द्विग देवा पंडियज्नति, मो तत्थ निरोधी ? इति ण, ' अणनर पच्छते य मि छन ' ती अणेण पाहुडसुरोण सह तिरोहादो । ण तत्य हिट बेटरासम्मारहिणो उदममममन पडिचलति, मणुसगदि-बदिग्तिण्णगरीस् वेदगसम्माइहि गीवाण दमणमारुवममणरुवि णामामात्रादो । ण य भेदगतम्माउद्विच पडि मणुम्मेहिनी त्रिभेमाभातारी मणुम्माण व

सम्बक्ता हो सम्बन्ध हात है।

श्चरा— मी अनुष्दिश और पाच अनुत्तर विमानःक एयाप्तरात्म आपशिकसम्प्रस्व किस कारणसे नहीं होता हे ?

समाधान—नो अनुद्दिश और पाच अनुसर विमानामें विद्यमान देव की आपनामिक सम्यास्वको प्राप्त होते नहा है, क्योंकि जहा पर मि यानि और्रास अधार है।

शका- मले ही यहा मिथ्यानाष्टे जीनेंका नसान रहा आने, किनु यह नहा रहन

धाले देव ओपशमिक सम्यनत्वको मात रूर. तो इलम रूपा विरोध हे ? समाधान-ऐसा कहना भी युक्ति युक्त नहा है, स्याहि, आपदामिक मध्यस्वर्ष

अनन्तर हो औपदामिक्सम्यास्यका पुन प्रहण करना मीकार करने पर ' जनादि मिन्याणी जीयके ग्रामीपश्चम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके अमन्तर प्रधान अगस्थाम ही निष्यात्यक्ष उद् नियमसे होता दे। वि तु जिसके द्वितीय नृतियादि यार उपशमसम्यस्यका आति हुर ह उसके श्रीपश्मिक सम्यात्रयके अन तर पश्चात् अवन्यामें भिष्यात्यका उदय भाग्य है। अर्थात् णवाचित् मिथ्यादाष्टि दोकरके येव्कमस्यक्ता या उपदामसम्यक्ता प्राप्त होता है, क्वांवर् सम्यामिष्यादाष्टि द्वीकरके वेदुक्तम्य संयका प्राप्त होता है इत्यादि !। इस क्याय्याकृत गाथासूत्रके साथ पूर्वांत कवनका थिरोध जाता है। यदि कहा जाप कि अनुदेश और अनु चर जिमानीम रहनेवाले वेदकसम्बन्दाष्टे देव जीपशामिक सम्बन्धवनी प्राप्त होते & सी चात नहीं है, क्योंकि, मनुष्यगतिके सिवाय अन्य तीन गतियाँम रहने यह इम्मक्यार्ग जीपाँके दुरानमोहनायके उपरामन सरकेके कारणमृत परिणामाका जनाय है। यह हा जाय कि चेदरसम्मन्द्रिके प्रति मनुष्यास बजुदिशादि चिवानगादी देवाँके होई विनाल नहीं दे, अतप्र को दुर्शीमोहनीयके उपहासन योग्य परिणाम मनुष्योरे पारे जान है व

१ सम्मापन्यञ्जस्त्रापत्रः प् उदा य बि उत् । तमस्य अप बस्त द्व मंत्रेय से पण्डना स्थाना पाहर ) सम्बन्ध अप करना अमारियोवण्याति विश्वा वन्त्राति व करा आवश्य । प्रकार । कर्मन रहे हिच बाद व महिलाह्यस्यता विवास विस्तात रामान्य बच्चरा जारामा वसामा महिलाह्यस्यता विवास नहीं महिलाह्यस्य ना सदु अरम्या सम्बन्धाः उत्ता तस्य प्रव्यक्षा अन्यवाद शे अविष ही हाह । अपन अ पू ९६१

दमणमोत्यसमजनेतप्रभिषामहि तर विषयेण हान्य, मणुस्म भवम उत्रत्यंगीरममा रहणवोपाचेणीह भेदद्सणादो । उत्तममगितिक तान राजणुबसम्पानमा मह न्य सुष्पण्योता व उत्तममम्मजेण सह छ एउवचीवा नमाणित, ताप्रव्यसमस्मन रासादा छ एउचचीण समाणसालस्य रहुनुस्तमादा । नस्हा प्रवक्तरात व तन्यु नेतेष्ठ उत्तमसम्पन्यस्थि नि सिद्ध । यह्मिया, जाहारीणा, सामान्यजुना होति

विश्वपि — उपहारक्षम्यम्यदि आप भीपदिविक सम्पर्यत्य पृत भागमानद साथ परिमे प्रत्य के प्रति मार्ग्य के स्वार्थ के सिर्धारय प्रति हो साथ के साथ प्रति मार्ग्य के साथ के साथ मार्ग्य के साथ क

तेसि चेत्र पजनवाण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एत्रा नीत्रमाण, चचारि पज्जचीओ, चचारि पाण, चचारि सण्णाओ, तिरिस्सानी, बार्रस्ट्रियारी, पच थानरकाय, ओग्रिक्यकायनोगो, णतुमयोद, चचारि कमाय, दो प्रणाण, अस्त्रम, अचन्त्युद्सण, दब्बेण ठ केस्सा, भावेण किण्ह-णीक-काउकेस्मानी, भवनिद्दिया अन्त सिद्धिया, मिच्छच, असण्णिणो, आहारिणो, मामाक्त्युचा होति अणागाह्यस्त्वा ता व

<sup>16</sup> तेसि चेर अपज्ञचाण भण्णमाणे अस्ति एय गुणहाण, एतो जीवसमासे, वधीरे अपञ्जचीओं, तिष्णि पाण, चचारि सण्णात्रों, विदिस्सगदी, बादेसदियचारी, पर वाररकाप, हो चोग, णरूमयरेद, ज्जारि कमाय, दो त्रणाण, अमजम, अवस्तुस्यन

उन्हों बादर पवे जिय जी में क पर्या प्रकार सब में आठाप कहने पर—पड़ मियार्गा गुणस्थान, पक बादर पर्याप्त जी मसमस् तिर्येक्षणाते, थादर परेकी ज्याबाति, थाजो स्थानरताय, आहारिक सप्योग, नपुसकोद, बार्ण कपाय, हुमति और कुश्त ये वो अखान, असयम, अस्प्यदर्शन, द्रव्यसे छों होत्तर भावसे हुणा, जीळ और कार्यात है स्थाप भ्रष्यासिद्यक, असन्यश्मिज्ञक। मिथ्याल, अलंकिक माहारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी होते है।

उ हाँ बादर एकेट्रिय जीवाके अपयोक्तकाल्सवन्धी आलाप कहने पर—एक विध्वाति गुणस्थान, एक बादर अपयोक्त जीवसमास, बार अपयोक्तिया तीन प्राण, बार्रे संबर्ध विर्यंबगति, बादर एकेट्रियजाति, पास्त्रे स्थानरकाय, ओदारिकामिश्रकाययोग और कार्यब

#### न १८७

#### बाहर एके डिय जीवींके वर्याप्त आराप

| य वा प ना स न ह<br>११४४४४४११११११११ | र १ १ ४ २<br>यस नीदा नमु क्रम | अस्य अस्य वित्र के अस्य वित्र अस्य वि | 事が |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----|
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----|

#### 1 20

#### बादर पनेन्द्रिय आयाके अपर्याप्त आराप

| य र | जी<br>१<br>साज | 4 × 4 | या<br>इ | <i>∓</i> 1<br><i>€</i> | ग<br>१<br>13 | ह<br>बाज<br>जात | ŒJ | यो<br>२<br>वी वि<br>काव | 4 | 85 | श | सय<br>१<br>अर्थ | द्<br>स | हे द १<br>' दा<br>श<br>सा ३<br>अड |  | स व | हों॥<br>१<br>अर्थ | श्री<br>श्री<br>श्री | े र<br>हाझ<br>अना |  |
|-----|----------------|-------|---------|------------------------|--------------|-----------------|----|-------------------------|---|----|---|-----------------|---------|-----------------------------------|--|-----|-------------------|----------------------|-------------------|--|
|-----|----------------|-------|---------|------------------------|--------------|-----------------|----|-------------------------|---|----|---|-----------------|---------|-----------------------------------|--|-----|-------------------|----------------------|-------------------|--|

सन-नरूप गणुदीनहारे इदिन वास्तवस्त्राण देच्येन काउ सुबक्रलेस्मा, भावण किण्ह जील चाउसस्मा, भरतिदिया अभवनिदि निच्छन, अमरिमायो, आहारियो अमाहारिया, मामाहत्रजना हाँति अपाम। एव बाह्रहिययज्ञताम् पञ्चवणामसम्मोदयाण विण्णि आस्त्रा वचन्या अपजन्तवामकम्मादयाव बादरहियलहिजवजन्ताव भव्यमाव सन्महियज्ञपत्रकाः लाव भगो। ं सुद्दमहादेवाण अण्णमाणे जीत्व एव ग्रणहाण, व जीवममाना, चचारि प्रज ोबी चतारि अवज्ञचीआ, चचारि पाण विण्णि पाण, चनारि मण्यात्रा, निस्तिमादी, गुइम्बर्दियज्ञादी, पच बाबरमाय, विश्वि जीम, श्रामुमयवेन, चनारि बमाय, ही अध्याव, अमनम, अवस्तु-मण, दृष्त्रण काउ गुरुकलेस्मा, मारण हिण्ह णीत-राउन्स्मा, काययोग वे दा योग, नमुसक्येत्, खाराँ क्याय, इसनि श्रार इन्तर थे दा नवान, धारवस, मन्त्रात् व वा वात् गुरुष्य वहा वादा कराव अवत अवत अवत अवत अवत वाद्य अवत वाद्य अवत वाद्य अवत वाद्य अवत वाद्य अव

मध्यक्षित्रम् क्ष्मेय्वितित्रम् विरवास्य, अविद्वितः, अद्वित्यः, अविद्वितः, स्वारायकार्यः व्यवस्थान भार अनाकारीपयोगी होते है। इतामकारत प्रयोधनामकमके उद्देशकों बादर एकान्त्रिय प्रयोधक माधाक सामन्त्र देशांच अहं अववाद्य हे तीन आजात बहुन काहिए। अववाद्य नामकाक जनक जनक जनक वाहिए। अववाद्य नामकाक जनक जनक जनक जनक जनक भाषा नार भाषाच्या व ताम वालाव महना वाहर । अववाज नामकाक उरवहार वहिंद रहे किय लकायप शत्तक और्थों आजाव बाहर वहेग्निय अववाजक आहे हैं आसार्थे ह समान जानना खादिए। नुदम पहेरिन्य आधोंके मामा व आलाव बहन वर-वक निध्याहे गुजरथान हिल प्रवाल और रहम अववाल च से आवतमान, बार प्रवालको बार अववालको प्रता प्रता प्रवाण पदा अवश्वाण वार प्रवाण वार प्रवाण वार प्रता प्रवाण वार प् ्षाराक्षण्यप्या व्यवस्थानमञ्ज्ञाच्याम धार वालव्यवस्थान व ताव याम वयुलहरू चित्रपाद, इमाने और इमुन हे ही अञ्चान अस्यस अस्य-व्रश्न प्रदेश प्रदेश पै प्रतिल बाहाद हेवन स जिल्ला सन्। हान च

ध्रम एवेश्त्रिय जापान सामान्य धानाप AT Q F A F

भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिन्डच, अमण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणा, मामालवण होति अणागारुउच्चा जा ।

वेसि चेर पञ्जाण भण्णमाण जित्य एम गुणहाण, एजा जीतसमासा, वत्तारि पञ्जीजी, चत्तारि पाण, चत्तारि मण्णाजा, विरिन्छमटी, सहुमेदरियमणी, पर्वास्तराम, वर्षे सारकाम, जोरालियकापञ्जोगो, णञ्जसपनेद, चत्तारि कसाय, ठो जण्णाण, अभवन् सम्बन्धदमण, दच्येण काउलेस्मा, सार्वामिद्रण, क्विण काउलेस्मा, सार्वामिद्रण, सम्बन्धस्त्रीय, मिच्छन, असण्णिणो, जाहारिणो, मागरवज्जा होति अणाण वज्ञा वां।

तेसि चेर अवङ्कत्ताण सण्णमाणे अस्व एय गुणङ्काण, एजो जीरसमस चत्तारि अवङ्कत्तीओ, तिश्चित पाण, चत्तारि सण्याजो, तिरिक्तगरी, सुहुमहिर्वनारी, पच यानरकाय, दो जोग, णुजुसयवेट, चत्तारि कमाय, दो अण्याण, जमनम, जबन्तु

उद्धा सञ्ज्ञम यक्षेत्रिय जीताक्षे अवयोष्त्रसालस्य पा आलाव कहते पर—यक्षिण्या हिंदी गुजारपान, यक स्तुन अवयाप्त जीवसमास, बार अवयोष्त्रिया, सान प्रान्, सर्वे सहस्य प्रदेशिय जीवसमास, वार अवयोष्त्रिया हिंदी स्तुम प्रदेशिय जाति, याची स्थायरपाय, अनुरोशियास्य स्वार्थन स्त्रार्थन स्त्राप्ति स्वार्थन स्त्राप्ति स्त्राप्ति स्वार्थन स्त्राप्ति स्त्राप्ति स्त्राप्ति स्वार्थन स्त्राप्ति स्वार्थन स्त्राप्ति स

कार्मजकाययोग ये हो योग, ायुसकतेत्र, जारा क्याय, जुमाते और दुशुन ये ही भड़ान, त बनितु कालुक्टरना होते वार । त सर्व बहुवाय कारात या वो ४९०

4 १९० सहस्र परेद्रिय जीवों हे प्याप्त ग्रास्त्रप । विश्व स्थाप । विश्व

1, 1 ] सन पम्दाणाणुयोगहारै इदिय आटाउउटाण

दमण, दन्दण राउ-सुरलेस्मा, भावेण रिष्ट्-णील राउलेस्सा, भगोसीदिया अभर 1404 भिद्धिया, मिच्छच, असिष्णपो, जाहारिषो जपाहारिषो, सामारत्रञ्जा होति जणामारु वजुना वा'।

तत्र पञ्जन वामकम्माद्य माहियाव सङ्ग्रेशदियायि॰रानिपज्जनाव तिथिव जालावा वनव्या। सुरुमेडादेयलद्विजवज्यनाण पि जवज्यनणासक्रमोदय सहियाण ण्ओं जपज्यचालारी ।

वद्दादियाण भव्यामाण अस्थि छच गुण्डाण, र चीवनमामा, पच पजनीओ पच अप जनीया, छ पाण चनारि पाण, चनारि सण्याओ, विरिक्सगदी, वेहदियजारी, तमराओ, श्रोरालिय औरालियामेस्स नस्महत्र अस्वमोधवनित्रामा इदि चवारि नोग, णाउसयवद,

्षवम, अवश्वदर्शन, द्रायस कावेस और पुत्र रेस्टाय, आयसे इच्या, नीस और कावेस हरवायः भव्यक्षित्रिक, अम यसिन्धकः मिध्यास, अस्तिकः, आहारक, अनाहारका माना इसायकारस प्याप्त मामकमके उदयवास म्हम यहेन्द्रिय पर्याप्तक जीवीक सामान्य, ्रितावहारस प्रयास भागक भागक उद्ययमा । पास भीर भववास ये तान भागप कहना खाहिए। भववास नामकभक्ते उद्यवाद

आ द्वित जायान सामान्य भारतप बहुने पर—यह मिध्यादिए गुजस्थान, आदिप ात और श्रामिय भववीन्त ये वो जीयसमास, मन पर्याप्तिके विना पान पर्यासियों, अववात्तिवा। पर्वात्तकारम स्प्रामे द्विय, रसमे द्विय, वसमब्द कायबद, आयु धीर साध्याम ये ग्रह प्राण, अवयानाहालमें उन छह प्राणामते वचनवठ भीर स्वाची सबक्षे विना चार प्राप्तः चारों सङ्गण्, विर्वेचगनि, ज्ञा प्रयञ्जाते, बसहाय, श्रीदारिकद्रायपाय, रिविधवाययोग, वामणवाययोग भीर धनत्यमुणवचनयोग थे चार थोग नपुमक

मुश्म एवे द्विय जावाके भववादा भारतप

प्रार्धन इस सी रक्ता तव र ते सवस्ति जा प्रदेश ( क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्र हिंदे प्रतिकाशिक इस अर्थन का सामक्रम करा जाते स्वास्त्र हैं क्रिक्ट करा

1 800 धक्तवडामधे जीवडाण चतारि कताय, दो अण्णाण, असत्तम, अचक्खुदसण, दच्चेण छ हस्सा, मानेण हिन्द <sup>पील-फाउलेस्मा</sup>, मनमिद्रिया जमनसिद्रिया, मिन्डन, जमणिगणो, आहारिनो जण 11.1

हारिणो, सामारुगञ्जना होनि अणागास्मजुना मा '। वेसि चेत्र पञचाण सण्णमाणे अति'त एच मुणद्वाण, एञो जीवनमास, पर पञ्जचीओ, छप्पाण, चचारि सण्णाओ, तिरिक्समडी, नेबदियजादी, तसकात्रो, व जोग,

ण उसयवेद, चनारि इसाय, दा अण्माण, अमजम, अचम्खुदसण, दुर्वेण छ ठसा, भावेण किण्ह-णील काउलेस्मा, भनमिद्धिया जसवामिद्विया, भिन्छच, अमण्णिणा, जार

रिणो, सामारुउजुत्ता हाति अणागारुउजुत्ता ना । भैद, बारों क्याय, कुमति और कुश्रुत ये हैं। अझान, असवस, अबधुद्दर्शन, हराने छों ेर नार रचान, इतात आर कुल्त य दा अग्रान, अस्यम, अवधुरुवन, ३००० रेर्यार, मायले हण्या, नील और कारोत लेरवार अध्यतिनिक, अस्पादिक, विणात मनिक, नाहारक, ननाहारक; नाकारापयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हा हा जिय जापोंके पर्याप्तकालसम् भी आलाप कहने पर—एक विष्याति । तान, एक द्वीद्रिय पर्यात जीयसमास, मन पर्यात्तिक विना शब पर्यात्त्रिय, पूर्व मण, वार्रे समार, तिर्धवगति, भैजियमाति, मन प्रयात्तिक ध्वता पाव प्रयात्त्वकः स्था प्राण, वार्रे समार, तिर्धवगति, भैजियमाति, वसभाय अतुभयस्वन्येग जीर भीतार नाणा चारा एकाए, त्यथकगात, आज्ञयजात, असकाय असमयज्ञनवाम भार कारणा थे हो योगा नपुसक्तेत् चारों क्याय कुमति और कुधुत ये हो सक्रात, असस प्याप्य वा वापा। नपुस्तक उद वासा क्याय कुमान आर कुमुत य वा वकान, न्याय धुवर्धन, उत्यक्ते छवा लेक्ष्याय, मायक्ते कृष्ण, जील कीर कापीत क्रेस्वाय भणिविजेक ध्वरणः । जन्मच ७६। वश्यास, भावत कृष्ण, नाळ भार कापात रुद्धाद न पणः त्रविद्धिकः मिष्यास्य, भंताक्षिकः भाहारकः साकारोपयोगो और अनाकारोपयोगी होने हैं।

द्या द्रिय जीवोंके लामान्य भारतप

# भाित्रय जायाक पर्याप्त आलाप

या बक्का सयन ने भ र दर्ग टेड १ १९६० स्थान विवास

, ( )

तिसि चत्र अपञ्जनाण भष्णभाणे अस्थि एय गुणहाण, एत्रो अभिमासा, पत्र पद्म चौत्रो, चत्तारि पाण, चचारि सण्णात्रो, विस्सितगरी, वेहदियनारी, तरास्त्रोत्रो, जोग, णञ्जसप्तेद, चचारि कसाय, दो अष्णाण, अस्त्रम, अचस्त्युद्सण, दृष्ट्रोण माड-क्रहेटेस्सात्रो, भावेण किण्ह णोत्त काउन्हेस्सात्रो, भर्मासिद्वया अभवसिद्धिमा, भिन्छण, मिणाणो, आहारिणो जपाहारिणो, सामाह्मजुत्ता होति अणामार्ट्सजुत्ता वां री

एन बीहदिय पञ्जनणामकस्माद्य सहियाण नीहदियपञ्जनाण निर्ण्यि जालारा वन्ता । देहदिय छद्वित्रपञ्जनणामकस्मादय सहिदाण गर्गा जानारी दचन्ती ।

तादियाण भव्यासाणे अस्थि एय गुणहाण, दो त्रीयसमासा, पत्र पत्रतीओ पत्र पत्रतीओ, सत्त पाण पत्र पाण, चत्तारि मण्याओ, तिरिस्समदी, तीम्रहियजारी,

उद्यो ज्ञान्निय जायोंके अपयान्तकाळक्षवाधी आरुगप वहने पर—यक्त सिध्याहाई, सर्यात, एक अनिद्राय अपयोन्त जीयकासक, याव अपयोन्तिया सराज्ञती हुँग, सलनिद्रिय, यवक आर आनु वे चार प्राण, बारों सजाय, विवयाति, शांत्रियज्ञाति, वस्त्राय, विवयाति, शांत्रियज्ञाति, वस्त्राय, विवयाति, शांत्रियज्ञाति, वस्त्राय, विरिष्ठामिश्रवाययोग और वार्मिणवाययोग ये हो योग, अवुत्वरेष्ट्र, वार्त्य क्याय, दुर्माते (इ.सु.स.च.वे वे वां भक्षात, अस्वयाद्वर्यों, कृत्यते वार्णेत और गुक्त वस्त्राय आवते ज्ञाने कार्याय क्षाय कार्याय कार्य कार्याय कार्याय कार्याय कार्याय कार्याय कार्य कार्य कार्याय कार्याय

हसामकारसे होन्त्रियज्ञाति आर पर्याप्त नामक्रीकेउद्ययाते हार्रग्रेट प्रपारक अशेषाँक माम्य, पर्योप्त और अपर्योप्त ये तान आलाप कहना खाहिए। हान्त्रियज्ञाति और उरुपपय। के नामकर्मके उद्ययाते हार्निय अपर्याप्तक आसीकेएक अपयाप्त आदाप हो कहना साहिए।

मान्त्रिय अधिकं सामान्य भारतप बहुने पर—पह मिरवारारि गुकस्यान, बारिन्नव गोर्च भीर भारित्र भरपनित वे हो जीवसमास, मन पर्वाणिके दिना पान परावित्रा, राम पर्वाचित्रा। पर्वाचनारमें रफानेन्त्रिय, रस्कोन्नित्र प्राचीन्त्र, वस्त्रक्ष र एससोच्ह्यास वे सात प्राच, भरपनित्रकारमें उत्तर सात प्राचीमेसे स्वननक और रसारी

१९४ अस्तिय अविक अववाद्य भारतप

्रा प्रमान सिंधि के स्टूडिंट के क्षित कर से प्रमान करा देश विभाव से इस्ते के स्टूडिंट के स्टूडिंं के स्टूडिंट के स्टूडिंट के स्टूडिंं के स्टूडिंं के स्टूडिंं के स्टूडिंं के तसकाओ, चत्तारि जोग, शतुमयोद, चत्तारि कमाय, ना अल्लाल, असत्रम, अत्तर दसण, दन्तेण छ ठेस्सा, भारेण फिण्ह-णील काउन्तरमाओ, भरामिद्विपा अभवतिदिण, मिच्छत्त, अमण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागारुपञ्चता होति अणागारुपञ्चता स्र<sup>ा</sup>।

े वैसि चेत्र पज्यचाण भष्णमाणे अत्थि एव गुणहाण, एत्रो जीवसमाता, म पज्नचीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्याओं, तिरिक्समदी, वीइदियजाठी, वनकाओं, न जोग, णरुमयवेद, चत्तारि कमाय, डो अष्णाण, अमतम, अचक्रुरगण, दक्नेण ह लमा,

ण्ड्यासके विना दोष पाच प्राण, चारा सङ्गाष, तिर्यंचगति, प्राष्ट्रियज्ञाति, प्रसद्भाग, अनुमन वचनयोग, ओदारिककाययोग, ओदारिकामिधकाययोग और कामणकाययोग ने बार गेंग, नपुसकोद, बारा फवाय, कुमति बार कुधुत ये दो बद्धान, असपम, अचधुरर्शन, द्रमण औ लेहपाप, भाषसे रूप्ण, नील और कापीत लेहपाप, भग्यसिद्धिक, अभ्यसिद्धिक, विध्यान असंबिक, जाहारण, अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगा होते है।

उन्हा त्रीन्द्रिय जीधाके पर्याप्तकालसक्त्री आलाप कहने पर—एक निध्यारा<sup>हे</sup> गु स्थान, एक बीन्द्रिय पर्याप्त जीवसमास, पूर्वाच पाव पर्याप्तया, पूर्वाच सात याव, बार् सङ्गय, तिर्वचगति, लीडियजाति, जसकाय, अनुभयवचनयोग और औन्नारिककायके वे दी योग, नपुलकदेद, चारों कवाय, रुमति और कुशुत ये दी सजान, असपम, मन्द्र

#### न १९५ **जीन्द्रिय जीर्थाके सामान्य अला**प

|   | य जी<br>१२<br>ने त्रीप<br>पीज | 100 | स व |   | र है। इ | यो वि<br>४ १<br>व १<br>अनु हिं<br>जी १<br>का १ | 28<br>24<br>4 5<br>81 | स्य स<br>११<br>अस अप | ह ६<br>मा ।<br>प्राप्त | अस सकी<br>२११<br>अस अस | ्वा इ<br>श्राह्म<br>श्राह्म<br>भ्राह्म |
|---|-------------------------------|-----|-----|---|---------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| j |                               | ſ   |     | j | j       | 1                                              | j i                   |                      | ĺ                      | 1                      | 1 1                                    |

#### न १९६

## श्रीदिय जीवींके पर्योप्त शासाप

| युनी प्रश्नास ग<br>१११५०४ ।<br>सिनीप' व | इ. हा यो<br>१ २ व १<br>१ म म अनु<br>जि १ | वे क सा सव<br>१ ४ १ १<br>इस अस<br>वुस | 1 9 2 4 1 4 | ख साह आ है<br>रे रे रे रे<br>मि तस जहा साह |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|

भारेण रिष्ट-णील काउलेस्मा, अवनिद्धिया जनगतिद्विया, मि उत्त, जनाणिणा, आहा-रिणो, सागारुवज़त्ता होति जणागारुवज्ज्ञा वा ।

तेति चैत्र अपज्यताण अष्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एओ जीवसमासा, पत अपरत्त्वीओ, पच पाण, चचारि सण्याओ, तिरिक्खगदी, वीहदियवादी, ततकाओ, दो ज्ञाग, णरुमयरेद, चनारि कमाय, दो जण्णाण, असत्तम, अचनसुरसण, दन्येण काउ-सुक्कलेस्मा, भावेण रिण्ड-णील काउलेस्माजो, भगसिद्विया अभवसिद्विया, मिन्छच. अमण्णिणो, जाहारिणो अणाहारिणो, मागारुज्ञचा होति जणागारुज्जचा वारे ।

एव तीइदिवधिवर्गाचेपञ्चलाण पञ्चल णामकम्मोदयाण विल्यि आलावा बलम्बा। लंदि अपञ्चनाण पि अपउपन गामकम्मोदयाण एगी जालानी वचन्यो।

चउरिंदियाण मण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, दा जीवममाना, पष पञ्चीश्रो

पर्रोग, हच्यस छहाँ लेखाय, आयसे हच्या नाल भार कार्य ते लेखाया अर्म्यासिक्ड, भभन्यसिद्धिकः विष्यास्य, असविक, अहारक, साकारीपयोगा और अवाकारीपयोगी होत है। उन्हों अभित्रय जीवोंके अपयाप्तकालसक्ता आलाप कहने पर-पद्ध मिध्याराष्ट्रे गुणस्थान, एक भी द्रय अपयाप्त जीवसमास, पाच अपयाप्तिया, आहेशी तान इत्रिया. कायबल भार आय थे वाच पाण, चारों सदाय, तियवयति, वादियजाति, वसदाय, भीका रिकमिश्रकाययोग भार कामणकाययोग ये दो योग, नपुसक्येद, चारों क्याय, इमित और इपुत वे वो भवान, अस्पम, अवशुद्दान, द्व्यस वापीत और पुत्र नेदराष भाषते हवा. माल भार कापीत नेप्यापा भायसिद्धिक, अभायसिद्धिका मिध्याय, असक्रिक, आहारक, भंगाहारकः साकारोपयोगी भार अनाकारोप ग्रेमी होते हैं।

इसीवकार वर्णान्त मामकमके उत्तथवाले माहित्य निहासिपयोप्तक आवे के सामान्य प्याप्त और अवयोष्त य तीन आराप बहुना माहिय । अपयोष्त न महमहे उद्यवाले त्री न्द्रय लक्ष्यपूर्य त्वर्त्र के भी एक अपयोद्य अल प बहुना चाहिए।

चत्रशिद्विय अधिके सामान्य भारतप बहुने पर-एक निध्याराष्ट्र गुजस्थान चन्नरि

ने १९७ पान्त्रिय जापाच अववाद्य गाराप 24 24 61

पच अवज्जनीया, अह पाण छप्पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्पागदी, चर्जतिदेवारी, तसकाओ, चचारि जोग, णजुमयवेद, चचारि कमाय, दो अण्णाण, असजग, ग दसण, दच्येण छ लेस्सा, भावेण किण्ड गालि काउलेस्साओ, सविगिद्रिया जनविग्दिण

मिच्छन, असिष्णिषो, आहारिषो अणाहारिषो, सागाकाञुत्ता हाति जणागाराजुना वां '। वैसि चेन पजचाण सण्णमाणे अतिब एय गुणहाण, ए.जो तीरममामा, पर पञ्जनीओ, अह पाण, चनारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, चउरिरियजारी, तसकात, ग जोग, णयुसयवेद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, असजम, दो दमण, दन्त्रेण छ तसा, मावेण किण्ह णील काउलेस्साओं, भनसिद्धिया अमनसिद्धिया, मिच्छत्त, अमीणण,

न्द्रिय पर्याप्त और चतुरिन्द्रिय अवयान्त ये दें। जीयसमास, मन पर्याप्तिके दिना पान पर्य प्तिया, पाच अपर्यान्तियाः पर्याप्तकालमं स्पराने द्विय, रसने द्विय प्राणेद्विय वसुरिद्वर कायबल, यचनवर, आयु और स्वाकोच्छ्वास ये आठ प्राण, अपर्यानाममं उन वा त्र गाँभेंसे यसनवस्त्र ओर इयासोच्छ्वासके विना शेष उह प्राण, चारों सवार, विर्ववर्ण, वतुरिन्द्रियज्ञाति, त्रसकाय, अनुभययचनयोग, औदारिककाययोग, ओदारिकमिश्रकाययोग और नमलकाययोग ये चार योगः, नपुसकवेदः, चारों कपायः, कुमति ओर उथुत ये हो आन म्ह्यम, चन् और अचमु ये दो दर्शन, त्रुव्यसे छहाँ लेखाएँ, भावसे कृष्ण, नात में गपोत ठेदयार भव्यसिञ्चिक, अभव्यसिञ्चिका मिध्यास्त्र, असिक्क, आहारक, अगहार ाकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हाते हैं।

उ हों चतुरिद्रिय जीवोंके पर्याप्तकालसक्त्री आलाप कहने पर-एक प्रियारी गस्थान, एक चतुरिद्रिय पर्यात जीवसमास, पूर्वाक पाच पर्वाप्तिया पूर्वाक आहमा ते सहाप, तिर्वेचमति, चनुरिद्रियज्ञाति, प्रसकाय, जनुभयवचनयोग आर भीतार्ष पयांग ये दो यागा, तपुसक्येद, चारां क्याय, क्रमति और दुश्रुत थे दो अग्रान, मस्तर्ग, 3 मार अच 3 ये दो दर्शन, द्रव्यसे छहां लेखाए, भावसे ठच्चा, नार और वाचीत रेखाएँ यसिद्धिक, अभय्यसिद्धिक, मिश्यात्व असिद्धिक आहारक, साकारावयोगी और भ्य

> उनुरिन्द्रिय जावाके सामा य आलाप ह्या सम

> > 151

<sub>14</sub> 3η

• म अम बा मा इ.५.५ > ५.४

#### मार्थ मा, कामान बण्या ताल अलागका प्रमाण है। 4

ाम चव करणाण कण्णाम का म ग्या मृषद्वाय, एका जीवस्थाना, एक एक प्रतास, एकण, चणान मण्या । नावक्यान, प्रशादिवज्ञादी, पादाना, व च मान्यप्रचा, चणान क्षमा ल क्ष्णाण, क्षम्बन, हा द्वय, द्वरण काउ द्वर । तो, बावण १६०० वाण वाण्णाम क्षरीरिद्धाः अवदानिद्धाः, मिष्टुण, क्षाणाम, वालागम क्षणालाम्या, सामान्यप्रचानि क्षणामुक्ष्युण्याः ।

#### a surrielt ein Er

रात बहुत्व इस आयार अरुपा वहारशंकार्य आराय वहन प्रश्निकार्य आराय वहने पर-व्यक्त आर्थ्यादि क्षेत्र वहने वहने अप्रश्निकार वह बाह्य क्षेत्र आर्थ्या क्षेत्र क्

भ १६६ क्षेत्रका क्षेत्रक प्रशास्त्रक वा नापा विश्व क्षेत्रक क्षेत

है कर क्षेत्रां उथ वैद्यां क्षेत्रां भाराण व्याप क्षेत्र । यह तक द न साम क्षेत्र ना उ व्याप क्षेत्र । यह तक द न साम क्षेत्र ना उ व्याप क्षेत्र ना उ पच अपन्वचीओ, जह पान छपान, बचारि सुगाओ, तिरिस्तुनरी, बर्जीनिस्ट वेषकाओ, बचारि बोग, प्रमुप्तेंड, बचारि छ्वाच, दो बणान, द्रवर द द्रमुप, दुष्तेष छ लेम्मा, भावेष किङ्गील-काउलेम्माओ, स्वनिद्रिया जनकेटी निष्ठच, अस्पियो, जाहारियो जगहारियो सागान्वतुत्ता होते बणागान्वतुत्ता र

वेसि चेत्र पञ्चचाय मध्यमाणे योग्न एम गुमहान, एमो बीत्यनणे, स्व पञ्चचीयो, यह पाण, चचारि समामो, विशेक्तारी, चर्डाग्हिमबानी, वस्स्य, ह बाग, प्रमुखयेट, चचारि स्ट्राय, हो जन्मान, यस्त्रम, हो हमन, हजेब हु हेन मात्रेण किन्द्र-पील-स्वाउटेम्सायो, सर्वाविद्या जनविविद्या, निरुट, वर्णस्य,

द्विप्याणि और बनुशिन्त्रिय वयगेल ये हैं अन्वसाल, बन्यगीलेड क्यि एव ति विषा, पाव अपर्याणिया पर्यन्तकार्य स्वर्शनिन्द्रा, रसनेन्द्रिय प्राचिन्द्रय वहुर्द्धिक क्ष्यवस्त्र, बनुश्कि वहुर्द्धिक क्ष्यवस्त्र, बनुश्कि हिंग, रसनेन्द्रय प्राचिन्द्रय वहुर्द्धिक क्ष्यवस्त्र, वर्षा क्षयस्त्र, वर्णा क्षयस्त्र, वर्षा क्षयस्त्र, वर्णा क्षयस्त्र, वर्यस्त्र, वर्णा क्षयस्त्र, वर्णा क्षयस्त्र, वर्णा क्षयस्त्र, वर्णा क्षयस्त्र, वर्णा क्षयस्त्

उन्हीं चतुर्पिन्नय जीमिक प्रशिवस्थान्यों बालाय बहुन पर-पह तिस्ता गुपस्तान, पक बतुर्पिन्नय प्रशिव क्षेत्रका गुपस्तान, प्रक बतुर्पिन्नय प्रशिव क्षेत्रका मुक्ति क्षेत्रका प्रशिव क्षेत्रका मिल्या मिल्या क्षेत्रका मिल्या क्षेत्रका मिल्या मिल्या मिल्या क्षेत्रका मिल्या क्षेत्रका मिल्या क्षेत्रका मिल्या क्षेत्रका मिल्या मिल्या

न १९८ चतुरिन्दिय जागाँहे सामास्य जाराप

हिन्सि व स्थान सह को प्रांत के सा जब द त ज स क्या की के १,२ ८४१ हुई ते १८२ १ १ ६६२ १ १ ६६२ १ १ १ १ स प्रांत प्रांत के स्थाप की स्थाप स्थाप की स्थाप की स्थाप की स्थाप प्रांत की माना की स्थाप की स्याप की स्थाप क आहारिका, सागास्यज्ञचा होंति जनागाह्यजुचा वा"।

र्गाभ चेत्र अपजनाण अष्णमाणे जित्ध हथ गुणहाज, एओ जीतसमामो, पच अपज्यचीओ, छप्पाण, चचारि मण्जा, निरिक्त्यारी, चर्यारिदेवजारी, वसकाओ, पे जीम, णदुमपरेट, चचारि रूमाय, दो अष्णाण, अस्त्रम, हो दसण, दच्येण हाड-पुरस्टेस्मा, भोरण रिष्ट् णीठ ठाउलेस्सा, भवसिद्विया अभासिदिया, मिच्छ्य, अस्पिणणी, आहारिणो अणाहारिणो, मामान्यत्रचा होति अणामाहकन्त्रचा ग्रां!

#### कारापयोगी होते है।

य ही बनुधि जिय आयों में भागी जंकार मध्य थी आलाए बहुने एर-पक मिथवाहिर गुणन्यान, एक बनुदि दिव अपगोल ओडकामल, पूर्वाण पा अपवासिमा, भादियों बार हिंज्या, गावण और आयु वे छह आल, बार्ते खबाए, विश्वेषवादि, चनुधिरिमुदाजािट, यसहाय, आहारितिमाक्षारयोग और जामकास्थांग वे दे योग, जपुत्रकृष्ण, बार्टी क्याय, कुमति और प्रभुत वे हो अज्ञान, अखबस, गाउँ और अबड, वे हो हर्रान, प्रधावे कार्यन, बीर ह्युच्छ लेर्साय, आपने हष्ण, मीछ और कार्यात लेर्साय, अव्यक्तियेण, अम्मय विश्वेष, मिय्याया, धनाविष, आहारक, अनाहारक, खाण रोप्योगी और जनाकारांचिंगी सेने हैं।

#### चर्ताराभ्डय डांघाडे पर्याप्त आगण

| र को प्रशास त. इ. इ. को व का साम कर है जा सा<br>प्रशास के का का का का का का का का<br>प्रशास के का का का का का का का<br>प्रशास का का का का<br>प्रशास का का का का का<br>प्रशास का का का का का का<br>प्रशास का का का का का का का का<br>प्रशास का का का का का का का का का का<br>प्रशास का | हती या ह<br>१ १ २<br>चन बाहा साका<br>जना |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |  |

में ३००

27 100

सनुरिटित्रय जीयाके वपर्याप्त आसाप

|    |      |    |     |    |    |     |    | -3     |   |   |     |    |     |            |      |   |      |                   |      |
|----|------|----|-----|----|----|-----|----|--------|---|---|-----|----|-----|------------|------|---|------|-------------------|------|
| 12 | जी   | Ŋ  | 27  | सं | 7  | ŧ   | ** | 47     | ₹ | ¢ | 907 | Αq | ξ   | 市          | 1 32 | 群 | a Ž  | जार<br>जारा<br>अस | 1 3  |
| 10 | 1    | 4  | 1 4 | ¥  |    |     |    | 3      |   | ¥ | 1   | -{ | 4   | <b>5</b> 2 | 4    |   |      | 1 4               | ٠٠)  |
| lα | 'द ≉ | 35 | Ì.  |    | 13 | ਚ   | я  | जा बि  |   |   | ₹₩  | अस | 네덜  | 47         | 衬    | a | সঞ্চ | 1300              | G147 |
|    |      | 1  | ł   |    |    | 33  |    | at tid | 6 |   | £ M |    | 314 | 7          | 3    |   |      | अरा               | अना  |
| ,  | •    | 1  | 1   |    |    | VI. |    | 444    |   |   | •   |    |     | w. 1       |      |   |      | 1                 |      |

पच अपरज्जीओ, अह पाण छप्पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिम्सगरी, चडारिरागरी, तसकाओ, चत्तारि जोग, णजुमयनेट, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, अवन्त, त दसण, दच्वेण छ छेस्मा, भावेण क्रिष्ट शील काउलेस्माओ, भगमिद्रिया अभनितिया, मिच्छत्त, असण्णिणो, आहारिणो जणाहारिणो, सागाकाजुचा हांति अणागारमञ्जा ॥

तेमि चेव पज्जवाण भण्णमाणे जित्थ एय गुणहाण, एवे नीतमासा, पर पञ्जवीत्रो, अह पाण, चचारि सण्णाजो, तिरिम्समदी, चर्डारिदयज्ञानी, तसक्रोजे, ग जोग, णयुमयोद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, अमजम, दो टमण, दन्नेण छ हम्मी, भावेण किृष्ह णील काउलेस्साओ, भनसिद्धिया अभनसिद्धिया, मिन्छन, अमीणक,

उन्हों चतुरिद्रिय जीवोंके पर्यासकालसमधी आलाप कहने पर—प्रकृतिकारी गुणस्थान, प्रक खतुरिद्रिय पर्यास जीवसमास, प्रवेक्त पाव पर्यासिया, प्रवेक्त अह क्षेत्र कार्य सार्ध स्वाप्त, हिर्मध्याने, चतुरिद्रियजारे, त्रसहाय, ज्युर्वययमयाम आर आहे कार्यसाप ये दे येगा, नपुसक्तेष्ट, चारों क्याय, हुमति और दुनुत ये हो अवान, अधक ध्यास मार्थ स्वाप्त सार्थ सार्ध मीर अधनु ये दो दर्शन, द्रय्यसे छहाँ हेस्याप, मायसे रूप्य, मीर और अधना सार्थ स्वाप्त सार्थ सार्य सार्य सार्थ सार्थ सार्य सार्य सार्थ सार्य सार्य सार्य सार्थ सार्य सार्य

न १९८ - उनुचिन्द्रिय जायाके सामा य आखाप

| न १           | ९८                                     |                         | वतुष्यन                              | द्रय जापाक सामा                          | 4 vii                      | 614                           | - 171       | 1 1 1 1 |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------|
| श्री व<br>विच | ो प्रशा<br>पु.पु य<br>अ.पु इ<br>अ.पु इ | स स ह<br>४ १ है<br>ति ह | का या<br>१ ४<br>१ व व १<br>अनु<br>और | व क हा सय<br>११४२ १<br>१५४५ ५५<br>१५४ जन | द<br><b>२</b><br>चथु<br>अच | ह ।<br>इ.६.३<br>आ ३ म<br>जउ ४ | स स<br>भ अस | 1       |

```
1, 19
                                 सन-परुषणाणुंयोगहारे शदिय आटानवणाणुं
         आहारिणो, सामास्त्रजुत्ता होति अणागाह्यजुत्ता वा<sup>स्त्र</sup>।
                र्गाम चत्र अपजनाण मण्णमाणे अस्थि एव सुणहाण, एवा जीतसमामी, एव
        अपन्तर्चाओं, छप्पाण, चचारि मण्णा, विश्विसमादी, चर्जारियज्ञादी, तसकाओं, वे
       जोम, महामयने>, चचारि क्साय, दो जण्णाण, असजम, दो दसम, दुर्ज्यण क्राउ-
      सुर इंटरमा, मारेण किण्ह णील वाउलेमा, अवसिदिया अभवसिदिया, मिच्छच,
     अमाध्याया, जाहारिया ज्याहारियां सामारुउउचा होति ज्यामास्यउचा द्या'।
    कारापयोगी होते हा
          उ हा बतुरिश्चिय जायोंके नपयान्तकारमक्षा भारतप कहने पर-पक मिध्याहिए
   ग्रणस्थान, रह नतुरिद्धिय अपयोज जीयसमान, पुरान रास अपयासिया, आहिरी थार
  र्घ देश, कावकर अर आयु वे छह माण, बार्स सम्राप्, तिर्वेदगारी, यहारिन्दियनारी,
  स्तकाय, भारारित्रमिश्वताययोग और कामणकाययोग ये शं योग, नपुतक्येत चारी
 भाग, इसति और इसत वे ही अजान, असराय, बचु और अब उ वे ही स्थान, असराय
 रिपोर्त और हायल टेस्पाय, आयाने एप्पा, जीत और वाणीत टेस्पाय, अव्यक्तिप्रिय, अभव्य
विद्वित् निष्पास्य, असावित्, ज्यहारक, अनाहारक साष्ट्र रोपयोगी और जनारोपयोगी
षतुरिदेश अवाँके वर्वान्त भागप
                  बनुशिन्त्रय आयाद भएवाप्त भारतप
ी प्राप्त हर्दी व स्तानिव द ते स्ति ते स्
रिंदर वे १ ४ द व द ते स्ति ते स्
प्राप्त स्ति क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र
भाग्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र स्ति क्षेत्र क्षेत्र
भाग्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र स्ति क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र
```

एन चर्जारिटेपाण पञ्जन णामकम्मोटयाण तिष्णि जालम ननना । चर्गी

मपुज्जन णामकस्मीदयाण एओ जालानी पनायो । 'पनिदियाण मुण्णमाण जित्य चीतम सुणहाणाणि, चतारि जीतमाना, व पाचादपाण सण्यासाण जारव चा च युणहाणाणाः चपार जारत्याणः अत्तीओ छ अपञ्चतीनो पच पट्चतीनो पच नपट्चतीनो, त्रम पाण सत्त पाण स ण मत्त पाण चतारि पाण हो पाण एव पाण, चतारि मण्यानी सीमन्त्रा हि त्या प्राप्त प्रवाद प्राप्त अपाप प्रवाद प्राप्त प्रवाद जीम प्रमाणि में ग्री है ग्री है जी है जी है जी है जी है त्राप्त वर्गार प्रवासी, स्वास्त्र प्रकार प्रवासी क्षेत्र कि गरिव, प्रहे पान विकास वेद जनसङ्ग्रही वि अस्थि, चलारि रुमाय जनमाजी वि गरिव, प्रहे पान पन मजम, चनारि टमण, टहेर भागहि उ लस्मा म हिस्सा रि महिस्स जमनसिद्धिया, छ सम्मन, मान्यिणा नमण्यिणा वेन मन्त्रियो वेन जमिन्याहि

स्तिवकारसे पर्याप्त नामक्षके उद्यगले पर्याप्तक चतुरित्रिय जागके समान पपास्त और अपयोज्य वे तीन आलाय कहना चाहिए। अययाज नामस्मक अपवन ज्यसम्पर्यानक सतुरिहित्र जीनीने पर अपयान ग्राहण कहना साहिए।

पचेन्द्रिय जीनोंने सामान्य जालाय कहत पर जात्रहाँ गुणरगत, सभी प्राज, सा प्रभारम् जानार लामान्य जालाय कहन पर—चारहा गुणस्मान, सम्म प्रमण्यास्य अस्योप्यास्य हे बार जीवसमास, सम्म प्रमण्य अस्योप्य, असमी प्रमण्य और असही अपमास्य हे बार जीवसमास, समी प्रमण्य प्रशासन्ति कार असम्म अपनास्त य बार जायसमान, स्वा व्याप असम्म प्राप्त एवेटिन आर्थ एडो प्रमीतिया, सभी अपयोज्य जीनके छडों नप्योजिया असमा प्राप्त एवेटिन आर्थ भन पर्वास्तिक विना पांच पर्वास्तिका, अक्षणी नपर्वास्ति प तेन्द्रिय जीनोहे वाच अववास्ति सडी-पर्यात्व पचे हिच संस्थित वृद्धी प्राण, सज्ज नपर्यत्व पचे हिच अगिह नपर्यात्वहरू भाषां सात गाण, असही प्यांत्व पत्नी ह्य जायांके मनोयल्ये (त्वा ना प्राण, अनुस्था नारा जाप नारा, ज्याना प्रवास्त प्रवाह्य आयाक सनायल्ड । त्रता ता प्राण, न्याना स्वाह्य प्रवाह्य अत्रिके नव्यास्त्रसंस्थान सान प्राण स्वाभिकेत्रण नितके व्यत्सः कायवर, आयु और इवासोक्यास ये बार प्राया, स्थानसम्बद्धांतरी अवपाल सहस्य भाग और कायकर के सा साल राज्यर, जाउ जार स्थासारच्यास य चार प्राण, रशेलसमुद्धातरा अव्याज करते असु और वाययल ये वा प्राण, आर अवासिकरणी असनाव के एक जायु प्राण हात्र है चार्त सवाय तथा श्रालसवास्थान और वाश गनिया पत्र उपवानि प्रसर्गत, क जार नका स्थापस्यान्यान्यान्याः सार्वे व्याप्तान्याः वया प्रयुव्धानः सार्वे व्याप्ताः वया स्थापन्यः सार्वे व्याप अहरायस्थान भी है। जाता वात न मा अवस्तववद्ध्यान भी है। वास प्रश्ति अहरायस्थान भी है। जाता वात, सती संयम जारा दशत हुव्य आर अपन हुन्द्रापो नवा प्रोटकारमाल प्रश्निक स्थाप हेस्यापं तथा अन्यस्थान भी ६। भणानितिक अन्यस्थिति एनं सम्यस्य हा पूर्वा द्रय आयाके साम्रा र तालाव a x 0

उसीय तिस्वाया व स्थ विष्य १ विष्य १ विषय विषय व स्थ विष्य १ विषय व स्थान 8 d fra 2 2 4 2 2

सत-गब्दगणाणुयोगदारे इदिय आटानराजाण 1403

व्यत्यि, ्र आहारिणो जणाहारिणा, मागारवजुना होति जणामास्वजुना वा मागार

वेभि चेत्र पञ्जनाम अष्णमाण अस्थि चाहम गुणहाणाणि, दो जीनमनामा, छ पञ्जनीत्री पुर पुरुवचीत्री, देन पाण णत्र पाण चनारि पाण एत पाण, चनारि सन्नात्रा चीणतच्या वि अत्थि, चचारि मनीजा, पीनिदयजादी, तमसाबा, प्रमारह जाम अनोगो नि अस्थि, विध्यि वेद असगद्वेदा नि अस्ति, घनारि स्माय अस्मासा हि अत्य, अह वाव, सच मचम, चनारि दमव, दम्ब मानहि छ हम्मा अनस्मा वि मित्र, भवविदिया जमगसादिया, छ नम्मच, मिळाणी जमादिववा वर मिर्गणा व, इ अविष्णको रि जात्थ, आहारिको अवाहारिको, मामाहरजुवा होनि अवागाररजुवा हा

तिहक तथा सर्वी और असर्वा इन दोना विकर्णोंने रहिन सा स्थान हा आहारक, अना ाषण राज्या नार न्याचारीययोगी, अनावारीययोगी नथा स्थाव स्थ स्थाव स् युगपन् उपयुक्त भी होते है। उन्हों प्रवेशित वाणों के प्रयानवासानकार आलाए बहब पर-वादहीं गुबन्धान, सबी वर्षात्व और असबा प्रथान हे ही जायसमान छही वर्षानियों या प्रधानानी है। ्या माण, मा माण, बार माण और एक माण, बारों क्षेत्रार माण भी प्रवास्त्रार से 

है। तार्थों पेंद्र तथा अप्रात्मपदश्यात भी है। बारों क्या तथा अक्षादश्यात भी है। भारते बात मात्रों सदाम, बार्टे हुनन मूच्य आर प्रावश्च छहीं तरपार नथा अन्यवस्थान था है। भी है। नेपालिकें अभगविधिके एहें। सम्बन्ध सावक अभावत वर्ण जनवार करा से अधिक अधिक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थ असम् दिन दीमा विकासीस रहित आ देशाम है। आहारक अमहारक सावस्थानी ंचार इन द्वामा विकरणान्य राहत का वधाम है। न्याहरण न्याहरण व्याव्यवस्थाना भेनाह्मरोपयोगी भार न्याहार नथा अनाहार हन दाने उपयेगीरे युगपन उपयक्त से tir fri 4 544 पचित्रयं अधिक वयान्य भारतप द्याच्या व स

। जमिननो, जाहारिनो, मागाङ्ग्युत्ता हानि जनामाङ्ग्युत्ता रा ।

तेसि चेर अपज्जनाण मण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, दा जीरसमाना, ह त्तीओ पच अपज्ञत्तीओ, मन पाण मत पाण, चतारि मण्णा, चतारि गणा, द्रेयजादी, तसकातो, तिण्णि जोग, विण्णि चेट, चचारि कसाय, रे त्रणाण न्नम, दो दमण, दच्येण काउ सुक्कलस्या, मार्रण उ लेप्सार्था, भवीमोदेग जमिदिया, मिच्छच, सम्मिणो जमन्यिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामास्त्रुण

वे अणागाहवज्ञना मां '।

उन्हों पर्वे ह्य मिष्याद्रि जीवांके अपर्याजकार वर में भाराय कहन वर-ए कारोपयोगी भार भनाकारोपयोगा होते ह**ा** जन्म पचा २५ । अध्यादार जायाक अपयाप्तकारस्व मा लाराय गवा प्रति प्राप्ताहरि गुणस्थान, सङ्घी अपयोद्धा और असाषी अपयास ये दो जीउसमास, छहाँ प्राप्ती त्या, पान अपयासियाः सात प्राण, सात प्राण, सारा सङ्गण, सार्य गतिया, प्रयोज्यान जलकात, औत्रातिभा चाद आण, चात आण. बारा सङ्गद्ध चारा गावण, चारा देते होते होते. जलकात, औत्रारिकमिश्रकाययोग, येनियंकमिश्रकाययोग श्रीर ब्रामणकाययोग दे हात होते. ्रणान्य जाराारकामध्वश्वयाम् पान्त्रयकामध्यकाययाम् आर कामणश्वयाम् अवन् वेश् त्रीमा वेष, चार्य क्याय, कुमति और कुनुत य दे। अझन, अखयम, चर्च आर अवन्त्र इर्रोन, प्रथमे कारोत और ठाक छेरवाय, भावले उर्डो छेरवाया मर्ज्यानिहरू, अब परिवर मित्याल, समित्र, असित्र, आहारक, अनाहारक साकारीययोगी आर अनाकारीयोग होते है।

| श्रि है।           | e ==                                                                                         | - नर्गान्त भाराप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 18 -            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| स ५०<br>जिल्लामा स | पखेल्यिय सिध्याहिए जीवाँ<br>स ह हा हो वे व हाता<br>१ ह र दे वे थे वे<br>पब पम ब ४<br>ब र ब ४ | सिय द विष्य स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्य | र<br>श्री होस<br>स |
| A DR MI            | वस यम व ४                                                                                    | Ditter a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FIF 31 3           |

वचन्द्रिय मिध्यागिर जीवाके अपर्याप्त आराप

| <u></u> | पचन्द्रिय मिध्यागरि                                                    | जीवाके अपर्याप्त आर | 4 4 44 4 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|         | प्रसम्बद्धाः स्थापना<br>१,१ का या ४।क<br>४९ ३ ३ ३ ४<br>आम<br>४ ४ ४ ४ ४ |                     | - H T X  |

न २०७

सासगसम्माहडिप्पहुंडि जार अजोगिरेत्रोह चि मृहोष मगो। एव सप्पिपचि दियाण पज्यत गामकम्मोदयाण मिच्डाइहिष्पद्वाँड वार अवोगिरराठि चि वाणिकप सरलालामा बचन्मा ।

असिष्ण पचिदियाण मण्जमाणे अत्थि एय गुणहाण, दा जीउसमामा, पच पज्जचीत्रो पच तपुरवचीत्रो, णा पाण भच पाण, चचारि मण्यात्रो, तिरिस्युगरी, पांचिदियञादी, तमराओ, चचारि बोम, तिण्णि वेद, चचारि कमाय, दा अण्याण, असजम, दो दसण, दच्यण छ लेस्माजा, भारेण निष्द-गील-नाउलस्मा, भरामिद्विपा अभराभिदिया, मिच्छच, असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागारुरजुचा होति अणागारुवजुत्ता वा' ।

वैसि चेत्र पत्रचाण भण्णमाण अत्थि एप गुणहाण, एओ जीवसमासो, पत्र पञ्जवीजो, या पाण, चचारि सण्याजा, तिरिक्यगदी, पांचदियञ्जादी, वगदाओ, दो

सामान्य पचेन्द्रिय आयोह सासाइनसम्बन्दारे गुणस्थानसे उत्तर भयोगिद्रेयणी गुणस्थान तकके आहार मूछ ओग्रानापके समान जानना बाहिए। इसामधार पर्याप्त नामकमके उद्ययाने सती पचेदिय जारोंके मिण्यार्टाए गुजस्थानसे छेकर नयागिकेकती पुणस्थान वहके समस्त आद्याप जानहर बहना चाहिए।

असवी पर्वे इय उत्योंके सामान्य आदाप कहते पर-एक मिध्यारावि गुजरधानः मसबी पर्याप्त और असबा अपूर्याप्त से ही जीवसमास, पाच प्रवाशिया, पाच अपूर्याध्वयां, नें। माण, सात माण। चारों सक्षाप, विर्ववंगिव, पवे दियञ्जाति, प्रसदाय, अनुभवपवनदाय, र्भादारिककापयोग, भीदारिकविश्वपाययोग और कामणकापयोग यं चार यागा तानी वेष् चारों क्याय, ही अज्ञान, असराम, बार और अबार थे हो दर्शन, द्रव्यांसे छहीं तरवार्थ, मायस एपा, मार और कापीत ल्ह्याया अव्यक्तित्व, अभावसित्तिका विष्यात्व, असहिक भाहारक, अनाहारक। साकारोपयोगी जार अनाकारोपयोगी होत हैं।

उन्हीं असबी वसे द्रिय आवेंकि वर्शायक तसकाथी आदाय बहुने पर-एक निध्यादा ह गुजरपान, एक असका पर्याप्त जायसमास, पाच प्यासियां, ना माज, चारा सहाय, विवेचमाह, नर्मका पने दिय जीवीक सामान्य भाराप

का दो वस्त झालव र , ड, ब પ્રકૃષ્ઠ કરે શર્દે કદ કર ક કર્ક ગયા શ્રાફન ગામી ગામ ક્લારે 74 72 4 14

बोन, तिरिंग देद, चचारि जनाय, दो अण्याण, असत्तमो, दो दक्षण, दर्भेत छ तन्त्र, मारेन कि इ-पील-काउलेम्यायोः भन्नियदिया अभन्निदिया, मिन्छन, नमिन्यत

जाहारियो, मागास्यज्ञचा होति अगागारुवयचा वा "। र्विन चेत्र अपल्यान भग्नमाने अति एयः गुणद्वान, एओ जीशमनाम, ११

अस्टबनाओं, नच पान, चचारि मण्या है, तिरिस्सम्दी, पनिदियनादी, तमझार, ! बार, तिल्य देह, चनारि कमान, दो अल्लाल, असनमी, दो दमण, दुःश्य का मुक्केनमाओ, नावेग किन्ह पील काउलेम्माओ, भगमिदिया अभगमिदिया, विभाग जनांच्या, जाहारियो स्वाहारियो, मागाहराजुत्ता होति अणागाहराजुता रा"।

चक्ट्रकुरात, चमकान, अनुअययन्त्रयोग और आशरिककाययोग थे श योग नौर्य कह बारे करार हुनार भार कुम्म व मा अन्नार अस्यम, बम् और भगपु व साम क हण्य दरा नरवार, भावन गण, बाह भार कायेत छरवादा अध्यक्षित्रक, अभ्यानारक बरक्षा अन्य बन्ध, आदारक, शाहाराययोगी और अनाकाराययोगी होत है। इन्दर अन्तवा पन्योत्रण जीर्वाक भगपानावात्रसंबाधी आजार कहन पर-वह

"करकारण मुचर संग, एक असना अपयान्त जीवनासास, पाड अपया तथी, सार प्राण, नार्ध •८व र 🗈 ५५वमः व प्रचान्द्रपत्राति, प्रवद्यायः, आसारकामिप्रवाययांत आर कामण्डायात स क्ष कर दिना दश बारा क्षात कुमात बाद कुमूल ये ता बदान, मरायम, बर्ध बाद नगई ब द्वारम इन्तर्व का ग्रांत भार शुक्त न्द्रवाय, भावत रूपा नात भार का तो र स्वारी क्ष्यान्द्रदेश अनुस्थाना द्रहा है। त्याला, अभावन्त, भावारन्त, अनाहारका साहारायामी वर

ACTORNOL CT & L चनवा प्रसादय जासह प्रयास मान्यप

MARINE BELLEVIEW BELLEVIEW HALL

सपिंद्र पनिदियलिंद्र अपजनाण अपजन णामकम्माद्रयाच भण्णाणे जित्य एय गुणहाण, दो वीरासामान, छ अपजनी थे। पन जपजनी थे।, सन पाण मन पाण, पन्तारि सण्णाओ, मणुमगदि विश्विद्यागदी जो नि दो गरी जो, पनिदियनारी, तपहाओ, दा जोगा, गुमगदेत, चनारि कमाय, दो जण्णाण, अस्त्रमा, दो दमण, ददेश हाउ-सुक्रिकेसमाओ, आरोण रिष्ट्रणील काउलेसमाओ, असमिद्रिया अमनामिद्रया, मिच्छन, सिर्णिणी अमणिग्यो, जाहारियो जगाहारियो, सामारुबनुषा होनि जणामारुबनुषा हो

मल्जिर्वा दियन्त्रहित्रप्रजन्नाजमपुरुम जाधरम्बेर्ग्याण अन्जमानं त्रीर एप गुजहाज, एत्री जीवसमासी, छ अपुरुमीती, सन पान, रनारि सन्जाती, दा गदीता, पविदियमादी, तमकाती, दो जोत, जर्मयरू, बचारि यमाय, टा अन्नाज, अस्वमा, दें। दमन, देवीम राजस्मा, भारेज रिन्हणीत साउरस्माती, अर्यामिट्या

भववान नामक्यके उद्यागि प्रशिष्य गर्भवयवानक आवांक भाजात कहत पा—पक्ष मिथ्यादि ग्राम्यान सभी भ्रम्यात भार सम्बंध अववात व स् अंध्यस्मात, एतं भ्रम्यातिया, पात्र अववातिया। साम प्राम, सात्र धाना चार्या प्रधारे, मार्यमान भार विश्व गति वे से तिता, पचि प्रधानि त्रम्याम, भ्रेसिक्शियकाय्यात भर क मण्डवस्थात क से गोगा नपुरक्षेत्र, चार्चे क्यात, प्रभाव भीट तुम्मन ये से अगत, भारवय, वा (भार प्रकार वे से हरीन, प्रयोव क्यात भीर पुरुष्ण रेपाय, आवत हृष्ण, नाम भीर ह्यात रायाल, भारवित्तिक, अम्यवास्तिक क्रिक्श मिश्यारन, सावेक, भाविक, भादारक अनाहारक आहराय योगी भर अम्बान्तियोगी होते हैं।

भवपाय नामकर्मके उद्यवां संबंधिका द्वार प्रवादकारक अवाद धावन पर—पर मिरवाइट ग्रावरमात हुए साथ धावन पर्यक्ष पर—पर मिरवाइट ग्रावरमात, यह साथ व्यवस्था विश्व मान प्रवाद पर्यक्ष प्रवाद पर्यक्ष मान मान बारी साथ, प्रवाद मान प्रवाद पर्यक्ष मान प्रवाद प्याद प्रवाद प्याद प्रवाद प्रवाद

म 🕫 - एचरिद्रव राध्यपर्यात्मक आयों के नाराय

त् सी दास न वैद्या को बढ़ साहा द से स्वेड के स रेहिस अप सर रहे । प्रस्त कर के राह के प्रितास अप बदद वर्ग क्षेत्र मुख्य कर के राह के प्रतेष नृत्य स्थापन कर कर केरी स्रोत अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सिष्णिणो, आहारिषो अणाहारिणो, सागारुवनुत्ता हो

अणागारुवजुत्ता वा<sup>पर</sup>। असण्णिपचिदिय-लद्विजयटअत्तालमयजनत्त-णामक्रम्मोदयाण <sup>अ</sup>मण्णमाणे और एय गुणद्वाण, एजो जीनसमासी, पच जपञ्जनीजो, सत्त पाण, बत्तारि सप्नाप्त

तिरिक्खगदी, पर्विदियजादी, तसकाजो, हो जोन, णातुमयोद, चनारि स्माप, ह अण्णाण, असञ्चमी, दो दसण, डच्चेण काउ सुरुक्तरेस्साओ, मीरेण किण्ड पीत सा रेस्माजा, भनसिद्धिया अभनसिद्धिया, मिन्छत्त, अमण्णिणो, आहारिणो, अणाहारिण सागास्त्रज्ञता होति जणागान्त्रज्ञता ना "।

जणिदियाण मिद्ध-मगो ।

### एउ विदियमगाणा समता ।

सिंद्रक, आहारक, अनाहारक, सारारापयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं!

भपयात नामक्रमके उदयपाले असती प्रवान्त्रिय स्वयवप्रान्तक नीमीके भाराप करे पर-पन्न मिष्यादष्टि गुणस्थान, एक असती अवयात जीवनशान, पाच आवातियां सा

प्राच, चारों संबार्ष, तिर्थचगाति, पत्रे द्रियजाति, त्रसकाय, औदारिकमिश्रराययोग भार बार्ष बादयोग ये दा योग, नवुसकीद, चारा क्यार, हमति और हत्त ये वो अज्ञान, असवन चारु भीर अवशु थे देश दर्शन, प्रत्यक्ष कायोत और शुक्र त्रेद्राण, भावसे ठळा, मान भा व्यपात खेड्याय। भप्यतिखिङ, अभस्यतिखिङ, मिस्यारत, समिविङ, प्राहारक, अनाहारक साधारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते है।

र्धानिद्रिय जीनोंके जाराप सिद्धोंके बारायोंके समान समग्रना चाहिए।

इसप्रकार दूसरी इदिय मार्गणा समाप्त हुई।

स २११ सदा प्रविद्य ल्यापूर्वानह जीवें के भागप 2 4 3 मृत्य पत्र नानि <sub>कर्म</sub> सम् नत् की सी नि

बसरी पत्र दिय रूप्पर्याप्तक आयाक माराप

2. 0. 3 1 6 3 दर स्त्रे अर्थ पुर तम रहे को ने नि भी रह रहे 15

रायाणुवादेज जोवालान भज्जमार्ज विश्व चोहस मुजहाणाणि, दो रा तिथ्जि बा, चनारि बा छन्ता, छन्ता वर रा, अह वा बारह बा, देस रा पण्णारह वा, गरास वा उहारह ना, चोहस मा एक्ट्यीस ना, सोलम ना चडमीम वा, उहारह ना सनामीम या, यांन वा वींस वा, मारीन वा वचीन मा, चडरीन मा छचीन या, छनीन वा एगुणचार्टान वा, जहाबीस वा नायाठीस' वा, वीम वा पचवारीम ना, वचीस चा अह विहीम वा, चउवीस वा एकरचाम ग्रा, छत्तीम वा चउवचाम ग्रा, शहरोम ग्रा सत्त्ववाम या जीवममाता । दो जीवममातीचे भिवदे प्रज्ञचा अवज्ञचा हिंदू सद्य जीवा दिस्सा भरति, अदो दो जीरसमाना उचाति। तिर्ण्यि नीनममासचि उच णिन्हविपरनका पिन्हिन अवड्यचा रुद्धिअवट्यमा इदि विधिय जीवनमासा हरति। चनारि सा मंदि रूम वसमाह्या दुनिहा पज्नवा अपज्नवा, शास्त्राह्या दुनिहा पञ्चवा अपज्वचा हरि घनारि जीवनसामा । छन्या इदि उत्त दो णिन्त्रनिवजनन श्रीवससामा दा णिन्त्रनि अवउत्तनजीरममासा दो लदिनवज्जनतीरसमामा एर छ त्रीरममामा । अधरा धारर

<sup>कायमागणाको</sup> अनुपादश्चे भाषाराण वहने पर—वाद्दाँ गुवरणान दान दें। रा अथवा तीन, धार अधवा छह, छह अथवा ती, शह अथवा सदह हैंसे अधवा एन्द्रह, साह न्यथा शत, पार अपया एक, एक अथवा भा, न्या न्याया पाय प्रवास न्या प्रवास प्रवास । स्वास प्रवास प्रवास । स्वास प्रवास क्षेत्र अथवा वीषीत, अशह अपया सम्बद्ध त न्यया कार्याह, नाबुह ब ग्या १४४१ल, लाल्ड क्यया नामाल, नाल्ड क्यया नामाल श्र बात भाषा ताल बाबील अयुना तेताल, चीबील भाषा छठील, छाडाल भाषा उन्हांत्र स्ट भाग विवाद कार्यात करना प्रवाद ने वाल कार्या "हेम्पान अपथा क्यांश्ल, ताथ अथवा पतार का कारण कारण कारण कारण कार का स्टाहर तावन, प्रचास क्यांस, अहतास वाच्या संस्थात क्रीवसमास होने हैं। क्या क्रहाहर हैं अवसमात होते हैं देसा कहने पर पर्यानक और अवर्धानक वेंद्र कर रहे

व जायतामास हात ह वसा वहन पर प्रधानक कर जायानक व्यवस्था रहे हैं है। ताव जायतामास रहे हैं है है। ताव जायतामास रहे हैं है नेपारक होत है। अवस्था वृह जायसमास्त्र एक आहे के अपने जायकाराय कर है है है पर निर्देशिययाजह निर्देशिययाजह और उत्तवस्थाजक हैताह्यर कर के क्टिक्ट्स ने पर निशुचिषपालक । ने श्वपपालक नार उन्ध्रप्रभागक व्यवकार जो उन्हिन्त है। बार जायनमास होने हैं पता बहुन पर बसकायह जीव ही उन्हिन्त वह भी भी उन्हिन्त होने भी भी उन्हिन्त है। स्वाप्त कार स्वाप्त होने हैं पता बहुन पर बसकायह जीव ही उन्हिन्त है जो उन्हिन्त है। वह भार भववात्व (राज्यात्व को है। यह अवसमास होत है वस रहे हैं) उन्हें का गर वार जायसमार पह जात कर एक जायसमार केट व पण बहेर का उस स ऐ दानिश्चित्रपालक जायसम् स् दोनिमृत्यपालक जायसमाम कर बहु बहु का उस स the tunder of signature of single property of spices of second of the se ٠.

काइया दुनिहा पञ्जत्ता अपञ्चता, तसकाइया दुनिहा सर्गालदिया विगलिटिया, मार्गि, दिया दुनिहा पञ्जत्ता अपज्यत्ता, निर्मालदिया दुनिहा पज्यता अपज्यता इदि छ **बीर.** 

समासा । तिण्णि णि"यनिपञ्जनजीयसमासा तिण्णि णिय्यनि अपटनननीवसमासा विन् लद्विजपञ्जनजीवसमासा एव षाव जीवसमासा हवति। यावरकाद्या दृतिहावाररा सुहूम, बादरा दुविहा पज्जचा अपज्जचा, सुहुमा दुनिहा पज्चचा अपज्चचा, तमकाव्या दुविहा सगलिटिया निपलिदिया चि, सपलिटिया दुनिहा पज्जचा अपज्चता, विगलिदिया द्वीरा

पज्जना अपञ्जना एउ अट्ट जीवसमामा । चनारि णिञ्चनिपज्जनजीवममासा चनारि णिव्यत्ति अपज्जत्तजी समामा चत्रारि लेडिअपजनजी समासा एव वातम जा समासा हतति। यातरकाव्या दुनिहा बाटरा सुहुमा, गटरा दुनिहा पत्रवा अपज्ञता, सुष्टुमकावया दुविहा पंजाता अपज्ञता, तमकावया दृविहा पर्विदेश अपिचिदिया, पिचिदिया हुनिहा सिण्णिणो असिण्णिणो, मिण्णिणो दुनिहा पण्डना अप ज्जना, असाण्णणो दुनिहा पज्नना अपज्जना, अपनिदिया दुनिहा पज्जना अपजन

एर दम जीरसमामा हरति । पच णिन्यतिपदचनर्वारममामा पच णिन्यतिप्रकृत होते हैं, पर्यात्तक और अपयोत्तक। प्रसनायिक जीव दें प्रकारक हाते हैं, सकरें द्रव था

विकलेन्द्रिय । सक्लेडिय जीव दी प्रकारके होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । विकलिय जीय दी प्रशास्त्र होते ह, पर्शानक और अपयाप्तक। इसवशार छह जी उसप्रास करे करे है। परेन्द्रिय, निकरेटिय और सक्रेटियके तीन निर्श्विषयान्तक आवसमस्त तन निर्धायपर्यात्मक जायसमास और तीन एक यपर्याप्यक जीउसमाम इसनकार नी आश्वमान होते हैं। स्थायरमायिक जाँव वो प्रकारके होते हैं, बादर और स्नम्। बादर अब है प्रकारके होते हैं, पर्याप्तक और अपयाप्तक। सदम जीव दो प्रशास होते हैं, पर्याप्तक और

अपयान्तक । प्रसकायिक जीय दो प्रकारके होते हैं, सकले दिय और विक्ली देव । सुक द्विय जीव दो प्रशासके होते हैं, पर्यास्तक और अपयोक्तर । विक्ले द्विय जीव दो प्रशास होते हैं, पर्यातक और अपर्यातक। इसप्रकार आठ जीपसमास होते हैं। बाहर स्थाव कापिक, सूरम स्थावरवायिक, सबसे जिय और विक्लेजिय जीरोंके चार निर्श्वतिवार्ण अविसमास, चार निरुष्पर्यापक अविसमास और चार र श्वर्यान्तर जीवसमास (स्ट्राइर बारह जायसमास होत है। स्वाउरकाविक जीव वो प्रकारके होते हैं, बार भीर स्वि बाहरकायिक जाय दी प्रकारके होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । गृहमकायिक जाव महारक होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । प्रसक्तायक अंध की प्रकारक होते हैं, पूर्वा र

भार अपनी त्रप (विकटेत्रिय)। पत्रीत्रय जाय दो बहारके होते हैं। संविक और असाहरी माहिक जाय दा नकारक होते हैं, प्याप्तक आर अपयोत्तक। असहिक जीव ही नकारक होते हैं, प्याप्तक आर अपयोत्तक। असहिक जीव ही नकारक होते ६, पर्याणक श्रीर अपयानक। अपयोन्य आप श्री प्रकारके होते हैं, पर्याणक भीर अपयानक। हमजबार दृश्च जीषम्माम हाते हैं। बादर स्थायन्त्रायिक सहस स्थायरकार्यिक मर्ग जीनसमासा पर लिंद्र-पण्डननवीवसमासा एर्ग पण्णास्य जीनमासा हृति । पुरति-पाइया दृषिहा पण्डनता अपज्नता, आउक्तहया दृषिहा पण्डनता अपज्जता, तंत्र काइया दृषिहा पण्डनता अपज्जता, माइकाइया दृषिहा पण्डनता अपज्जता एवं तास्य काइया दृषिहा एज्जना अपज्जता, नमहाह्या दृषिहा पण्डनी अपज्जती पह तास्य जीनसमासा हृति । छ विष्यतिष्य जाजनीतसमामा छ विष्यतिअपज्जतीतसमाधा छ लिंद्र-पण्डनतननीतम्यासा एवम्हास्त जीनमामा हृति । एह्निय पृतिहा साह्या, पृत्या, त्रादरा दृषिहा पण्डना, अपज्जता, व्यादरा पृत्रमा, त्रादरा दृषिहा पण्डनता अपज्जता, सुत्रमा दृषिहा पण्डनता अपज्जता, व्यादरा दृषिहा पण्डनता अपज्जता, त्रादरा दृषिहा पण्डनता अपज्जता, पण्डनता, व्यादरा दृषिहा पण्डनता अपज्जता, त्रादरा दृषिहा पण्डनता अपज्जता, सिणाणा दृषिहा पण्डनता अपज्ञता, असिणाणा दृषिहा पण्डनता अपज्ञता विष्य चौरममासा हृति । सच विष्यविष्य पण्डनता मण विष्यतिअपज्जता सन्त सहित्य स्थान छ स्वस्त पण्डन पण्डन पण्डन पण्डन

पचित्रम, असमा पचेन्त्रिय भार धिकरेर दिय दायोंके पाच नियृत्तिएयात्तक आवसमास, पान निर्देशपर्याप्तक जीउसमास और पास राज्यवाप्तक जाउसमास इसवस्वर प इह जीवसमास हाते है। पृथियोशायिक जीय हो प्रकरक हात है, प्रयत्मक भीर भप्रयामक। भग्नायिक जाय दी प्रकारके होते हैं, एकांप्सक और अववाय्यक । विज्ञरकाविक आप दी प्रकारक हान र्द, प्याप्तक आर अवयोप्तक। वायुकाविक जाय के प्रकारके द्वान है, वर्याप्तक आर भपर्याप्तकः। यनस्यतिकाधिक जीय दा प्रकारके द्वेति है। यसीप्तक और अपर्याप्तकः। कत कार्यक जाय दी प्रकारक होते हैं वर्यान्तक और अवर्यान्तक इसवहार बारह जावसमान दान है। छहाँ कापिक जायाकी अपश्त छ निवृत्तिपयानक जायसमास छ निवृत्तपर्यानक जायसमास भार छह स्वध्यवयानाम जीवसमास इसप्रकार अद्याद जावसमास हात है। परे दिय जाय दो प्रकारक होते हैं बादर बार स्थम । बादर दा प्रकार है हात है पदा पास बार अपूर्याप्तक । सुक्षम की प्रकारक हात ह प्रयाप्तक अह बप्याप्तक । हत द्वय जीय हा प्रकारके होते हैं चयाप्तक भार भववाप्तक। का प्रव जीव दा प्रकारक हान है पयात्रक भार अवयात्रवर । समुद्धि इय जात दा प्रकारक द्वात है पदात्मक भार भवदा प्तव । प्यत्रिय जाय हा प्रकारके द्वारा इ साक्षिक भार भसावन । साक्षक जांव दा प्रवारक होत 🛮 प्राप्तक भार अपयाणका असिविक आय हो प्रदारक होते हु एयाणक भार Mallale, ! tudate et.a. Midettie Ele E ! eist uer Za efen ner .a. देशिद्र्य, प्रसन्द्रय सन्तरहरू व सहा प्रवृद्धिय आह असह पंचा इय इन सान अध्यक्त जीपादा भगका साम निवृत्तिकार यह जावसमास भाग स्ववृत्त्वप्यानक जावरमास भग सात सर्व्यववालक आवश्याम व सब विज्यार इत्राम अवस्थास हात है। नावश

रकात बत्रमनामा हतति । पुरक्षिमार्गा तुनिहा पञ्चना अपन्यना, अपन

द्विस पत्रचा अरजवा, तेउकास्या द्विस प्रच्या अपन्यता, तार द्विस पन्यचा अरज्वना, राष्ट्रक्कास्या द्विस प्रेयपरिस माप्रस्प प्रचेत्रकार द्विस पत्रचा अपन्यता, साधारणमारीत द्विस पत्रमा अर्थ प्रकारता द्विस सर्वाचिद्वा विश्वविद्या पीद, स्वाविद्या द्विस प्रज्ञा अरुव्यक्त, विस्तेनदेशा द्विस पत्रचा परज्ञा पीद एर मोपन केल्य स्व । विस्तेनदेशा द्विस पत्रचा परज्ञा विद्यापत्रचारिममामा स्वो एर प्र स्व । विस्तेनदेशा प्रवेस पत्रचा परज्ञा त्वाप्रस्ताविद्यामामा स्वो एर प्र स्व प्रकार विस्तेनदेशा प्रवेस पत्रचा एर्जिंग, आउकास्या प्रसित प्रवेशी अरुव परक्षा अरुव स्व

इचाच (६ इतः हुत्रेष्ठाः वित्यसमित्र माध्यस्यात्सीसः, वनवन्तीसः दृश्चिषः वस्त्यः। ६ ६ इतः दृश्यः दृश्यः दृष्टि भेदि, आद्मीयसीद्वाः दिद्वाः वृत्तिः वस्तानाः आर्थः ६ ४ ६ ६ १७ ३ ६ १८ अट अट अट वस्ति । अस्ति अस्ति स्वयः वस्ति । अस्ति स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । अस्ति स्वयः स्वयः स्वयः । अस्ति स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । अस्ति स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । अस्ति स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । अस्ति स्वयः स्वयः

मान कर देवा वाद्यावाद वी वहां प्रवास का विश्व का विश्व प्रवास का विश्व प्रवास का विश्व प्रवास का विश्व प्रवास का विश्व प्रवास

The time of the control of the contr

THE BOTTE OF TEMPOR SE STEELSE STEEL STORY OF THE STEEL STEELS STEELS

यादर्शिणोदपिडिद्दिसिसिच प्रेचमरीस द्विहा प्रज्ञचा अपज्ञचा, माधारण-त्यास द्विहा प्रज्ञचा अपज्ञचा, तससद्वय द्विहा यिवलिदिया स्वालिट्या चादि, स्वयितिद्वय द्विहा प्रज्ञचा अपज्ञचा, नियितिद्वय द्विहा प्रज्ञचा अपज्ञचा, रूमझारा औरममामा हरित। या णिज्यविराज्ञचनीसमामा या णिज्याच अपज्ञचात्रीसमामा या लिद्वि अपज्ञचत्रीसमामा एदे नृत्ये ये रामण मचामित वीरममाना हरित। प्रिज्ञाह अद्वारम नीसमामा भारे मा सारण प्रण्युद्धण्याद्या चित्रा समामा अर्थाण्य साथारणप्रण्युद्धा हुनिहा णिज्याचीस्त्र चुनुगदिणियाद्या चित्र। णिष्याणिस्त दुनिहा प्रज्ञचा अपज्ञचा, प्रजादिणियोदा दृनिहा प्रज्ञचा अपज्ञचा नादि एद माध्या जीसमान पित्राच सीम नीसमामा हित्र। दम णिज्याच अपज्ञचन स्वीद्या द्विहा प्रविद्याच अपज्ञचनीसमामा दम राद्धि अपज्ञचनीसमामा एद शाप जीस्त्रमाना हर्गते। पुढारिस्या आउसाह्या नेउसाहया साउसाहया स्विष्टा स्वारम सामास्वा प्रवृत्व स्वीद्वसाना

याद्दरिनागेद्रभितिद्विते भिण जाम् याद्दरिनाद्द्वभितिद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद्वाविद

हवति, तमराज्ञया दुविहा पटनचा अपटनचा चेदि एवमेदे वार्वास जीवमणना णिव्यक्तिपदनत्त्रजीयसमासा एक्सारह, णिव्यक्ति अपजनतनीयसमासा एक्झारह, हरी जपज्जनजीतसामा एकारह एवं तेचीम जीवममामा हवति। वार्शन जीवममान

णमञ्भतरे तमपञ्जनापञ्जनजीवसमामे अवणिय तमकाइया ट्विहा हवति ममणा अम्म चेदि, समणा दुविहा पञ्जचा अपज्चचा, अमणा द्विहा पञ्जचा अपञ्जना म चनारि परिरात्ते चडपीम जीवसमामा हवति । वारम णिव्यत्तिपञ्चनवीवमान नारम जिन्नाच-नपटवच्चीनसमामा भारस छाँदै अपज्जचनीनमामा जन्मद छण्। बीरममामा ह्यति । पुन्यिस चडाीमण्ह मज्झे जमणाण पज्नत अपजनतन्दोन्जीवनगण अरागिय अमणा दुविहा सयलिदिया वियलिदिया चेदि, सयलिदिया दुविहा परवण अपन्त्रना, त्रिपालिन्या दुविहा परवत्ता अपन्त्रना चेदि एदे चत्तारि पहिसने ठनन बीरममामा इरित । तेरम विष्यतिषयत्वत्वीयममामा तेरस णियति स्पत्नवज्ञा भर गर्म। य मधी वादर और सभी स्थम जात्र पर्यातक और भववातक हत है। इस्प्रकार अपक पक्ष यक नायके भित्र चारचार प्रशास्त्र हो जाते है। शसकायक अन दो प्रधारक द्वान दें, पर्यात्मक भीद अवर्यात्मक। इसप्रकार वे सर प्रियाहर बाबान अन समान हा जान दे। युश्याशयिक, जलकायिक अग्रिशयिक, पापुरायिक आर क स्पतिकारकक बादर नार म्हामे शेवसे दश तेद बेले के और बराकारिक दन गार प्रदार ह अभिन्ना भारत निश्राचिषात्म प्राप्त निर्मालपात अन समास भीर म्यारह ज्यान्यप्रयोज्ञक जीवसमास इसववार सर्व विज्ञांतर तेतास आसमान द्वेते ६१ पूरान्य बारान जायनमानाधारे जनकारिक आरा पर्यानक आर भाषान य का अध्यमनान्त निकारकर बनकारिक भावना माराये होते हैं, समनस्क (सह) भूर अमनस्ड (अनर्जा)। समनस्ड जीव शा महारक्ष देति दे, प्रशानक, अपपानक क्षत्रहरू अप श्री प्रधानक होते हैं, प्रशानक आर अपया नक थि यह अपयामा । विशे पर चार्य अञ्चलका द्वार है। शूरिशकारिक अर्थातक। य यह आयामान । पर चार्य अञ्चलका द्वार है। शूरिशकारिक अरकारिक, श्रीवकारिक, प्रापुकार्य শ্বন্ধনিক্ষানিক এই তিখাৰিক এই আৰু আৰু আৰু আৰু বাবি ব্যানিক বিশ্বনিক্ষানিক বিশ্বনিক स्वतन्त वस्तारिक हतः बाहद प्रधारक अधिक धारता बाहद निर्माणको नह अध्यक्ष सरह (वेन्यराज्यक व स्वास वार वारह राज्यप्रीयक आसासा र सर् कियार केन्स जारक्षमस्य देश द्वान शांवास आश्वासांस्य अवन्त ४ १.६ वर्ष १४ चार बच्चान हे ये तो असम स्व निहार हर सम्बद्ध आहेता प्रहार हे ते हैं तहा स्ट्रंच चर १४६८-१८१। सह ,, द्रंच बाह स्वावस्थात होत है, वरानह भेर अराधनहा

त्रक्टान्ट्य माह शामकार हत्य है पर नह भार भाषानह हत्य सार नारमानी 

सत-परूनणाणुयोगद्दारे याय आठारवण्णण ममामा तेरम सद्भिष्वज्ञचनीयसमासा एउमद मध्ये षत्व एगूणचालीम जीव-समासा इति। छन्तीमण्ड मन्त्रे वणण्डहराङ्याण चर्चारे जीउममाउ अराणिय [ ५९७ वणप्तरमद्या दुनिहा पचेयमसीस साधारणसरीस, पचयमसीस दुनिहा पन्त्राचा अप-जनवा, तापारणमर्शता ुनिहा बादरा सुहुमा, ते ुनिहा प्रज्नवा नपज्नवा चादि छद छ जीरममाते प्रिस्तेच प्रहारीम् जीरसमासा इति। चाहमः णिन्रानिपञ्चचकीरममाना चौदम णिन्सनि अपः जचजीरममासा चौद्दस लिद्धं अपः जचनीरममामा एउमेदै रापालीम चीरममामा । अद्वासीमण्ड मञ्ज वचयसरीर पञ्जचाएउजचा दा जीवममार अवाणिय पचित्रमरीस दुरिहा सदराणगोयज्ञानिणा तेमिमचीणिणा चिरे, तीर्व मध्य दुविहा पञ्जना अपज्यना इदि एदे चनारि अगे पहिराने तान जीरममाना हरति। णिटानि पञ्चनचीतममामा पण्यास्त, चिन्दाचि जवज्चचचीर रमामा पण्यास्य, सदि जवज्वचनीर

दिसके भेदते द्वा भेद तथा विवन्तित्रय, असमनदृष्ट वर्षीत्रय भार समनदृष्ट व गण्ड्रय त्यामा वरत दश वर्ष वर्ष अवस्य द्वयः भवनवन्तः प्रथा दय व्यवः भवनदः प्रशान्तः । हा तेरह प्रशादः व्यवः अवस्य तेरहः विश्वतिप्रयोत्तः व्यवस्थातः वरहः विश्वतिप्रयोजहः रा वरक महाराष्ट्र वेरद्व स्वाप्यवयास्त्रक जायनमास्त्र हामकार वे तक विस्तृत्वर प्राप्यथाणक जायनमास्त्र हामकार वे तक विस्तृत्वर जनतास्त्राम् विषयमाम होते हैं। उ शत जायसमामानंत प्रत्यतिश्मरेक अवसे वार आयसमाम ारकार हात ह। ए शत आध्वत्यासम्बद्ध वार्यापम्यम् वायाः वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः व निवास कर यनस्वतिनायिक जाउ ही प्रणात्के हीत हैं प्रायेषचारार वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः म देशसार पनस्यतिकादिक जीन दी महारके हात ह एया जक भार अपनीजक । वासरक पार धनश्ववद्यावद्यातक आव हा नवारक वाज व प्राप्त अवद्यातक प्राप्त प्राप्त धनश्ववद्यातक आव ही अवद्यातक क्षेत्र होते ह बाहर और व्यवसार वे होती प्रवास आव औ है। ही प्रशाद होते हैं परात्मक श्रीह अपनात्मक । ये एह जानसमात विला ६४ पर नहाना जापसमात होते हैं। श्री ग्री की बढ़ जरकायिक नाशका थेक पायुकायिक नार साधारक पनस्यतिकारिक अधिक बाहर भीर महस्रक नेहती हम नेहू स्रोणक्यवस्थातकारिक भिक् भी देव सम्मत्त्वपूर्वी द्वयं भार भागवस्त्रपूर्वी द्वयं हम बीहर्से बहार बार्येस भएता वाहर निश्विपयाणाः नायसम स चाहर निश्वपयाणाः आयस्मात भार सान्द्र साथ प्याचाह जायसमास इसप्रकार ये सब सिराइट स्थाप स जायसभास द्वान है। प्राच भेड्डायास जायस्थासामाने अधारणकार्यकार्यक आधार व्याप्तक स्थार न्यास्त्रक द स विवस्तात निकार कर व प्रकारतः अव हा वकारक दान ह कहरानवाहदानक भार विस्तिमाद्योनिक। व ना सब रा ही अध्यक्ष द्वान ह एए नद्व आह अपराज्य हम स्तित जार मा भिना इन वर मास जावसमास दान ह । प्रशासीयह जनहारह विशासिक पार्विशिवक भार सामान्यानात्रात्र हनके काहर में रहा में के में में में में में निवित प्रतानक्षत्रकातः आहः अञ्चलातन् । उत्तरं प्रतानकातः । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस् अस्ति । अस्ति HARRESTINGS ENGRE ER G.SC BELTE MITTE MOTE TE HER FILLING सितास वर्ग्य निश्ववय वह अध्यक्षमाय था ए ह राज्यान के मन्त्र

चेत्र मध्येदे मचात्रव्य जीवममामा हत्रति। एदे चीत्रममाममेषा मन्त्र औरेत्रवरा।

छ पञ्जीको छ अपञ्जीको पन पञ्जीको पन अपञ्जीको नवारि प्रकार नवारि अपरञ्जीको, दस पान मन पान पर पान मन पान अह पान छ पत र पान पन पान छ पान नवारि पान ननारि पान निर्ण पान ननारि पार राव गा पान, नवारि सप्पाको सीनमञ्जा वि अस्थि, ननारि गर्दाके, गर्द्यकरिया पन जारोको, पुरिवेशमारी छराया, पन्नारह जोग अनोगी वि अस्थि, शिव स असमदेवेरी वि अस्थि, नवारि कमाय अस्माको वि अस्थि, अह वान, मन स्वर, पनारि दसन, दस्य भोगेरि छ सेस्माको असंस्मावि अस्थि, मरामिद्विपा असमिरिका गरम्मन, गर्मिनो असमिनो केर सम्मिनो वि अस्थि, मरामिद्विपा असमिरिका

अनारातिया, मागाठवत्रमा होति अणागाठवत्रमा स मागार लागागेरि उदा

क्र.वर्गमाम भागापक भाग सको प्रश्नीष्ट्रय जीवादे प्रशासकारम भार भगगामा<sup>3</sup> ७दी वर्गम्बर छही भगगगियोः भगकी प्रश्नीतृत्व भार विकृतवर जावीद प्रशासमा ।

है। वे प्रशुक्त अधिममानाक वह समहत भाषान्याम कहता गाहिए।

कर्म करार ने प्रकार कर महाराज्यात कार साथ प्राव्हात है। बार्ग महार देवे कर्म करार कर कर है बार्ग मान से यह उपसान कर यह नस मना ने पर क् कर्म करार कर कर सहस्र से से महाराज्यात कर साथ प्राप्त कर कर कर के किस्स कर से

स्मान्त्रम् स्था क्रमान वास मान्यात स्थान स्थाप स् स्थाप स् रे, १ ] सत-यहत्वणाणुयोगद्दीरे काय आस्त्रव्यणण

lot [ £0 \$

रुमनुका मा"।

तेनि चेर पउनचाण भष्णमाणे अतिय चोद्स मुणहाणाणि, एदा वा दो रा विष्णि रा चनारि रा पच रा छच्या सच वा अह रा थव रा दस रा एपारह रा

बारह में तरह में चडक वा पण्याद में बारेड में वा निर्मा प्रेमी है से सिंह में तरह में में उत्तरह मा म्हणबीन या जीरसमासा, जा पजनीओं पन प्रजीकी चनारि पण्यापीता, देस पाण यम पाण अह पाण सच पाण क पाण चनारि पाण चनारि पाण कर पाण, चनारि

ाण्याओं सीयसच्या वि अस्थि, चचारि गरीआ, एवदियावि असी यच वारीआ, पुरुषितायों छत्राया, एगारह वेता अनेत्या वि अस्थि, तिल्ला वेद अवत्रदर्दी वि

अि, चत्तारि एमाय अक्ष्माञा वि अस्थि, अङ्क पाण, सच सवम, चत्तारि दसय, वन्य मार्वीहं छ तेस्माञो अलेम्मा वि अस्थि, अप्रमिद्विया अभवनिद्विया, उ सम्मच,

नाहारक, जनाहारक, लाकारोपयोगी, जनाकारोपयोगी और साकार अनाकार हम दार्म उपयोगीसे युगयन् उपयुक्त भी होते ह । उन्हों पर्नापिक जागीके पर्याप्त बालसक्या आलाप कहने पर-न्याद्दों गुक्स्यान, दुर्में कह गये पर्योप्तक जायसक्यो एक, अथवा हो, अथवा तान, अथवा बार, अथवा पाक,

न्या छह, भपण सात, नथण मात, अथना भा, भथण दर्श, भथण गारह, नथण बारह, नथपा तरह, भथण बादह, नथण पत्रह, भथण सोल्ड भथण सम्ह, भएण नथारह, नथपा उनात जायमास होतं है, छहाँ पर्योजियां, पाच पर्योचियां नेर बार पर्याचियां पूर्वे केंद्र ति पर्याच्यक जीयसमा होतं है, छहाँ पर्योजियां, याच प्रथासियां नेर बार पर्याचियां। पूर्वे केंद्र ति पर्याच्यक जीयसमा द्वारों आल, मी याच, नाव भाग, सात माण, छह म व, बारामान, बार माण नीर एक प्राण। चारा सहाय तथा सावक्षसासान भी ह, बारा गतियां, पर्योजिय

चार माण और रह प्राण, चारा सहाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप साथ से हैं, चारा गिरवां, वर्षे देव आवि भारि पार्चे आविया, प्राप्ति पार्चे कार्य सार्टे प्रत्येचेय, चार्टे वस्वयोग, नार्टे वस्वयोग, नार्ट्सिक्शययोग, सांद्रिविक्शययोग नार अहारकत्वाययोग वे ग्वार योग आर अवाग स्वाप स्वप स्वाप स्वाप

न २१६ पर्वायिक आसींक सामाय भाराय यू जी प जा ते गई शाबाब के सा सब र ते. य स तक मा १९९७ वर्ष के प्रदेश के प्रदेश के स्वार्थ इंदर र प्रदेश के प्रदेश के महिला सा साम १९९१ के प्रदेश के महिला सा सम्मान



अपन्वचीत्रा चनारि अपन्वचीत्रा, मन पाण सच पाण छ पाण पन पाण चनारि पाण नििन पाण दो पाण, चनारि मन्यात्रो मीणमन्या वा, "चारि मदीत्री, प्रदियजादि असी पन वारिका, पुरिवेशायारी छन्द्राय, चनारि जोग, विल्पि वेद अवगद्वेदो वा, चनारि समाय अस्यात्रो पा, छ पाण, पनारि सज्य, चनारि दस्ण, दन्त्रीण काउ-पारि स्वया, चनारि दस्ण, दन्त्रीण काउ-पारिका, माने छन्मा, नगिरिद्धा अनगसिद्धिया, पा सम्मन, सिण्णिणो अस्योत्रा अपनारा साम्यन, साण्णिणो अपनारा वा, अपनारा साम्यन, साण्णिणो अपनारा साम्यन, साम्यन साम्यन, साम्यन साम

प्राप्त, पाथ प्राप्त, बार प्राप्त, सीज प्राप्त, हो प्राप्त। वारों सक्षाप तथा श्रीणसङ्गाला भी है, बारों गितवा, एवंचित्रवाति आहे वार्यों जातिया, प्रियास्त्रव आहे वहाँ काय, औहा रिकास वित्ति होता होती वेद तथा अपनात्वपुरुवात सी है, विभागविभ और प्राप्त कर्मात्वपुरुवात भी है, विभागविभ और प्राप्त कर्मात्वपुरुवात की होत्रवास्त्रवात की स्वयास्त्रवात के बार विवास विवास के बार विवास विवास के बार विवास वार्यों होता है, इससे कार्यात की होत्रवास्त्रवात की स्वयास्त्रवात के बार विवास वार्यों होता, इससे कार्यात की स्वयास्त्रवात की साम वार्यों वार्यात, इससे कार्यात की साम वार्यों वार्यात, साम वार्यों वार्यों की सम्प्राप्ति कार्यों वार्यों की सम्प्राप्ति की साम वार्यों की हो अपने साम वार्यों की साम वार्यों की हो अपने साम वार्यों की साम वार्यों

१ २६ चन्यायिक जीवींके अपयोष्त आराप

| प्रजी। प<br>१३८ ६ अ<br>१<br>१ | स<br>इ<br>जि. १<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | का थो<br>६४<br>आधि<br>विश<br>शास<br>साम | इ. १. १. ४ | द   डे म   स<br>४ म रे र ५<br>का म सम्य<br>ड म सिना<br>मा ६ | हाति था उ<br>२ २ २<br>सं आहा हाका<br>अस अना अना<br>अतः यु द |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|

मिच्छाइद्विष्पहुद्धि जान असाया ति मृठोन भगो । णन्नरि मिच्छाहाँ हस्स ति नायाणुवाद-मृह्योपान्युचनीरममामा रचच्या । णाटेर प्रणटर विवेसी

<sup>भ</sup>पुडिनिकाङयाण मण्णमाणे जित्त्व एय गुण्डाण, चनारि जीवसमान पज्ञचीओ चनारि अपञ्जचीओ, चनारि पाण निष्णि पाण, चनारि विरिक्सगदी, एडादेयजाडी, पुटिनिसात्री, तिप्णि जोग, णगुमयवेड, चनारि इ जन्माण, जमनमा, जनम्बुडमण, ढब्वेण ठ लेस्मात्रा, मावेण रिण्हणी

हैं। पर्यान्त जायसमासके उन्नास जिन्ह्योंम भी यही उस जान छैना साहिरे। गार जीयकायुमं जीतममासाको बतलाने हुए तीन पविचा रूर दा है। पहला पविने ए भादि उद्योखतक जानसमास नियं है और यह करान सामान्यकी अपना किया है। पित्रमें दी, बार आहि अन्तीसतह जीउसमास हिय है और यह क्यान प्यापन और मर इन दो भेदांनी अपेग्या क्या है। तथा तींचरी पाक्स वीन छह आहि सत्तानतक अपेक्षा किया है।

समास दिवे हैं और यह कथन पर्याप्त, निर्देश्यपणाच भार सम्प्रपाच रन तान ने सामान्य पर्वापिक जीनोंके मिथ्यारिष्ट गुपस्थानसे सकर अकारिक नपार्वि जीता तकके माठाप मूछ श्रीयाठापके समान की जानना चाहिए। निरोप बान यह हा

सामान्य, प्रयास्त्र और अपयास्त्र इन ताना हा प्रकारके मिध्यादिए जीगोंके आलाए बहुने सन् हारातुपादहें मूटोघाटापर्स वह गरे सभी जीरमभाम हहना बाहिए। स्मेह मंतरिक भन्यत्र सन्य कोई विद्यापता नहीं है।

द्विपर्रोद्यादिक वार्गाके सामान्य वालाव वहने पर-पक मिध्यागर्व गुपरवार बाहरप्रियर्शकाविक-प्रयान, बाहरप्रियर्शकाविक अध्यान सहस्मार्थयराकाविक-प्रयान आहर् प्तान्यां वार व्यवस्थान व्यवस्थान व्यवस्थान व्यवस्थान व्यवस्थान व्यवस्थान व्यवस्थान व्यवस्थान व्यवस्थान बार आप, तान आप। बारा श्रवाए निर्वेचमानि वक्ति उपजानि, ग्रीवगाहाय आस्तिहस्तव याग आहारिकामध्याययाग् आर कामप्रकाययाग् ये तान याग नपुनकार वाग करण इमिति भार कुभन य द्वा अञ्चाल अस्याम अजनुद्दाल उप्याम एसी रूराएं भारत हुन 31, 5

शुथ्यवादायिक जाताक मामा य जालाव

t. t. 1 धान-पन्दरगाण रेगस्ते काच आध्यक्तरणा उस्माजाः भवतिद्विया जजनसिद्विया, मि छत्त, जसन्निनो, आहारिनो जनाहारिनो, मागारवजुमा होति अवागारुवजुमा वा। र्वे । पर परवनाथ भण्यमाणे अत्थिएय गुणद्वाण, दो वीवसमामा चत्तारि वि वीरममाना, चत्तारे पत्रवची हो, चचारि पाण, चचारि सण्णा, तिरिक्सगदी, एहदिय-बारी, पुरविराधी, ओरालियशायबोगी, णगुमयोद, प्रचारि क्माय, दी जण्णाण, अधवमा, अपनगुद्भण, द्वीण छ लेखा, भारेण किल्ह णील काउलेखा, भवसिद्विया अभरासिद्विया, मिच्छक्ष, अमीष्यणो, आहारिणो, सामाहबद्धचा होति अणामारु पद्रचाया । नार भीर कापात रूरवायः भागमिदिक, अभागसिदिकः मिथ्यात्य, असहिक, भाहारकः भगाहारकः साद्यरापयोगी और जनाव्यरोपयोगी होते है।

निर्वेचगति, एके द्रियज्ञानि, पृथियात्राय श्रीशारिककाययेग्य, नवसक्रवेद, चारों क्याय कामति भीर हुभुत ये दो भन्नान, भलयम, अब दुर्गन, द्रव्यमे छहाँ देश्याप, भावते हृष्ण, शील भीर क्रमोत नेदयायः भाषासिद्धिक, नभन्यनिद्धिकः निष्यास्य, नमविकः, नाहारकः, साकारोपयोगी भार अनाकारोपयोगी हात है। विशेषार्य — ऊपर पृथियाकायिक आयोंके प्रयास आव्यय कहते समय हो अथवा खार

उन्हों प्रश्निमाधिक आयोंके पर्यापका नसकाश आलाप कहने पर-एक शिक्ष्याक्षप्रे गण रधान, बाइरपृधियानाथिक पर्याप्त और गुरुमशुधियात्रायिक पर्याप्त ये दी जायसमास, अधवा पुद बाहरम्थियाकाविक पर्याप्त नुद्ध सूहमम्थियावाविक पर्यास, सर बाहरपृथियीकाविक-पर्यास आर खर महमप्रधियानायिक प्रयास ये बार अध्यसमासः बार पर्यासिया, चार प्राण, बारों सम्राप.

अध्यसमास बतलाये हा उनम दो जीवसमास बतलानका कारण तो स्पष्ट हो हो। परंत पिकरपम जी बार जायममास बतलाये गये है उसके दो कारण मतात होते है एक तो यह कि गीरमदसारकी आपत्रवीधिनी टाकाम आपसमासीका विशेष वर्णन करते समय पृथिवीके बिराधियों आर खरणांधवी वसे दो क्षेत्र किये है। य दो भेद बादर आर सक्सके भेदसे दो हो महारके ही जात ह । इसप्रकार वर्धाप्त अवस्था विशिष्ठ इन चारों थेतीक प्रद्रण करने पर चार

न राज गृधियाकायिक जावोंके पर्याप्त भाराप

य दाप दुस अस अच सा≷ स

# धक्खडागमे जीवद्राण

वैक्षि चेर अपञ्चनाण भव्णमाणे आरेथ एय गुणद्वाण, दो जोरममाना, नपन्त्रचीत्रों, विन्ति पान, बनारि मणात्रों, विरिस्सगरी, एर्टिपवारी, पुरी रो बाग, पर्ममंबेद, चनारि क्रमाय, दो अण्याण, अस्वमो, अरमगुद्दग, **चउ-तुम्क**नेस्मा, भारेण निष्ह-जील-माउनेस्मा, मामिदिया अमामिदिया, वि बानमनाम हो जान है। ट्रुमरा कारण यसा अनात होता है कि धौरसेनस्यामान स्वर

भार गराज पूरियोद्यायिक जीसीके सामान्य, प्रयाज भीर अपयोज भानागाँह था। ब्दर श्रीर स्टाम प्रथियोकाविक निमृत्तिपर्यानक औराके सामान्य, एवीज श्रीर भगा हम्बद्धार नान बहारके भाजान भीर चनलाते हैं। हनससे बयम मात्रा वानान्त्रे वराना विरूप्तरोजिक और काण्यपर्याणक इन ताना प्रशासके आगाके भानागों से अन्यार है बन्ता है भर विकृतिप्रयोजिक जार्रोके सामान्याज्यामें पर्याजक मार विकृत्यायाजक व री नहरत्क जारोक भागायोग भी भनाभीय दीना दे। दूसर वयान्तालाभी भवता गर्व कर दिनाव इंग्ली प्रयोग्नालायोसे वाल्यसे कोई विशेषता नहा है वर्गोंड, निग्नर कर्ने ही हानी अग्रह प्रशासनम्ब ग्रहण हिल तर्व । अग्रामानामधी शाम क्षत्र अवराजा गराम (न हैरनग्याज र भीर उरुप्ययोज्ञ हन राना प्रधारक मोधरे क्ष्याचेश क्ष्मचीव होता है। परंतु निश्चितिकाल स्थापक स्थापन स्थापने स्थापक व्यक्तिकारण्य बाउरावर्त्याः भागायाः वा प्रवणः वाताः वे । वनामः निर्देशयान्वये व्यवस्थान वर्षान्त्रवामहामक्षा उद्देश ता रहता ह परंतु उत्तरहो प्रवासको पूर्व व Coe बारक वह अवयोज्य बहा जाता है। स्मानहार विशेषवया एक वर्गा जाता सम्मान हर्द्धा करता स्व ज्य भी है। जनान साना हो। हरा। विच गांध गांतम स्वहर हि इत्तान्त व वहां पुरु बाराय कहें हैं। युवाय याम क्रम्या गामहागाहा मेहास િલ દેવ જ મારામ શામાં દેવાનું ત્રમદા પશ્ચન તમ જન્માં મામમાં કોઈ છે. કે લે क्ष बहर कर व हु है भाजात ती शहर है। उहें या घट मार्था करामाथ बन राह है। उहें हुन क्ष्मी के हिन्दी के हिन्दी महिन्दी है। इस है। उनका हैना बाना गानिन (बहुत E COM BES D. LE de milled ut bet tere en men ein anne un mille ut fabil च्छा र र १६ वर्षा हरूब हराम महारह जार जा व करियाति देव ह्या देव स्था के बार का करा स्थापन स्यापन स्थापन त्र कार्य का 

| १,१] संत पहरणाणुयोगशोर काय आळारवण्णण [ ५०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| असिणिणो, आहारिणो जणाहारिणो, सागारुजनुत्ता होति जणामारुजनुता वा"।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बादरपुरविनाहेबाण मण्यमाणे अति एप गुणहाण, दो बीनममाता, चचारि<br>पञ्चचीओ चचारि अपज्चचीओ, चचारि पाण विष्णि पाण, चचारि मण्याओ,<br>विरिक्तगदी, एरदियजादी, बादरपुरविकाओ, विष्णि जाम, णुम्मयवेद, चचारि<br>कमान, दो अपणाण, असनम, अचनसुरमण, दब्बेण छ छेस्मा, भारेण किन्द्र-जीत-<br>काउलेस्साओ, मदामिद्विया अभवसिदिया, मिच्छच, अमाण्णिया, आहारियो अणाहारिणा,<br>सामाहरमुचा होति अणासाहरमुचा वा <sup>रार</sup> । |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| भाद्वारक, अनाद्वारक, साकारोपयोगी ओर आनाकारोपयोगी द्वीत क्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| षादरपृथियाशयिक आधाके सामान्य आलाच बहुने परयक प्रिप्याशके ग्रावः धान, व<br>बादरपृथियोशयिक पर्याप्त आर अवयाप्त थ तो जीवसमास, चार पर्याप्तशं चार<br>प्रयाप्तियो। चार माण, तीन ग्राण, चारों संज्ञाप तिथवमति, परियुजाति, बादर                                                                                                                                                                              |
| प्रिथिनिकाय, भीदारिककाययोग, भीदारिकमिश्रकाययाग और कामणवाययोग ये तात योगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नमुनकोत्, चारों क्याय, कुमति और कुमुन ये वो भवान, असपम, असधुरसन, हृत्यसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पति नेरवाप, भावति हृष्ण, नीत भार कापीन नेरवापा भावतिविद्यः भभावनिविद्यः<br>मिष्याप, सर्वादक, नाहारक, नगहारकः साकारीपयोगा और भगावारीपयामा होत है।                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| म 💎 द पृथिय। हाथिक जावाके भवर्याप्त भाराप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

श्री वि 13 ge g 14 a fi | alet ત્વ 電 था र ar-

को

म ५१९ बाहरपूर्धियांकाविक आधींके सामान्य भारतप

भी दे का

241 241

वेसि चेत्र पञ्चमाण मण्णमाणे त्रित्य वय गुणहाण, वजा चीत्रमाणे, च पञ्चीतो, चनारि पाण, चचारि सण्णातो, निरिक्तमाई, व्हंदिय नादी, तादरपुरिक औरालियकायजोगो, णर्डसयरेद, चचारि कमाय, दो मण्णाण, अनन्मो, रव दसण, दब्बेण छ लेस्मा,भावेण किण्ड णील राउलेस्मा, भवसिद्विया त्रवामी भिच्छन, अमण्यिणो, ताहारिणो, सागारुवज्ञवा हानि अणागारवज्ज्ञचा सां ।

ेतिसि चेत्र अपन्तत्ताण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, तथा जीवनप्रास, रा अपज्ञत्तीओ, तिष्णि पाण, चनारि मण्णाया, निरिम्पगरी, एर्ट्सियनारी, प्रस्तु

उ ही बादरपृथिजींगायिक जीयाके पर्याप्तकारसमाधी आराप महत पर-

निष्याद्यि गुणस्थान, एक बाहरएवियोनायिक पर्याप्त औरसमास, बार पर्याप्तिया, मान, बारों सद्याप, तिर्वेद्यगति, प्रतिन्द्रियज्ञाति, वाहरणुज्ञिकाय, भेतारिकायये न्युस्तकवेद, बारों कपाय, कुमति और कुभृत ये दो अज्ञान, अस्वम, अस्वमुद्दान, हम् छहीं तेद्रयाप, भायसे कुण्य, गोल और काषोत नेद्रयाप, भ्रव्यानिद्धिक, अभ्यप्तिर्वेद्ध किर्याप स्वसिक, आहारक, साकारोपयोगा और अनाजारोपयोगी होते हैं।

वाही बाहरणुष्यिणीकापिक जीयाके अययाप्तकालसवास्त्र आलाय कहने पर-प्

व चाँ वाइरपृधियोकाियक जीयाके अवयान्त्रकालसव पा आलाय कहते पर-प मिथ्याविष्ट गुणस्थाल यक बाइरपृथियोकाियक अपर्यास आयससास, बार अपर्योतिया, ता प्राण, बारें सक्काय, निर्वेचगाँत, एके जियजाति बाइरपृथियोकाय, ओन्तरिविस्प्रश्रवण

त २२० सददरहिनीक शिक्ष जी जैके स्वयंत्र आलास्य है जो वाला के जिल्हा का या के कि कि ता तिव कि जिल्हा के से साम कि जो के कि तिव कि जिल्हा के कि से साम कि जो कि कि तिव के जिल्हा के कि जो कि

 काओ, दो जोग, णगुसयनद, चचारि कमाय, दो अष्णाण, असअम, अचक्सुद्सण, दन्वेण काउ-सुक्तरेस्मा, आरेण रिष्ट् णील वाउन्तेस्माओ, अर्गमिद्धिया अमरमिद्धिया, मिच्छच, अमुण्यिणो, आहारियो अणाहारियो, सागाहरत्वमा हाँति अणागाह बजना वा ।

पत्र वादरपुदिविधिव्यविषयन्त्रचस्स तिष्णि आलाग वचरमा । वादरपुदिवितदिः अपज्ञचस्म प्रदिद्दिय-अपज्ञच भगो । सुदृषपुदवीए सुदृषद्दिय भगे । णवरि सुदृष्म पुद्रविषाद्रजो चि वचर्च ।

आउराउपाण पुरानि भगो । पारि सामण्यालाने भण्यामण आउसाइमा, दश्यम् राज-पुरुष परिह्वणा-केरमाओ वचन्याओ । तानि चेव पननवाले दश्येण सुदृश्याज्ञण राउलेस्या । पुरा १ पणादिप पणत्रलयातास-पिद्द पाणीयाण धवलवण्य दमणादो । धवल दिम्मा-णील पीयल-राजांव पाणीय-दम णादा ण धवलवण्या दमणादो । धवल दिम्मा-णील पीयल-राजांव पाणीय-दम णादा ण धवलवण्यां पाणीयमिदि के नि अणित, तथ्या चढदे । दुरी १ आयारमार

भीर पामणपाययाग ये दो योग। नयुक्तचेष, चारा कपात, पुमति भीर पुगुठ ये हो यहान, भक्तम, मध्यभूष्टरान, क्षत्रके पाणीत भार गुम्त छेरपार, भाषत प्रचा, गांढ भार प्रयान प्रचाय। भव्यक्तियुक्त, अभ्ययाक्षियुक्त सिक्याय, असाहेष्क, आहारक, अनाहारक, साध्याय योगी और अनाक्ष्तियक्षामी होते हैं।

रमीमकार बाहर पृथियाकायिक नियुक्तिययान्यक आर्थेक सामान्य, पयान्य आर्थ भयपान्य थे तीन आलाप कहना कार्यिय । बाहर पृथियाकायिक साम्ययपीन्यक जावाके भालपा बाहर पके द्विय भारपान जीयोंके आलापीके सामान्य जानमा बाहर । हास गृथि पाकायिक जापके भारपान चहाज यहे द्विय जीयोंके आरापीके समान जावा बाहिय। विशोषता यह है कि 'यहाज पके द्विय' के स्थानपर 'गहुज गृथियांकायिक' स्था भाराय बहुना व्यक्तिया।

भण्यापिक आँपोंके आगण पृथियावायिक आवाके आदाशके समान समान स्वाह्मका (पियोर बात पहुँ कि सामान्य आदाए बहुने समान पृथियोक्यापिक' के स्थानपर अन्यापिक' और सेरमा आगण कहुने समान पृथियोक्यापिक' के स्थानपर अन्यापिक' और सेरमा आगण कहुने समान पृथ्योक अपवाणनाक्यों व्यापिक अवदाण करिया आगण प्राप्त पृथ्योक समान पृथ्योक कार्याक प्रदाप कार्याक प्राप्त कार्याक प्रयापिक आँपोंक पर्याप्त प्रयापिक प्राप्तिक प्रयापिक प्राप्तिक प्रयापिक प्राप्तिक प्रयापिक प्रयापिक प्राप्तिक समान कार्याक प्रयापिक प्रयापिक प्राप्तिक समान कार्याक अप्ताप्तिक प्रयापिक प्राप्तिक प्रयापिक प्रयापिक

मिट्टियाए सजोगेण जलस्स प्रहुपणा प्रवार दमणादो । आङ्ग सहाराणा पुर ववलो चेप ।

एर चेर नाद्रजाउकायस्म नि तिष्णि आलाना नचना। णारि पजनकाल द्वम फीलहलेस्सा एकका चेर। णारिय अण्णत्य निमेमो । नाद्रजाउकाह्यणिन्नविषज्ञका पि तिष्णि जालावा एर चेर उचन्या। नाद्रजाउलहिज्यच्जनाण नाद्रजाउणिन्नवि अपञ्चस भगो। सुदूमआउकाह्याण सुदूमपुद्धनिकाह्य भगो। सुदूमजाउकाह्यणिन्नवि पजनापज्जनाणं सुदूमआउकाह्यलहिज्ञयज्जनाण च सुदूमपुद्धनिपन्नचापज्जन भगो।

तेउकाइयाण तेसि चेन पञ्जनापञ्जनाण बादरतेउकाइयाण तेमि चेन पञ्जना पज्जनाण च पञ्जन णामकम्मोदयतेउकाइयाण' तेसि चेन पञ्जनापञ्चनाण नार तेउलिट्स्नपज्जनाण च, जाउकाइयाण तेसि चेन पज्जनापज्जनाण नारस्त्राव्यस्य तेसि चेन पञ्जनापञ्जनाण पज्जनणामकम्मोदयआउकादयाण तेसि चेन पज्जनापन्नतन

बहुना युक्ति सगत नहीं है। क्योंकि, आधारके दोने पर महाके स्रयोगसे जल धनेक वपनाती है। जाता है ऐसा ब्ययहार देखा जाता है। किन्तु जलका स्वामाविक वर्ण धनल ही है।

स्त्रमहार वाह्र अपनायिक जीनाके भी सामान्य, पर्यान्त गैर अपवान्त ये तीन अवाप्त कहना चाहिए। विद्योग वात यह है कि उनके पर्यान्तकार द्रं द्रव्य वह स्विक्त विद्यान वाहर । विद्योग वात यह है कि उनके पर्यान्तकार द्रव्य वह स्विक्त विद्यान वह से कि उनके पर्यान्तकार में द्रव्य वह स्विक्त विद्यान वह वह से साम अवाप्त के मान कि का मान कि वह से साम अवाप्त के मान अवाप्त के मान कि का मान कि कि निर्मेष्यपर्यन्तक जीने आवाप का विद्यान वाहर अवाप्त के समान सामका चाहिए। यह अध्यान कि कि निर्मेष्यपर्यन्तक जीने आवाप का विद्यान कि कि निर्मेष्यपर्यान के समान सामका चाहिए। यहम अध्यान का विद्यान के समान सामका चाहिए। यहम अध्यान का विद्यान का व्याप्त का विद्यान का विद्यान

र्वजस्मापिक जीयोंके और उन्हीं पर्योत्तक अपर्योत्तक जीयोंक, बार्रतक्रसान जायोंके और उन्हीं बार्रतजस्मायिक पर्यात्तक अपर्यात्तक जीयोंके, पर्योत्त नामक के उन्हें पाठे जेजस्म्रायिक जीयोंक और उन्होंक प्रयात्त अपर्योत्त भेहोंक तथा बार्र तमस्माद उम्प्यप्यात्तक जीयोंक आज्ञाप अक्षायिक जीयोंक और उन्होंक पर्योत्तक भप्यात्तक भ के बार्र अम्म्रायिक जीयोंक और उन्होंक पर्योत्तक अपरास्ता भेराके, वर्षात नामक उन्होंक पाण अस्मायिक जीयोंक और उन्होंक पर्योत्तक अपरास्ता भेराके, वर्षा बार्र महाविक . 1 1

।दरबाउराइयलाद्देजपञ्जराण च बहाकमेण भगा । णवरि तेउराइयाण दन्तेण काउ-ारक-त्रशोगजलस्माओ। नेमि चेर पजचाण दन्यण काउ-त्रशोगजलेस्साओ<sup>।</sup>। एवं अचनामकम्मोदयाण दोण्ड वि बचन्त्र । बादरकाह्याण तेउ भगो । एव चेत्र तेसि ज्जनाम । णरारे दर्भेण वर्गाण्डलेस्मा । एव पज्जनगामकम्मोदयाण पि दन्त स्मा बचन्या।

ग्रहमते उराहपाण गुहुमञाउराहपाण सुहुम भगे। । बाउ हाहपाण तेउ मगो। विरि दन्यम काउ ग्रह-गोम्च ग्रुग्गरण्यहेस्मात्रो' । वेसि पञ्चवाण काउ गोम्रच-

क्यपपान्तक आपींके भागापीके समान प्रधानमसे जानना चाहिए।

विद्येपार्थ--- तेष्ठरकाविक आधींक भाराच अप्ताविक आधींके भारापोंके समाम होते हैं. स बावके प्यतित करनेके ।तथे मूलमें 'हव' या 'सहदा' वेसा के है व द नहीं दिया है। परंतु रें बन्दापिक जीवींक संयुक्त भेर अभेरोंके भारताय रह आये हैं और यहां तीत्रस्कायिक ।बाँच कार पाँडे कथन करनेका प्रकरण है। इसरिये प्रदूतमें तेजस्कापिक जीवाँके भेद प्रभेतींके पढार समापिक जीवींके नेद्रप्रनेतिक भारापोंके समान बतराये हैं यही समझना

गहिए। मुख्य आवे इए 'जहारमेण' परसे भी इसी कथनका पुष्टि होती है। विद्याप बात यह है कि तेजस्वायिक जीवों के द्रश्यक्त पापीत गुद्ध भार तपनीय हैस्या कि है। तथा उद्यो प्रयान्तक खुइमजीयोंके द्रध्यक्ष कार्यातलेक्या और पर्यान्तक बाव्य विषेद सपनीय हेरवा होती है। इसामनार पर्याप्त नामकमके उदयपाले सामान्य भीर यीत इन दोनोंद्दी प्रकारके तेजस्कायिक जीवींके श्रम्यकेश्या व्हना चाहिय । बाहर तेजस्कायिक विषेक भाजाए सामान्य तेजस्यायिकके भारापोके समान जानवा चाहिए। इसीपकार बादर बस्कापिक पर्यात आयोंके भाराप भी होते हैं। विदेशवत यह है कि इनके प्रव्यक्ते सपनीय पान् गुद्धखर्या होती है। इसीवहारसे वर्णात नामकमके उदयपाले रीजस्काविक जीवोंके मी

म्यवस्या कहना चाहिए। पुरुम तेजस्थाविक जीवें,क आलाव सुद्दम मध्याविक जीवें,के भाडापेंके समान निमा चाहिए। य सुराधिक ज वीक आलाप तेजस्माधिक जीवीके आलापीके समान जानना महिए। विशेष बात यह है कि द्रश्यसे कापेत, शुद्ध ने मूत्र और मूंप के बणव को केरवार ती है। उहीं पर्याप्तक सक्तम जयाँक काचे तलस्या और बादर पर्याप्त जीवाँके प्रोप्तक

९ बादरआउत्ज धुक्का २४ व××। वा जी ४९७

र तप पतोद्धवी सुदूसकिमा चनवामा गोमुणवर्का अध्यत्ववर्षश्वद्ववादा । त रा मा र १ ७ × बाद्कायाण । गायुलयुगावण्या कथला अञ्चलवण्यो व । गी जी ४९७ गोयुलयुगायाणावश्याण वयवपर्य न हरे। बादान रक्षत्व इस्बरस तम व कोगरस ॥ वि सा १२३



1 5

तेमि चेव परन्ताण मण्यमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, एऔ जीवसमासो, चचारि वीओ, चचारि पाण, चचारि सण्याओ, तिरिक्सगदी, बहदियनादी, पत्तेयसरीर-पदकाओं, ओरालियरायजोगों, णउसयवेद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, असजम, म्युदसण, दम्बण छ लेस्सा, भावेण किण्डणील-वाउलेस्साओ, भवसिद्धिया गमिद्भिया, मिन्छच, अमध्यिको, आहारिको, मागारुवजुचा होति अणागारु शावा '।

वेसि चेव अपन्यचाण मण्णमाणे अरिय एय गुणहाण, एओ जीवसमासो, ारे अपञ्जन्तीओ, तिक्शि पाज, चन्नारि सच्याओ, तिरिक्सगई, एइदियजादी, म्बरीखणप्परकाओ, दो जाम, णउसपरेद, चत्तारि कमाय, दो अण्याम, असजमी, स्तुरमण, दब्येण काउ-पुद्रलेस्माओ, आवेण हिण्ड-णील-काउलेस्साओ, भवनिद्धिपा र्गामिद्या, मिन्डच, असिन्निणो, आहारिणो प्रणाहारिणो, सागारुवजुचा हाँति

उदाँ प्रायेकदारीर-यनस्पतिकाविक आयोंके पर्याप्त कालसबयीभासाय कहने पर-मिध्यादाप्ट गुणस्थान, एक मध्यकदारीर-यनस्पतिकायिक पर्याप्त अधिसमास, बार जिया, बार प्राण, बारों सहाय, तिर्ववगति, पक्षे प्रयक्षति, प्रशेकवारीर प्रस्पति , भीदारिक माययोग, मयुसकयेद, खादाँ कपाय, कुमाति भीर इश्वत ये दी महान म, अवधुदर्शन, द्रम्पले छडों छेरवाप, भावले रूप्य, शील भीर कापीत लेस्याय सिदेक समन्यशिद्धकः विश्यात्म, अस्तिक, भाहारक, सकारोपयोगी भीर मना पयोगी होते हैं।

उन्हों मत्येकदारीर-यनस्पतिकायिक और्योक्ते अपयासकालसम् भी भाराप कहने पर-मिथ्याहारे गुणस्थान, यह प्रत्येकदारार-यनस्पतिकापिक भपुर्यास जीवसमास, बार गारीयां तान प्राण, बारों सवायं, वियवगीत, यशे त्रियजाति, अस्येकशारीर-यनस्यविकाय, रिकमिधकाययोग आर कार्मणकाययोग ये दा योग, अनुसक्तेयह, वार्य क्रपाय, दुमति इभुत ये दो अक्षान, असयम, अजसुदर्शन, बुज्यस कापीत आर गुरू तेहवाय, मावछे , नील और कापीत लेस्पापः अन्यसिद्धिकः अभन्यसिदिकः मिण्यात्य, असिकः,

રરદ प्रकेषस्वनस्पतिकाथिक जीवाँके प्रयाप्त भासाप

| 4   | ४ ४ | स (ग<br>४) १ | P 2 | [₹ | <br>23<br>24<br>24<br>5<br>5<br>8<br>8 | सब<br>श<br>असे | र अव | ह स.स<br>इ.६ २ १<br>या १ भ मि | संस्था<br>असं | था ।<br>१ १<br>अक्षा |   |
|-----|-----|--------------|-----|----|----------------------------------------|----------------|------|-------------------------------|---------------|----------------------|---|
| ١., |     |              | 1   | 1  | 1                                      | 1              |      | <b>1</b>                      | 1             |                      | 1 |

अणागाहरजुत्ता वा"।

प्न णिच्याचिषडनतस्य ति निष्णि आलामा वनन्या। सद्वितपः वर्णा प्रमी आलावो पत्तेयरणप्यद् वयडननाण जहा नहा उनन्यो। नहा पनेयमरीरान, पादराणिगोदपदिद्विदाण वि वन्तन्य।

साधारणगणपरहाइयाण भण्माणे अति एय गुणहाण, बहु बीवमा बचारि पण्डचीओ चचारि अपज्चचीओ, चचारि पाण तिन्नि पाण, चचारि तम्मा तिरिक्षमधी, एडिय्डादी, नामारणगणण्डहराओ, तिन्नि जोग, णमुसवर, बच हसाप, दो अण्णाण, अस्त्रमो, अवस्तुद्वल, टच्येण ठ हेम्माओ, भावण किन्द्या काउहेस्साओ, अमोनिद्द्या अस्तानिद्विया, मिञ्डच, असण्णिणा, आहारिणो अणाहारि

भाहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते है।

ह्सीमहार निर्मुश्चिपयीत्वक प्रत्येक्यापीर-यनस्पतिकापिक आयीं के भी सामान्य, पर्गा भीर अपयोद्य ये शीन आलाप कहना खाहिए। रूफ्यपूर्वात्वक अपेक्यारार-यनस्पतिधारी शीयों हा यक सप्याद्य आलाप प्रत्येक्यारीर यनस्पतिकापिक अपर्याद्य जी ग्रॅक मालाव हक्त कहना खाहिए। तथा, जिसमकार अभी प्रत्येक्यारीर यनस्पतिकापिक जी ग्रॅके मालाव हे हैं। उसीमकारेखे बादरनिगोद प्रतिष्ठिन-यनस्पतिकापिक ची बॉलेक भा मालाप कहना बाहिए

माधारण यनस्पतिकायिक अधिषे सामान्य भारत्य कहने पर—यह निर्णाण गुणस्थान, निर्यानगोद और चतुर्गातिनिगोद इन दोनोंक यदर मोर स्क्ष्म ये हो हो भी तथा इन चारोंक पर्याप्त और अपर्याप्तक भेड्से आठ जीउनमास, बार पर्याप्तका कर अपर्याप्तिया, चार प्राण, तीन प्राण, चारों सम्राप, तिर्येदगाति, वर्षेत्रप्रज्ञाति कार्याप्त यनस्पतिया, औदारिकशप्योग, भोदारिमिश्रकाययोग, भीर शामणश्यापेग वे.स. योग, नपुसक्येद, चारों क्याय, स्वाप्ति और कृथुन ये हो अधान, अस्वम अस्वीर्धि प्रथमित स्वाप्ति क्याय, प्राणक केंद्र आप्ति क्रम्याप्त प्रथमितिक अध्यानिक स्वाप्तिकीय

गस्वजुषा होति अणागारुवजुषा वा"।

वर्ति षेत्र पडरताण भण्णमाणे अतिष एय गुणहाण, चत्तारि जीवसमासा, सारे पड्जतीओ, चत्तारि वाण, चत्तारि मण्याओ, विरिक्तमदी, एहरियजादी, प्रात्मापफरकाओ, ओरालियकायञोगों, णद्वसपेदों, चत्तारि कसाप, दो अण्णाण,

ावपी, जनसर्वता, भारताचावाचामा, गुरुवाचपूर, पंचार करारी, राज्याना, विषेत्र, जनसर्वता, दच्येण छ लेस्या, भारेण किष्ट णील काउलेस्साओ, भव देया अभराविद्धिया, मिच्छच, अविष्यणो, आहारियो, मागाठबर्खचा होंवि अया व्यक्ता वां ।

यास्य, असंबिक आहारक, अनाहारकः सावारीवयोगी और अवाकारीवयोगी होते हैं। उन्हां साधारण यनस्पतिवाधिक जोवोंके वर्यास्तवाखसवन्धी आसाय कहते पर—पक

त्यात्व, अस्तिवस्, आहार्षः, साकारोपयोगा और अनाकारोपयाणी होते हैं।

परेट साधारण यनस्पतिकाधिक अधिके शामाध्य भारताय जिल्लामा विकासिक किया स्थाप स्थाप

२.९ साधारण यनस्पतिकाविक अधिक पर्याप्त भाडाप

 तेसिं चेत्र अपञ्जनाण भण्णमाणे अस्य एय मुणहाण, नतारि वीवनगरं चनारि अपञ्जनीजो, तिण्णि पाण, चनारि सण्णाओ, तिरिस्तगरी, एरिरवगरी माधारणगण्फङकाओ, वे जोग, णतुसयोद, चनारि कसाय, दे। गण्णाण, अववने अचक्तुदसण, दन्येण काउ मुद्धन्नेस्सा, मानेण किण्द-णील-काउलसाओ, भवनिद्देण अमसिदिया, मिन्छन, असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागाहबद्दा होते अणागाहबत्ता वा ।

पादरसाधारणाण अण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, चनारि जीतसमास, वकारै पज्जचीओ चचारि अपज्ञचीओ, चचारि वाण विण्यि वाण, चनारि सम्मार्थ, विरिक्यगदी, एइदियजादी, धादरसाधारणप्रणय्कहकाओ, विण्यि जोग, णदुमरार्थ चचारि कसाय, दो अण्णाण, असजमो, अचक्युदसण, दब्येण छ लेस्सा, भावेण किर

उन्हां साधारण यनस्पतिकायिक जीयांक अपयोज्यकालस्य भी आजाप कहते परएक मिध्याहारे गुणस्थान, बाद्दशिस्यितिमोद अपयोज्य, स्तुसिस्यितिमोद अपयोज्य, स्तुस्मित्यितिमोद अपयोज्य, स्तुस्मित्यितिमोद अपयोज्य ये बार जीयसमास, बार्
अपर्याज्यया तीन प्राण, चारों सद्धाय, तिर्यंचगति, वक्षेत्रियज्ञाति, साधायणस्याध्यक्षि,
अद्दार्शिय तीन प्राण, चारों सद्धाय, तिर्यंचगति, वक्षेत्रियज्ञाति, साधायणस्याध्यक्षि,
अद्दार्शिय मध्याया और कामिणकाययोग ये दे योग, नवुसक्येद, बारों कराय, इन्ये
औद्दारिक्षिय प्रश्चान, अस्याय, अवश्युद्धान, द्रष्यसे कायोग और गुरू कराया सार्थे
छच्य, नाव और कामेत तेदयाया, शाय्यसिद्धिक, अस्यासिद्धिक, विस्थाय, मतावेश,
भादारक, अनादारक; सारारोच्योगी और अनाकारोचयोगी होत है।

बार्ट साधारणवनस्पतिकाविक जीवांके सामान्य आलाव कहने पर-वह विज्ञाहि गुजरपान, बादरनित्यनिगाद पयास बादर नित्यनिगोद अपर्याप्त ब दरवानुगीतानिगे द्वान्त और बादरवनुगीतिनगाद अपर्याप्त ये बाद जीवसमाना, चार प्याप्तिगे, चार अपर्याप्त बार प्राप्त, वीन प्राप्त, बार्य संज्ञाप, तिर्यवन्ति, परेत्रियज्ञाति, बार्रसाधात्वरस्यने बार प्राप्त, वीन प्राप्त, बार्य संज्ञाप, तिर्यवन्ति, परेत्रियज्ञाति, बार्रसाधात्वरस्यने बार, औदारिकद्याययान, भीदारिकमिशकाययोग और बामणकाययोग व श्रीन क्षेत्र न्युसकदेव, बार्य कथार, कुमति और कुश्त वे हो अक्षान, अस्त्यन, भयश्वद्रान, द्रवर्ष

## व ५३० साधारक यत्रस्यातकात्रायक जीवाँक स्वयांका साहार

| 1 61 s | 4 1 4 6<br>4 1 4 6 | 4 5 1 2 2<br>5 2 1 2<br>5 2 1 2 | हे व के हिंद<br>इ.स. इस बर्स | ती है ।<br>ती बाज मार्थ मन भरा<br>देश है है है है है<br>है ये है है है है है | 199  |
|--------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | 1 1 1              |                                 |                              | 481                                                                          | لسسا |

संत-यत्रवणाणुयोगहारे काय-आळाववज्ञाज षोठ काउलेस्सा, भवमिद्धिया अभवसिद्धिया, भिच्छच, असण्णिणो, आहारिणो अणाह रिणो, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा'"। तिनि चेद एजनाण मण्णमाणे अतिघ एय गुणहाण, दो जीवसमासा, चचारि पञ्जचीत्रो, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, विश्वित्तवादी, एहदियजादी, बाहरसाधारण वणम्बकाओ, ओरातियकायजीगो, ण्युसयवेद, चचारि कमाय, दो अण्णाण, असजम. जारस्युदसण, दृष्येण छ लस्मा, भावेण किण्ड-णील काउलेस्सा, भवासिद्धिया असङ्-तिद्विया, मिन्छच, अमिष्णिणो, आहारिणो, मागास्वजुत्ता होति अणागास्वजुत्ता वा"ा पहाँ केरवाद, भावते कृष्ण, नान और कापोत लेक्याया मध्यसिदिक, अभस्यसिदिक। मिध्याल, धमदिक, आहारक, मनाहारक। माकारापयोगी भीर भनाकारोपयोगी होते हैं। उद्दीं बादर साधारण वनस्य तेकायिक जायोंके पर्याप्तकालसबन्धी व्यक्षप कहने पर-यक्त मिध्याराष्टि गुणस्थान बादर नित्त्वनिगीद पर्याप्त और बादर बनुर्गितिनिगीद पर्यान्त व हो जीवसमास, चार पवान्तिवा, कार म व वार्षे संज्ञाप, तिर्वेचमति, यह्नेन्द्रिय जाति, बादरसाधारणवनस्पतिकाय, भीदारिककाययोग, नपुसक्रवद, चारी क्वाय, इमति और इ.धुन वे हो अबान, असवम, अच-तुर्दान, ब्रध्यसे छड्डों केरवार्य, आयसे ब्रध्य, मीत और कापीत नेद्याचा अध्यक्षिकिक, अअध्यक्षिकिक विध्यात्य, अक्षेत्रिक, आहारक, साकारी पयोगी और अनाकार्धेपयोगी होते हैं। न रहेर बाद्र साधारण वनस्पतिकायिक जीवाँके सामान्य भारतप रुम अस अब मार्च मा इस न २३२ बाहर साधारण वनस्पतिकाधिक जीवींके प्रयान्त स्थानाप

t. t.]

वेसि चेत्र अपञ्चताण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, दो जीवसमामा, वर्षाम् अपञ्चतीओ, विण्णि पाण, चचारि सण्णाओ, विरिस्तमदी, एइदियदानी, बहुत्मनिष्क चण्ण्यद्वस्तानी, वे जोगा, णदुसयोट, चतारि कमान, दो अण्णाण, अमनम, अनस्तु दसण, द्वेण काउ सुरुक्तेस्मा, भागेण किण्ह-णोल-काउलेस्मा, भगमिदिया अमनस्तिद्विया, सिद्विया, सिन्छन्त, असण्गिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामाहगजुना होंवि अगाणाह पञ्चता वा ं।

एव साथारणमरीरयादरगणफर्द्दण पजचणामकम्मोटयाण तिष्ण आलाब बन्धा। छद्धि अवज्नचाण वि एगो अवज्जचालायो प्रचट्यो । सन्यमाधारणमरीरसहुमाण सुर्व पुढिन भगो । णयरि चचारि जीयसमासा, सुटुममाहारणमरीरपणफडरायो नि बन्धा । चउगदिणिगोदाण साधारणसरीरपणफडकाडय-भगो । तेसि यादराण यादरमाधारणमधर

उन्हा वादर साधारण यनस्पतिकाथिर आयों के अपयोप्तरालसक या आलाए करें पर—पत्न मिध्यादि गुणस्थान, यादर निस्यनिगोद अपर्याप्त और ग्रादर जुर्गोतिनिगोद नवपति ये दो जीयसमास, चार अपर्योप्तया, तीन प्राण, चारों सक्राप्त, तिर्यचगति, रक्षेत्रिद्याते, यादर निगोद यनस्पतिकाय, औद्दारिरमिश्यकाययोग ओर सर्गाणराययोग ये दो योग त्यु सक्येद, चारों क्याय, दुमाति और हुश्य ये दो अत्रान, अस्वयम, अबस्दरान, प्रणति क्यायेत और शुक्क टेश्याप, भायसे कृष्ण, नीळ और कापोत ठेश्याप, प्रणातिक, समस्यासिद्यक्त, मिट्यापत, अस्यिक, आहारक, अनाहारक, सारापोपयोगी आर अनाक

स्थामकार प्रयोच्य नाशकमके उत्प्रवाले साधारणशरीर बादर धनस्पिकांषिष जीयांके सामान्य, पर्याच्य श्रीर अपयोद्य देतीन आलाप बहुवा बाहिए। क्रायरणाव्य साधारणशरीर धनस्पतिजायिक जीवाचा भी एक अपयोद्य आलाप बहुवा बाहिए सभी सुस्म साधारणशरीर धनस्पतिजायिक जीवांको आलाप सुस्म पृथियाचायिक जावांको आलाप सुस्म पृथियाचायिक जावांको आलाप स्थान पृथियाचायिक जावांको आलाप स्थान प्रथान प्राचित कार्य के कि जीवसमास अलाप करते तत्र प्रधान प्रधान प्राचित कार्य है कि जीवसमास अलाप करते तत्र प्रधान प्रधान

न २३३ वादर साधारण धनस्पतिकायिक जीवेंकि अपर्याप्त गाराप

|                | • • |       | - 41-11- |                          | 10         |         |            |
|----------------|-----|-------|----------|--------------------------|------------|---------|------------|
| 14 2           | n q | स स स | E   461  | या वक् शा                | सय द       | व  स स  | HIR 31     |
| ] (1           |     | 1 6 2 | 1 1      | 3 2 6 3                  | 1 1        | द्वरार  | अस आहा अधा |
| i <sup>a</sup> | ¥   | 13    |          | शीबि हुन<br>इत्यं कि उद् | ं अर्थे जब | कास, वि | अस आहा हना |
|                |     |       | _        | A14 3-5                  | ,          | या र    |            |
| 1              |     |       | - !      | 11                       |            | 43      |            |
| Li             |     | i     |          |                          | ì          | I I I I |            |

वणण्यः भगो । तास चेव सुदुमाण सभेदाण साधारावसरीरसुदुमवणण्यः एवर्रा प्रवर्त चत्रपदिणियोही चि वचन्व । एउ विवर्णियादाण पि, णवरि एर्स्य । गोरी वि वचन्व ।

े वसकाइयाण यण्यमाणे अस्यि चोदस गुणहाणानि, दस पीतसमासा, छ चीओ छ अपञ्जचीओ पच पञ्जचीओ एच अपञ्जचीओ, दस पाण सच पाण क सच पाण अङ्क पाण छ पाण मच पाण पच पाण छ वाण चचारि पाण चचारि प पाण एम पाण, चचारि सन्नाओ ररीवमन्ना नि अस्पि, चचारि गदीओ, वेहदियादी व चारीओ, वसकाओ, पण्यारङ्क बोग अज्ञामी नि अस्पि, निण्यि वेह अगम्हर्य

स्पतिकापिक आधाँके आलापोंके समान हैते है। उ हाँ बादर चतुर्गित निगोद धनस्पति आधाँके साला हाने हैं। स आधाँके आलाप बादर साधारण्यारीर धनस्पतिकापके आलापोंके समान हाने हैं। स पपाप्त अपरान्त मेहसदित उन्हों नहम चतुराति विगोद आधाँके आलापा साधरणा हो पनस्पतिकापिक आधाँके आलापोंके ममान होने है। विदेश बात यह है कि साधारण ह लगायाँ 'बतुराति निगोद' इनना और कहना बाहिय। इसारकार नियानेगाह साधरणा पनस्पतिकापिक आधाँके भी आलाप होते हैं। विदेश बात यह है कि यहा एर 'निस्पति

अतिथ, चनारि जनाय जरूमाओ वि अतिथ, जह णाण, सच मनम, चचारि

इत परको कहना चाहिय। मतकाविक जायोंके सामान्य शासाय कहने पर--व्यवहाँ गुप्पस्थान, आ भा रूप, चनुरिरिजय अमझे वर्षा रूप और सबी पवेरिय जीयोंक पर्याप्त और अपस् नेरस दर्श जेयसमान, छहाँ पर्योप्तया अर छहाँ अपयान्तिया, वाच पर्याप्तिया और

भपर्याप्तिया। ब्ह्रों प्राण सात प्राण। नी प्राण, सात प्राण। भाड प्राण, छह प्राण प्राण, पाब प्राण, छह प्राण चार प्राण। बार प्राण, हो प्राण। एक प्राण। बारी संहार रिणतबहारधान भा ह जारी गतिया अहित्यजातिकों नाति सेहर चार जा सेवा एक प्रदेही होग नथा अवोहायाल प्राह नाती वह तथा अवगरनप्रसात भी ह चारी के दथा अक्षापस्थान भा ह आई बात साती स्थय बारी दशन द्वाप शाहते

स 🚓 वसकाविक आर्थों के सामान्य आराप

\$ 2

दब्ब-भावेहि छ लेस्याओ अलेस्सा नि जिन्न, अर्थमिद्विया जनगरिदिना, उ मन्त्र स्रिक्कि अस्रिका केन स्रिक्किक केन अस्रिक्कि, अहारिका जनाहारिका, उन्हें

पनुसा होति अणागाहमनुसा मा सागार अणागांगीई जुगमदुमनुसा मा ।

"वैसि चेत्र परनचाण मण्णमाणे अस्ति चान्म गुणहाणाणि, पच अनिवनस छ पज्ननीओ पत्र पज्ननीओ, दस पाण या पाय अह पाण मन पाण उ रव चत्तारि पाण एग पाण, चत्तारि सण्याजी मीणसण्या नि अरिय, बतारि वर्ग, पेइंदियादी चत्तारि जादीजो, तमकात्रा, एमारह नाम जनामो वि जित्म, निर्मय ह अवगदवेदो वि अरिथ, चत्तारि कसाय अक्साओं नि अरिय, अह णाण, मन सक्त चचारि दमण, दब्ब भारेहि छ लेखा अलेखा कि जरिक, मबमिदिया अम्बनिदिण, छ सम्मर्च, मण्णिणो अमण्णिणो णेत्र मण्जिणो णेत्र अमण्जिणो ति अस्ति, जाहारिय

केरपाप तथा अनेदयास्थान भी है, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक उहाँ सकास्त्र, सार्वेक नसाविक तथा सविक और असविक इन दोनों निरस्पोंन रहित भी खान है, नाहार, अनाहारकः सामारीपयोगी, अनाकारीपयोगी नथा सामार आर अनामार उपयोगीने पुनर उपयुक्त भी होते हैं।

उन्हों असकायिक जीवोंके पर्यातकालसक्त्या बालाप कहने पर-चान्हों गुपस्थन होस्त्रिय, बोस्त्रिय, बतुरिस्त्रिय, असही प्रचेस्त्रिय भार मडी प्रचे उप अवस्था प्रव पर्याप्त जीपसमास, छहीं पर्याप्तिया, पाच पर्याप्तिया दशीं माण नी प्राप्त, आह प्राप्त, सात माण, छह माण, चार प्राण जार एक प्राण: चारी सम्राप तथा तीणसङ्गस्यान मी है, चारों गतिया, द्वीद्रियजानिको आदि छेकर चार जातिया, त्रसवाय अपयानकालस<sup>्त्र</sup>

चार योगोंको छोड़कर शेप म्यारह योग तथा अयोगस्थान भी है, तानी पर तथा अपनवरी स्थान भी है, चारों क्याय तथा अश्यायस्थान भी ह आडों दान, मानी सबस बार्च हरने, द्रम्य भीर भाषसे छहीं ठेस्थाप तथा अलेस्यास्थान भी है, भव्यसिदिक अध्यासिदिक छा सम्यक्तव संविक, अमुद्रिक तथा महिक आर अमुद्रिक इन होनों निक्रणोंने रहित हा स्थान

में रहेर त्रसंक्रायिक नावींके वर्याप्त आलाप

य जी 217 7 22 8 3 7 T 47 365 8 £ 5.

[ ६२३

यागाँभे युगपन् उपयुक्त भी हान है।

छ अपरनतीजी पच अपरनतीजी, नन पाण मन पाण छ पाण पच पाण चतारि पाण

टी पाण, चतारि सण्या सीणमण्या या, चतारि गदीओ, वेहदियादी चतारि नादीओ, तमराजी, विभिन्न जीग चनारि या, विभिन्न यह जोटी या, चनारि रामाय अक्रमाओ

वर्मि चव अपन्यचाल भण्यमाणे अत्थि पच गुण्हाणाणि, पच जीवसमासा,

अणाहारिणो, मामारुवजुना हाति अणागारुवजुना वा मागार अणागारहि जुगवदुवजुना वा।

1. 1 3 सत-पन्दबणाणुयोगहारे व्हाय-आळाववण्णण

🛮 नाहारक ननाहारकः माकारोपयोगी अनाकारोपयोगी तथा साकार ननाकार उप

दिनपाध - अलकाविक आवाक पर्याज्यका समय भा जालावीका वर्णन करते समय उ हैं अनाहारक भी कहतेश कारण यह है कि संवीयकेयली गुणस्थानमें क्यलिसमञ्जातके प्रदर बार लोकपुरणस्य अवस्थाओंथे त्रोक्तम धगणाओंके नहीं भानेके कारण जीव जना द्वारक नो द्वीता है परनु उस समय पर्याप्त नामकर्मना उदय आर वर्तमान द्वारीरके पूर्ण हानेके कारण यह पर्याप्त मा है इसलिये इस अपेक्षामें पर्याप्त अवस्थामें भी अनाहारकता बन आती है। इंटिय मार्गणामें पशेदिय मार्गणाके आलापाँका कथन करते हुए प्रयाप्त अल्गापांका कथन करते समय इसाप्रकार अनाहारक कहा है। यहा पर भी सनाहारक वदनेका स्वर कहा हुना कारण जान लेना । इसाधकार दूसरे स्थलॉर्मे भी जानना चाहिए । उन्हीं श्रवशायिक आयोक अपयाप्तकारसक ची आराप कहने पर--मिध्याहरि, सासा दनसम्प्राष्ट्रीतुः, अविस्तासम्बन्धाने अभाषासयतः नार संयोगकंपनी वे पाच गुणस्यान औडियः, मादिय, चतुरिहिष, असत्री आर सत्री पचेदिय अविभवाध पाच भवपान जीवसमास. छहीं अपराधित्या, याद्य अपर्याध्तिया सात प्राण, सात प्राण, छह प्राण, पाद प्राण, सार प्राण और दो प्राण खारों सक्षाण तथा श्लीणसम्रास्थान भी है, चारी गतिया, आदियजातिको . .

दन्न-मोर्बोर्ड छ लेस्माओ अलेस्सा वि अति।, भगिनिद्रया जमानिद्रिया, छ मनर सिष्णिणो असिष्णिषो षेत्र सिष्णिणो षेत्र अमिष्यिषो, आहारिषो अषादारिषा, सिष्ट बचुत्ता होति अणागाह्यज्ञता या सागार अणागोगेह जुगगदुगजुना या ।

'वेसि चेत्र पज्चताण मण्णमाणे अस्य चोन्म गुणहाणाणि, पच अवननण, छ पज्जतीयो पच पज्जतीयो, दस पाण णत्र पाण अह पाण मन पाण छ हत चत्तारे पाण एग पाण, चत्तारे सण्माओ गीणसण्या नि अस्ति, वत्तारे पर्ण वेदिदारी चत्तारे जातीयो, तमकाओ, एगाण्ड जांग अनेगंगे वि अस्ति, विज्ञार अत्यवदेवो नि अस्थि, चत्तारि कसाय अक्साओ नि अस्ति, अह णाण, सच वक्क चत्तारे दसण, दच्य भागेहि छ छेस्मा अछेस्मा नि अस्ति, भवनिद्विपा अम्बनिद्विपा सम्बन्धित सस्यन्त, सण्णिणो अम्बण्णिणो णेत्र सण्णिणो नि अस्ति, आस्ति विद्या अम्बन्धित स्वस्ति, स्वस्ति स्वस्ति

डेस्पाप तथा अरेस्पास्थान भी है, भन्यसिद्धिक, अभ्यासिद्धिक, छहाँ सम्यक्त्य, सार असाडिक तथा सिडिक और असडिक इन दोनों निक्त्योंस रहित भी स्थान है आहर, अनाहारक, साकारोपयोगी, अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार उपयोगी पुगरी उपयुक्त भी होते हैं।

जन्हीं असकायिक जीयोंके पर्यातकार सब पी आराप कहते पर—बाजों गुस्स्य होन्टिय, बीस्ट्रिय, बास्ट्रिय, बास्ट्रिय, असबी पवेन्ट्रिय और मधी पवेन्ट्रिय जीतकत्वा इन पर्याप्त जीयकास, छहीं पर्याप्तिया, पाव पर्याप्तिया दशों प्राण, तो प्राण, ता प्रान, सात प्राण, छह प्राण, बार प्राण और पर प्राण, बारों समाप त अ संगठकार का है, बारों गतिया, बीटियजातिकों आदि छेनर चार जातिया, ब्रालिया का वाच का वाच पर्याप्त सात का प्राप्त प्राप्त सात प्राप्त प्रा

## वसकायिक जीवेंकि पर्याप्त आसाप

| ٠. |                                      |                       |                 | ACIMINA .                                        | mindian and                    | 11                                 | 4. 181 . 2.                                               |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | बी प<br>दी प<br>जी प<br>चे प<br>से प | व श्रा<br>६ १०<br>५ ९ | स र ४ स्थापित स | का या व<br>१,११ म ४ व<br>द ४<br>इ.ज. १ ह<br>जा १ | हें <u>के जा</u> सब<br>१ ४ ८ ७ | द उमा<br>इद्द्र<br>साध्म<br>अवंद्र | अस्त न मात्र क्या अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त |
|    |                                      |                       |                 |                                                  |                                |                                    |                                                           |

<sup># 231</sup> 

अणाहारिणो, मागारुपञ्चता होति अणागारुपञ्चता वा सागार अणागारेहि जुगबदवजुत्ता वा। वेमि चेच अपज्जनाथ भण्णमाणे अत्थि पच गुणद्वाणाणि, पच जीवसमासा,

छ अपरनचीओ पच अपरनचीओ, सच पाण सच पाण छ पाण पच पाण चनारि पाण ने पाण, चर्चारि सन्ता सीणमन्या वा, चर्चारि गदीओ, बेहदियादी चर्चारे जादीओ, तमराजा. तिष्यि जोग चनारि वा. तिष्यि वद जीदो वा. चत्तारि कमाय अक्रमाओ

**६ आहारक भनाहारकः सामारीपयोगा भनामारीपयागी तथा सामार अनामार उप** योगोंने पुगवन् उवयुक्त भी होते है।

विश्वपार्ध - बलकाविश्व आयोंके पर्याप्तकारसक्या आसापीका वणन करते समय उ हैं अनाहारक भी कहनेका कारण यह है कि सवीगतेवली गुजस्थानमें केपलिसमदातके व्यट भार लोकपुरणहण अवस्थाओंमें नोकम वर्गणाओंक नहीं भानेके कारण जाय जना हारक तो होता । परनु उस समय पर्यास नामक्रमका उद्य आर धर्मान हारीरके पूर्ण

हानेरे कारण यह पर्यान्त भी है, इसल्यि इस अपेशासे पर्यान्त अवस्थामें भी अनाहारकता वन जाती है। हाँ द्रय मार्गणामें पवेदिय मार्गणाके जारापाँका कथन करते हुए पर्याप्त भालापाँका कथन करते समय इसामकार अनाहारक कहा है। वहा पर भी अनाहारक करनेका जपर कहा कुमा कारण जान हेना । इसामकार दूसरे स्पर्नोमें भी जानना चाहिए। उन्हों बसकाविक आधीक अपयान्तकारसकाथी आराप कहते पर-मिध्याहरि, सासा इनसम्पाहारे, अधिरतसम्पाहारे प्रमाचसमत आर सयोगकेयली ये वाच गुणस्थान श्रीतिय.

भान्त्रय, बतुरिडिय, अनुष्ठा आर सबी वर्षे हिय और्यासम्भा पास अपर्यान्त औपनमासः छहीं अपर्याप्तिया, पाच अपयाध्तियां। सात प्राण, सात प्राण, छह प्राण, पाच प्राण, बार प्राण और दो प्राण, चारों सम्राप तथा शीणसङ्गास्थान भी है, चारों गतिया, आन्त्रियज्ञातिको मादि सेकर सार आतिया असवाय, अपयान्तकालसव भी तीन योग अथवा सार योग. सीनेंं पर तथा अवगतपदस्थान मा है, खारों कवाय तथा अक्रपायस्थान भी है, विभागवाधि

व्रतकतिवद्ध आवांके अपर्याप्त न्यराप नं ५३६

वा, उ णाण, चत्तारि सत्तम, चत्तारि दमम, दब्बेण काउनुस्कर्नस्म, मांबण उ ट्रन्न भर्मसिद्धिया जभरसिद्धिया, पत्त मम्मस्त, मण्णिणो जमण्णणो जणुमया रा, आर्तिन्य जणाहारिणो, सामास्त्रजुत्ता हाति जणागास्त्रजुत्ता या तद्दमण्णुरतुत्ता वा ।

े तमकाहय मिन्छाइट्टीण भण्णमाणे अतिब एय गुणहाण, यम नीवसमान, उ पननचीओ छ अपरनचीओ, पच परनचीओ पच अपरनचीओ, दम पाण मन पार प पाण सच पाण अह पाण छ पाण मन पाण पच पाण छ पाण चचारि पान, बहरी

आर मन पर्यय झानके विना शेष छह जान, अस्वयम, सामाविक, छेरोवर गएमा भीर वास्तर ये बार स्वयम, बरारें दशेन, इन्यस गायेत और शुम्छ देखाए, जावते छाँ ठेसन भच्यसिद्धिन, अमय्यसिद्धिक, सम्यामिण्यात्यके विना शेष वाब सम्यस्य, सब्द्रक, अग्रह तथा अनुभय स्थान भी है, बाहारक, अनाहारक, सागरोपयोगी, आनासपैण्योग हर्ष दोनों उपयोगों से युगयन उपयुक्त भी होन ही

त्रिशेषार्थ — यहा पर चिकस्पले तीन अथा चार योग बतलपे ६ १६का झार वा है कि जमके प्रथम समयको लेकर अ तमुंहतेपथैल और ग्रिंगियकीम और वीकिकिय है। योग होते ६ आर पिमहमतिमें कामणकायपोग होता है १सिटिय ये तीनी योग अगार अपस्यामें बन जाने है। पर्तु आहारकिमिम्रकाययोग आहारकारीरकी अपेका माने अपस्यामें होता तो अन्यस्य है। फिर भी और ग्रिंगियकी अपेका माने इसिटिय जय एउसे गुणस्थानमें होनेपाले आहारकारीरकी अपेका महा पर्यादना भी में निक्ष पर्यादा विश्व से पर्व योग कहे जाने हैं, और जा उसकी निम्न कर हो जान है में अपयादा अपस्थामें चार योग भी कहे जाते हैं।

यसकायिक मिय्याराष्ट्रि जीयाँके सामान्य आलाप रहते पर—यह मिरवाराष्ट्र उर्वे क्यान, क्रीन्त्रिय, योद्रिय, यतुरित्रिय असक्षी पवेद्रिय और सबी पवेद्रिय जावत वे पर्याप्त कपर्याप्तके नेदेखे दश जीयसमासः सबी पवेद्रिय जीयोके छह पर्याप्ता भर छह अपर्याप्तिया। असबी पवेद्रिय आर निकटेन्द्रिय जीयोके पाव पर्याप्तिया भर हव अपर्याप्तिया। सबी पवेद्रिय और निकटेन्द्रिय जीयोके पाव पर्याप्तिया भर हव अपर्याप्तिया। सबी पवेद्रियोक्षेत्र इश प्राणा आर सात प्राण, असक्षाप्त्री उर्धोहे ना स्व

| न      | *       | 3.                                          |         |           |     | त्रव | कार्        | येक              | : विषय                | गर  | चि : | जायाँ    | के स                 | तसर   | য      | तस    | 4   |     |                                         |   |
|--------|---------|---------------------------------------------|---------|-----------|-----|------|-------------|------------------|-----------------------|-----|------|----------|----------------------|-------|--------|-------|-----|-----|-----------------------------------------|---|
| 4 4 23 | THE WAY | ही<br>( २<br>( २<br>( १ २<br>( १ २<br>( १ २ | 4 4 4 4 | <br>3 3 1 | A d | 4    | 4<br>4<br>4 | 761<br>7<br>92.7 | या<br>अ<br>आ ।<br>जना | * 4 | 6    | 43]<br>₹ | <i>मय</i><br>१<br>४म | 42 44 | ਰ<br>ਗ | 4 4 4 | 4 4 | 4 4 | # . # . # . # . # . # . # . # . # . # . | 1 |

गण्याओं, चचारि गदींगां, वहदिषञ्जादि जादी चचारि ञादींगां, तराराओं, तेरह जोगं, विष्ण वेद, चचारि कमायं, तिष्णि अण्याणं, असञ्जन, देंग दसणं, दण्य प्रारहि छ लस्साओं, भवनिदिया अभवसिदियां, मिन्छचं, सर्विगणों अभविणणों, आहारिणो अणाहारिणां, सांगारचञ्चचा होति अणागारुगञ्चचा या ।

" तीम चेव परनचाण अध्यासाणे अस्थि एय गुणहाण, वच जीतसमाता, हा पज्रवीजा पच पज्रचीजो, इस वाण णत्र पाण अह पाण सच पाण छ पाण, चचारि मण्याजो, चचारि गरीजो, वहाइपचादि आही चचारि चादीजो, तसकाजो, दस जोम, विष्ण वह, चचारि स्साय, तिष्ण अध्याण, असनमो, दो दसण, दब्द मावहि छ लेस्मा,

भार सात प्राण, बनुधिन्त्रपढ़े भाड प्राण और छड़ प्राण, व्यान्त्रपढ़ि सात प्राण और पाछ प्राण, व्यान्त्रपढ़ि सात प्राण और वाद प्राण, व्यार्थ सहाय, वादों वातेया, ह्यान्त्रपढ़ि भाई हेक्स वाद ज्ञातिका, प्रवास, अद्यारकारवीयां और अहारक्षिप्रकारयीयां की विचा तास योग, तोनों वेद, वादों क्यांत्र, तीनों अहान, अस्त्रपत, वहुं और अवहुं वे दो हेर्यन, प्राण आप प्राणक्षित्रका प्राणक्षित्रका, प्रस्थात हुं की अप्राणक्षित्रका प्रस्थात सहिक, अद्यारकार, अन्त्रपत्रपत्रकार, व्याप्त सहिक, अद्यारकार, अन्त्रपत्रका वाद्यार्थ सहिक, अद्यारकार, अन्त्रपत्रकार, व्याप्त सहिक, अद्यारकार, अन्त्रपत्रका वाद्यार्थ सहिक, अद्यारकार विचा है।

उ ही वसकाविक पिष्पादि जीवें वपालकालस्व भी भाराव कहते पर---एक पिष्पादि गुणस्थान हान्त्रिय कान्त्रिय, वानुति द्वय, सही भोर असही पविद्विय जायसव भी पाव प्यांत्र जायसमान सहा पविद्वयों छही प्रधीत्वा, असही पविद्वय ओर विकडे निर्दावें पाव प्यांत्रिया, सही पर्वेद्रियके छही प्रधीत्वय, सार्वे स्वयंत सह वससे दहा प्राप्त नी प्राप्त, सार्व प्राप्त वार्त्वया वार्त्वया सार्वे सहाय, सार्वे शोत्वय हीन्द्रियज्ञाविषे । सार्वे एकर बार्च जात्व्या वार्त्वया वार्त्वया, सार्वे सहाय, सार्वे सहाय सार्वे सार्वे

म - ८ - श्रमकायिक निध्यारिष्टे आयोंके प्रयाप्त नाराप

नविनादिया अभवनिदिया, मिच्छत्त, मण्णिणो अमण्णिणो, बाहारिणो अपारितः नामाठवतुना देवि बणामाठवतुना रा ।

वेर्षि चेत्र अपन्तत्ताण अष्णमाणे अस्थि एय गुणदाण, पन अंत्यन्ता, व अपन्यसीओ पन अपन्यसीओ, मन पाण सन पाण छ पाण पा पाण नतारि पत्त चनारि मन्याओ, चनारि गरीओ, वेद्दियनादि-आदी चनारि आर्था, तन्द्राण निन्न बेल, निष्य बेद, चनारि कमाय, दे अष्णाल, अम्बमी, दे दूनन, दूसर काउ-मुक्केनस्मा, भारेन छ छेस्माओ; अग्रमिद्रिया अभ्रमिद्रिया, निष्य, निष्ये, नामिन्न व्यक्तिसम्मा, भारेन छ छेस्माओ; अग्रमिद्रिया अभ्रमिद्रिया, निष्ये, नामिन्न

ः र भवाह य दा दर्शन, त्रथ्य और प्रायसे छहा सदयाय, भव्यतिदिङ, प्रथम महरू विष्यात्र, गीहङ, प्रगहिङ, प्राह्मार, साझारोपयोगी और प्रनाहाराययागी होते हैं।

उ ही बतकाविक निष्याविक जीवाक अववाज्यकालया भाजाय कहरे यर-वह सम्पादा गुम्माम की विद्याविक निष्याविक जीवाक अववाज्यकालया भाजाय कहरे पर-वह सम्पादा गुम्माम की जीविय जाति होते हैं यह अववाज्य आदासाम, संबी पर्वाद्रियों के छही अववातियों, भागी पर्वाद्र वे वह सम्पादित्या से अववाज्य याद्र व्यक्तिय जीवालक कम्म मान के स्थाद के स्वाद्र वे प्राप्त के स्थाद के स्याद के स्थाद के

सामयमम्माहाँहुप्वहाँदे जाव अत्रोगिकेवित वि मुलोप भगो ।

जसस्याण भण्णमाण अस्थि अदीदमुणद्वाणाणि, अदीदवीरसमासा, अदीद-ज्ञचीत्रो, अदीदपाणा, राणिमण्णा, चदुमदिमदीदो, पर्णिदिजी, अनाआ, अनोनो, भग्गदपेदो, अक्साओ, केतरुपाण, जेन सज्ञमी जेन अक्षमी जेन सज्ज्ञमानमाने, केतन्द्रमण, दन्न भावेद अल्स्सा, जन भगिसिद्धिया जेन अभगिसिद्धिया, सद्द्यसम्मन, नंन साण्णा जेन अमाण्याची, अवाहारिणो, मानार अणागारेदि जुगनदुवनुता । होति ।

॥ ६॥७ । एव दसराहवाणिन्यचिपञ्जचस्य मिन्छाइहिप्पहुडि त्राव अजोगिकेवाले वि राजाप-भागे ।

तसकाह्य सद्धि अपज्जनाण अण्णनाणे अस्थि एय गुणहाण, एव जीवनमासा, इ अपज्ञनीयो एव अपज्ञनीयो, सच पाण सच पाण छण्याण यच पाण चनारि पाण,

त्रसकायिक सासादनसम्पन्छन्नि जोवॉसे डेकर अवोतिकेयली निन तकक मालाय मूख भोषालायके समान जानना चार्डिय !

भवापिक आयों के आलाप बहुने पर—अतात शुषस्थान, अतात जीवसामास, अनात प्रांतित, अतीत आण, शाणसां अतात अनुगाठी, अतीत द्वार, अवराय, अयोग, अपातवेद, अवराय, अयोग, अपातवेद, अवराय, अयोग, अपातवेद, अवराय, अवराय, अति त्वारास्थ्य दन तीती विकर्षांस विद्युच, वेपल्यांस, द्वार और आयो अल्ड्य, अव्याविद्युक अर अर्थ अपातवेद, अर्थ के तीति विकर्णोंस प्रांति के तीति विकर्णोंस प्रांति के तीति विकर्णोंस प्रांति क्षार्य अर्थ के तीति विकर्णोंस मताता अन्याद्वारक, स्वार और अस्तवार द्वारों विकर्णोंस मताता अन्याद्वारक, सावार और अत्यावार द्वपरोगोंसे युगगत् उपपुच होते हैं।

स्ताप्रकार श्रवकायिक निर्वेषिययान्त्व जायंके मिण्यादि गुणस्थानसे सकर भर्योगिकेयता गुणस्थान तकक भाराप प्रुश्नोत्राखायंके समान जानना चाहिए।

भवांगिहेंबटा गुणस्वान तहक आराव सुर ओग्राखायंह स्थान जानना चाहिए। इस्ताविह इस्ताविह इस्ताविह जाववान जीवाहें प्रात्म हरकाविह इस्ताविह गुणस्वान इस्ताविह इस्ताविह गुणस्वान इस्ताविह इस्ताविह इस्ताविह स्वाविह स्

स ५५० अवस्थित जावांके आरूप

न ५५० अश्रीयक जावाक आलाप उन्ने प्रशत हुन प्रश्ने प्रश्ने के हुन के हुन के प्रश्ने के स्था हुन हुन हुन हुन हुन के हुन के प्रश्ने के स्था हुन हुन हुन हुन हुन हुन के हुन के प्रश्ने के स्था हुन हुन हुन हुन हुन हुन के हुन के प्रश्ने के स्था चचारि सण्णाजो, दो गदीजो, जीहदियजादि-आही चचारि जादीजो, तमहाज, र जोग, णबुसयनेदो, चचारि कमाय, दो जण्णाण, असबमो, दो हमण, दब्बन हा सुक्कलेस्साओ, भानेण किण्ह-णील काउलेस्माओ, भानमिद्धिया जनानिर्दिया, निजन, सण्णिणो अस्विकाणो, जाहारिणो जणाहारिणो, सागास्त्रजुचा होति अणागार गजुचा ग्राँ

## एव कायमग्गणा समरा ।

जोगाणुनादेण अणुनादो मुलोच-भगो । जनरि निमेमो तेरह गुणहाणाणि, नर्जाः गुणहाण अदीदगुणहाण च पारिथ, तदो जाणिऊण मुलोनालाना नतन्ता ।

मणजोगीण भण्णमाणे अत्थि तेरह गुण्डाणाणि, एगे जीउतमामा, उ ९ व चीओ, दस पाण । केई वचि-कायपाणे अपर्णेति, नव्ण पडदे, तेर्सि मचि मनगरा।

पाच प्राण ओर चार प्राण, खारों सदाप, तिर्वच और प्रमुख्य य दो गतिया, ह्वान्त्रियज्ञानधे आदि टेकर चार जातिया, जसराय, आदारिकियशययोग ओर रामण्डाययाग ये हे कर नपुसक्षेत्र, चारों कथाय, आदिके दो अज्ञान, असवस्त्र, आदिके दो हर्दन, दूअसे करावे कर कुछ के स्वाप्त अपादिके दो अज्ञान, असवस्त्र, आदिके दे हर्दन, दूअसे करावे कर कुछ के देशाय साचसे हच्या, नीक और कार्यस्त्र के अन्यसंत्रिक, अन्यसंत्रिक

## इसप्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुयादसे आलापाँका कथन मूर बोध आलापाँके समान प्रान्य चाहिए। यिशेष बात यह है कि यहा पर तेरह ही गुणस्थान होते हैं, त्योगिगुसरान और अतीतगुणस्थान नहीं होता है सो आगमापिरोपसे जानकर मूछ ओयाडाप हार्य चाहिए।

मनोपोमी जीवोंके आठाए कहने पर—आदिके तेरह गुजस्थान, एक स्वाचणठ जीयसमास, छहाँ प्योप्तिया, दशों प्राण होते हैं। कितने ही आवार मनोपोपियों हुए प्राणोमेंसे प्यन और काप प्राण कम करते हैं किन्तु उनश्य बेसा करना पहित नहीं होता है क्योंकि, मनोपोपी जीपोंके यचनपळ और कायसळ हन दो प्राणोंकी शक्ति पाई आता है

न दर्श अध्यक्तायिक उक्त्यपर्याप्तक आयकि व्याख्यप् प्राची प्राचित्र हुए से स्वाचित्र हुए स्वाचित्र स्वाचि

[ 439

वचि-यायपरुणिमित्त पुरगरु-वधस्म अतिथत्त वेविस्तव पजत्तीओ होति ति ससीर वचि पञ्जचीओ अत्थि । चनारि सण्याओ सीणसण्या वि अत्थि, चनारि गदीओ, पविदियनादी, तमराजी, चचारि मणनीय, तिष्णि वेद अवगदवेदी वि जात्य, चचारि

1, 1 )

क्साय अरुपाओं वि अरिय, यह बाब, राच सजम, चचारि दमण, दन्य भावेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ मध्मच, सण्लिणी णेव सण्लिणी णेव असण्लिणी, आहारिणी, मागारुउद्धता होति जगागारुउद्धता वा सागार् अणागारेहि जुगउद्दव्तृता वा"।

भगजोगि मिच्छाइद्वीण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एओ जीवसमासी, छ

पञ्जचीओ, दस पाण, चचारि सण्माओ, चचारि गदीओ, पचिदियजादी, तसकाओ. चत्तारि मणजोग, विभिन्न वेट, चत्तारि कसाय, विभिन्न अप्लाल, असजमो, दो दसण, रसन्यि ये हो प्राण उनके बन नाते हैं। उसीप्रकार यवनवल और कायबल प्राणके

निमित्तभूत पुरुष्ठस्य भावा अस्तित्व देखा जानेसे उनके उच दोनों पर्यास्तिया भी पाई जाती हैं इसालिये उत्त होतों पर्याप्तिया ती उनके बन जाता है। प्राण आलापके आगे खारों ध्वाप तथा आणसवास्थान भी है। चारी गतिया, पर्वेदियजाति, त्रसवाय, सस्वयनी योग, असरवमनीयोग, उभवननीयोग भीट अनुभवमनीयोग ये बार मनीयोग, तीनों देव तथा अपगतपेष्टपान भी दे। खारों कथाय तथा अक्यायस्थान भी है। आही झान, साती सवम, चारों दर्शन, द्रथ्य ओर आयसे छहाँ छेरपाय, अध्यसिविक, अभव्यसिविका छहाँ सम्पक्त, सबिक तथा सबिक और अमबिक इत दोनों धिकस्पेंसे रहित भी स्थान होता है। आहारक, साकारीपयोगी, अनाकारीपयोगा तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगींक्षे युगपन् उपयुक्त भी हीते है।

मनोयोगी मिध्यारिए जावाँके जालाप कहने पर—पक्त जिध्यारिए गुणस्थान, पक्त मशानवांका जावसमास छही वर्यान्तिया दशा प्राण, चारी समाप, चारी गतिया, वसे द्रिय

जाति, प्रसकाय, धारों मनायोग, तानों येद बार्से क्याय, तीनों अमन, असयम, आहिके दो

मनोयोगी अधिके आगप म ५४२

दव्य भारेदि छ लेस्मात्रो, भवसिद्विया जभवमिद्विया, मिन्छत्त, सिष्णिणे, जाहतिम, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा <sup>च</sup>।

मणजोपि-सासणसम्माइद्दीण मण्णमाणे अत्य एन गुणहाण, ए.गे जीवनगण, छ पञ्जचीओ, दम पाण, चचारि सण्याओ, चचारि गदीओ, पर्चिदयनादी, वनसम, चचारि मणजोग, विण्णे नेद, चचारि ऋसाय, (विण्णे अण्याम, अनवमी, द १४४, द्व-भारेहि छ लेस्साओ, भवमिद्धिया, मामणमम्मच, मण्णिणो, आहारिणो, सागाववज्ञ होति अणावार उच्चा गाँ।

मणजोगि-सम्मामिच्छाइद्वीण भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, एशे वीवस्ताना,

दरीन, द्रम्य ओर आपक्षे छहाँ लेरवाए, अव्यामिदिङ, अभव्यक्षिदिङ, मिध्यार, संबंध आहारक, सामारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगा होते ह ।

सनोयोगी सासाइनसम्बन्धिः जीवोंके आलाप कहने पर—एक सासाइन गुनस्पारं पक सवा-पर्यान्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, दशौं प्राव, वारों सम्राप, वारों ताना, प्रविष्टयक्राति, प्रस्वाप, वारों मानायोग, तीनों पद, जारों करात, तीनों भक्षन, मनन भादिक हो दर्शन, इच्छ और आपसे छहाँ नेस्थाप मुप्तिविद्ध, सामाइनसम्बन्ध, सिंबर, अस्ताप्तिक, सामाइनसम्बन्ध, सिंबर, अस्ताप्तिक, सामाइनसम्बन्ध, सिंबर, अस्ताप्तिक, सामाइनसम्बन्ध, सिंबर, अस्ताप्तिक, सामाइनसम्बन्ध,

मनोयोगी सम्यग्मिश्यादप्टि जानोंके आलाए कहने पर—एक मिध्यादप्टि गुणस्या<sup>त</sup>,

|          | રે કરે                        |          | मनोयोगी मि                     |                                     |                                   |                             |             |
|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 10 at 14 | ज <u>ी प</u><br>हे हैं<br>इ.च | मा स म इ | का या   व<br>र द । ३<br>वल मनी | क शांसय<br>है, है, है<br>अक्षा-बर्ग | ्य स्<br>१२ हा व<br>१३ मा व<br>४४ | स सबके<br>१११<br>न सिम<br>न | मा व<br>१ १ |

```
1,17
                      धंत-पहरवणाणुचीनहारे चीन-आटावप्रकणण
छ पजचात्रा, दस पाण, चचारि सण्णात्रा, चचारि गदीजा, पचिदिपनादी, त
```

पचारि मणजीम, विश्विष वेद, चचारि उत्ताय,') विश्विष णाणाणि वीहि अ मिस्ताणि, अमजमो, दो दसण, दृष्य भावेहि छ लस्ताजा, भवतिहिया, सम्मानि संविषणी, आहारिको, सामारुवजुचा हाँति अवामारुवजुचा वा । मणजोगि असनदसम्माहहीण मण्णमाणे अरिच एय गुणहाण, एजी जीवसम छ पञ्चलीओ, दम पाण, चलारि सण्याओ, चलारि गदीओ, पचिदियजारी, तसका

चनारि मणजाम, तिरिय वद, चचारि रूमाय, विश्वि वाल, असनमी, विश्वि दस रवार भावाद, १०१० वर्ष, ४ वाद ४०१ वर्षा १०१० वर्षा १०१ वर्षा १० वर्षा १० वर्षा १० वर्

पक समा पर्यान जायसमास, छहाँ पर्यान्तया, दहाँ माण, चार्र सम्राय, चार्र गतिया भावित तात ब्राम, अस्त्राम, आर्थ स्थापांग, ताता पत्र, वाध क्षाय ताम स्थापांम साधत अस्ति तात ब्राम, अस्त्राम, आर्थक दी दशन, दृष्ट्य और आयते तहाँ हेर्साम, अस्पतिश्वक त्राधीमध्यास्य, त इकः, वाहारकः, ताहारायधीमी और अवाहारायधीमी होते हैं। मनोयोश असवतसम्बन्धारे जोगेंक्षे बालाव कहने पर—वक्त अविरतसम्बन्धि गुण भगावाम। अस्ववस्थानाथ जावाक बाराव बहुन पर्—एक भावरताराज्याश श्रेण स्थान, एक सङ्घा प्यान जीवसमास एडॉ पर्शान्त्वा, व्यॉ प्रान्त, वारों सङ्घार वारों मानेचा प्रहान वर्षाया प्रवास कावणाम छहा प्रवासका पुरत नाम कार्य सहार कार्य प्रवास कार्य प्रवास कार्य प्रवास कार्य भाव

च्या न्यमात, मनवाय, बाद भनापान, तामा पर वारा क्यान वाद्य पान कान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्य ात्व धान वेथान अञ्च कार भावत छहा र प्याप्त न पाणावका नावधानका साधक और सोवीयरामिक ये ताल सम्बन्धात, सक्कि, सहिरक, साकारोवरोजी और सनावारी ्यो प्राप्त गरका को है कि का सर्वाह से का कर देखें के स्टेस्ट्रिस मनोपोनी सम्वाभाष्याद्यां जावींके मालप

मनोयामा अस्रयतसम्बन्धिः जायोक भाराप

विना

## होंति जणागारुपजुत्ता वा ।

मणजोगि मजटासजदाण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एजो जीवनमाण, उ पजवीजो, दम पाण, चचारि सण्णाजो, दो गदीओ, पिंचिद्वयादी, तमराजो, त्रक्त मणजोग, तिष्णि वेढ, चचारि कमाय, तिष्णि षाण, सजमामनमो, तिष्णि दमन, दस्य ठ रुसाओ, भावेण वेढ-पम्म सुक्करेस्माजो, भवसिद्विया, तिष्णि मम्मच, सन्त्रिय, जाहारिणो, सांगारुवजुत्ता हाति अणागारुवजुत्ता वा'''।

मणनागि-पमत्तसञ्जदाण भष्णमाणे अस्ति एय गुणहाण, ए ओ जीरमाण, ह पञ्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्याओ, मणुसगदी, प्रविद्वियज्ञादी, तमरात्रा, दर र मणजोग, तिष्णि त्रेद, चत्तारि कमाय, चत्तारि पाण, तिष्णि सज्ज, तिष्णि हर्वे, दण्येण छ लेस्सा, भावेण तेउ पम्म सुक्कलंस्माओ, भगनिद्विया, तिष्णि ममन

## पयोगी होते हैं।

मनोपोभी सपतानयत जीपोंके मालाप कहने पर—पर देशविस्त गुक्सान है। सहा-पर्योक्त जायसमास, छहा पर्योक्तिया, दशों प्राण, सर्वो सम्राप, तिर्वेज्ञान भर मनुष्यानि थे हो गिनिया, पर्वो प्रवज्ञाति, असराय, वारों सनोपोग, तानों वर्र क्षा स्वाप, अदिके तीत दर्शन, दृष्यने छहां ल्ह्याने, आर्थने तान दर्शन, दृष्यने छहां ल्ह्याने, आर्थने तान दर्शन, दृष्यने छहां ल्ह्याने, आर्थने तान, पर और गुक्त लेहराया, अप्यानिद्धिक आप्रतामक, शायिक और शायावामक नेता पर्वाचिक नेता सम्यवस्त्र, साक्षक, आहारक, साह्यानिद्धिक वित्त सम्यवस्त्र, साह्यक, आहारक, साह्यक, साह

मनीयोगा प्रमत्तनयन अयिके अराप करो पर—पर प्रमत्तिरत गुनरत, स सदा-वर्गन अवनमान, उद्दो पर्याप्तियो, क्या प्राप्त, वर्गन, वार्र नंजप, मुज्यात, वर्गन, अपने, कस्त्रप, जारों मनोयोग, तीनों पेर, जारा क्याप, आदिक यार बात, साना-इ, ऐशेपस्यापना और परिदार्शिनुद्धि य तान स्वम, आदिके तीर क्योन, प्रथम क्री इत्र्य सारने तेज, पश्च और शुद्ध रूपाया अध्यक्षित्विक, आपरामिक, सार्शिक तार सामाध्यन

निष्णणे, आहारिया, मामाहरजुना होति अयागाहरजुना वा '।

नगनायि अप्पमन्यवद्ष्यदृष्टि जाव मनोगिरेशित वि तार मृताय मृगा । पर्सः चनारे मणनामा वचन्या । सञ्जीविकेयविस्य सबसणनीमी असबसीसमणनीमी रदि दा मणडोगा उचना । तथमणजोगीण मिन्डार्राष्ट्रप्यमुडि जार सनागिकाति चि ताब मृत्रोप भगो। वाहरे सञ्चमवजोगो एही पर बचन्या। एवमसद्यमानमवजोगीण पि, गवरि अमधमें समणवागी एका चेर वचन्री।

मोत्मणजोगीय भण्यमाण अत्थ बारह गुणहाणाणि, एगी जीवसमासी, छ पज्यचीत्रो, दम पाण, चचारि सण्यात्रो स्त्रीणमण्या वि अत्थि, चचारि गदीत्रो, पिनदियजादी, तत्तकाओ, मासमणनाम, तिल्लि वेद अवगदवदी वि अत्थि, चचारि

वे वान सम्यवस्य सक्षिक नाहारक, साकारीपयोगी भार मनाकारीपयोगा होते हैं।

अवमत्तस्यतः गुणस्थानसे त्रेकर सयोगिकेयली गुणस्थानतक मनीयोगी आयोंके आलाप मूल ओघालापोंके समान हा है. विशेष बात यह ह कि योग भाडाप कहते समय धारहर्षे गुणस्यानतक चारों हा मनोयोग कहना चाहिए। किनु सये।गिकेप गके सन्यमनी योग और असत्यसूचा अधान अनुसय सनोयोग वे दो हा मनोयोग कहना चाहिए।

सत्यमनायोगियोंके भाराच मिथ्याहारी गुणस्थानसे हेकर संयोगिकेवली गुणस्थानतक मूख भोषालापींके समान है। विराय बात यह है कि योग जलाप कहते समय पक सत्यवनी पाग माराप हा कहना खाडिए। इसापकारसे असरपमुपा अधान् अनुभव मनोयोगियोंके भा नाराप हाते हैं। विदेश बात यह है कि योग नाराप कहते समय पक मसायमूचा मनोयाग आहाप हा बहुना खाहिय ।

मपामनोपामा आयोकं आलाव कहने घर-भारिकं बारद गुणस्थान एक समी प्रयान आयममास छुट्टी प्रवान्त्रिया दुशी आण, खारा सम्राप् तथा शीणसञ्चारथात भा ह । बारी गतिया प्रजान्द्रभावाति असदाय सुपामनीयोग तानी धर तथा अपगतपहस्थान भा हु।

A 400 मनायामी प्रमत्तस्यत जावाँके भाराप

क्रमाय अकसाओं वि अत्यि, केवलगांगण विणा सच गाण, सच सवम, विनि सर दब्द मोरोहि छ लेस्साजो, भरामिद्विया जमनमिद्विया, उ सम्मत्त, मिलाो, आर्तिस मागारुवत्तचा होति अणागारुवज्जना वा भ

मोनमणजोगीण मिच्छाइड्रिप्पहुडि जात खीणसण्याजो वि तात्र मनजोति गा। परिर एको चेत्र मोसमगत्रोगो वचन्त्रो । एत सबमोनमणत्रोगीन वि वचात्र ।

विचित्रोगीण सम्प्रमाणे अस्यि तेरह गुणद्वाणाणि, पच वीरसमान, पञ्जभीती पच पञ्जचीओ, दक्ष पाण गर पाण तह पाण सच पाण छ पान, मन-पत्रवीहितो उप्प्रज्ञमचीत्रो मरीर मणबलपाणा उचित । तात्रो वि उप्प्रमाधवरत हो बीविद्वासिनमध्यो ति तात्र ण तिणस्तिति । बेण मण-विच-कायबोगा गामेन व "१४

चारी कपाय तथा अक्रवायस्थान मा है। देयल्यानके विना सात हान, साती मार्क भारिक तान क्यान, ज्ञाय और भारते छहीं टेर्सण्य अन्यसिदिक, अभ्यसिदिक छी मम्बद्धार माइक, माहारक, साकारोपयोगा और मनाकारोपयोगी होते है।

मुशामनायानी जीवोंके मिच्यारिंट गुणस्थानसे टेक्ट शाणकपाय गुणस्थान नही भारतप्र मनायामा जायाके समायाहि सुपाश्यानस एकट सामकाय उत्तरा हो। भारतप्र मनायामा जायाके समायाहि समाय है। विशेष बात यह है कि याम भारता हो। भावत एक मुरामनीयोग आहाप हा कहना प्राहित । इसाय कान यह हा के पार भारतात कहता चाहिए।

वयनयोगी आयों क आराय कहन पर-आदिने तेरह गुणसान, बार् द्रव, प. १६ सन्ति-इय, अमझा आर सदा प्रेसिय ज्ञायसवधी पात्र प्रयास अवस्थात, द्री पर्यान्त्रया, पात्र पर्यान्त्रया, सत्रा पर्यान्त्रया, पात्र पर्यान्त्रया, पात्र पर्यान्त्रया, सत्रा पर्या ना प्राप्त, आड प्राप्त साम प्राप्त प्रवाद्यस संघर ज्ञात्रय ज्ञायानक वन्त्र । ना प्राप्त, आड प्राप्त साम आप आर छह प्राण होते हैं। यन प्रयापन आर छा।एएआ उत्पन्न हुई ग्रानियोंको मनोबद्धमान भार कावब्दमान बहुत है। व ग्रान्यों में हुई उत्पन्न शानक अनावध्यान आर कायबरमाण करत है। व साम्यान अरख राजके प्रथम समयभे रेक्ट बीतनके अन्तिम समयगढ नह नहीं है। भीर जिल्हारणक मनोश्रम वजनवाम और काययोग माणीन नहीं प्राण हिर्द हुने इस्टिय उनन्यास्योव यनन्याम्य ।नदय अयान् मुन अस्य द ॥व वर ह हि

मृत्रानगयामा जीवाद गाटाप

£ 459

तप विचवाग जिरुद्धे वि दस पाणा इवति । चतारि सल्याओ दीलसल्या नि अस्पि, चत्तारि गरीओ, वेहदियवादि आरी चत्तारी दाहीओ, तसहाओ, चतारि विचोग, विल्णि चद अवगदवेदी वि अस्पि, चत्तारि कसाय अकसाओ नि अस्पि, अह जाण, सच सबम, चतारि दमम, दन्द्र भावेदि छ सस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मच, सिल्या असिल्यो जेन सिल्यो जेन असिल्यो, आहारिणो, सागाहबजुत्ता होति अजागाहबजुत्ता वा मागार अणागरिक जगवहबज्जवा वा

यचित्रोति विन्दार्श्यां अप्यावाण अस्य एय गुण्डाण, वच जीवतमाता, छ पञ्जचीत्रो पच पञ्जचीत्रो, दस पाण णव पाण अह पाण सच पाण छ पाण, चचारि सप्पाञो, चचारि गदीत्रो, वेहादेयजादि आदी चचारि जादीजा, तसकाञो, चचारि बचित्राता, तिष्मि वह, चचारि कमाय, तिष्मि अष्याण, असजमा, दो दसण, द्रव्य

मान होते है। मान भारापक भागे चारों समाप तथा सापसमास्थान भी है। चारों गरिया, ग्रान्तिपत्रातिको भावि रेक्ट खार जातिया, असकाय, वारों यचनयाग, तातों देव रुपा अपनतेपत्रस्थान भी है। चारों क्याब तथा अकायस्थान भी है। भागें बात, बारों स्वयत, बारों दुशन, इस्त्र और भापसे एवं रेपाप, भप्पासिज्ञक, अभ्यासिज्ञक एवं स्वयत्त्व, स्वरंक, स्वाविक स्था साहिक आर स्वाविक हव ग्रेगों विकारीसे पहित भी स्थान होता हा आहारक, सावायेपयोगी और अनाकायेपयोगी होते हैं।

यवनयोगी मिध्यादाष्ट आयोंके आलाय बहुने पर--एक मिस्यादिष्ट गुजस्थान, आर्म द्रम जीपोरी लगाइट तक्षी पचित्रिय तक्के आयाकी स्वदार वाच पर्योक्त जीवस्त्रास्त्रा एक्षी प्यातिथा पाच प्यानिया। दशी प्राच ना प्राच आठ प्राच, सात माण और छह प्राच कार्स तक्षाप वाशे गतिया अत्रियातीको आदि लक्क कार आतिया जसकाय चार्से यवनयांग, तानी यद चारों क्याय तानी अक्षन अस्यय आर्थिक हो दशन प्रस्म

र्न १५० वचनवामा आयोंके नाराप

| ł  | । अर्थ                      | 9 | 73 | Ħ | 4 | 1 | 4 | £, | 4  | 4 | В. | 44 | ₹ | 4 | el | 44 | R #    | 37  | 3     |
|----|-----------------------------|---|----|---|---|---|---|----|----|---|----|----|---|---|----|----|--------|-----|-------|
| 1  | क्षे ५<br>या श्रीप<br>सामीप | ŧ | ,  |   |   |   |   |    | 1  | ¥ |    | va |   |   | 4  | ą. | 4      |     |       |
| ja | ষা হাব                      |   |    | _ |   |   |   |    |    |   |    |    |   |   |    |    | 4      | ·•r | 4751  |
| F  | ना यो प                     |   |    | Ĕ |   |   |   |    | ź. | 7 |    |    |   |   |    |    | -30.22 |     | সৰা . |
| l  | च⊀ुष                        |   | 3  | * |   |   |   |    |    | * |    |    |   |   |    |    | 4      |     | 2 3   |
| 1  | बर्द व<br>असे व             |   | 4  |   |   |   |   |    |    |   |    |    |   |   |    |    |        |     |       |
| 1  | ीस व                        |   |    |   |   |   |   |    |    |   |    |    |   |   |    |    |        |     |       |

मानेहि छ नम्माना, मामिद्विम अन्यामिद्विम, निरुष्ठा, मिनाम प्रक्रीन्छ, प्राह्मसिको, मामारुप्रनाम हार्गि जनामारुप्यनम् ।

सामणसम्माहिष्यदृति नार गति। तिहिति ति नार मन्तागीन समा। सर चत्तारि विचित्तेमा बत्तव्या। सन्तेमिकानिकन स्वारित्यता । त्रमनेन्यविकान ने सपदि। स्वयत्त्रित्तेमान्य स्वमृत्यतेन समा। त्यति चन्द्र स्वानवकान न्यत्र अप्रोक्तन स्वयत्त्रितामे व्यवत्ति। सोस्यतित्रोमस्य दि सामस्यवास स्या। वर्षः सोस्यविकासे व्यवत्ता । त्यत् स्वयत्ति स्वार्थिता स्वयत्ति। अस्यवासिकान्य विचित्तीन सुस्ते। । वर्षित अस्यवीन्यतिवासी वर्षको चेत्र स्वयत्ती।

भार भावते एडा सरवाय, भव्यमिद्धिक, प्रस्टामिद्धिकः विष्यान्य, मात्रिक, व्यप्तिक भाहारक, साकारोपयोगी भार भनुकारोपयागी हात दी।

सासान्त्रसम्बन्धि गुणस्थानस नेकर सयोगिश्यली गुणस्थान तक देवनाम जीयों के आलाप मनोयोगी जीयों के आलापों हे समान होते हैं। विशेष बात पह है दि उपन्य स्थाप कहते समय बाद पचनयोग कहना चाहिए। सयोगिश्यली विनक स्वयन्त ने और असत्यमुपायवनयोग य हो है। पचनयोग होते हैं। सत्य उन्नयोग के आला सत्तर्व योग के आलाप सान होते हैं। उिशेष बात यह है कि नाला कहते समान होते हैं। उिशेष बात यह है कि नाला कहते समान एक स्वाप्त स्वयमनोयोग कहा गया है यहा उम निकास करके उसके स्थापन सत्ववन कहना चाहिए। स्थापनयोग के आलाप सान हाते हैं। विशेषता यह है कि स्थापन सिंग्यक्त स्वयमनयोग के स्थापन हाते हैं। विशेषता यह है कि स्थापन सी आलाप कहना चाहिए। असत्यम्यायक्तयोग के आलाप सत्ववन चाहिए। असत्यम्यायक्तयोग के आलाप कालाम चाहिए। असत्यम्यायक्तयोग के आलाप कालाम चाहिए। असत्यम्यायक्तयोग के आलाप वहना चाहिए। असत्यम्यायक्तयोग के आलाप वहना सामान्य के आलाप सामान होते हैं। हिरोषता यह है कि असत्यम्यायक्तयोग नालाप को समय पक अस्वयम्भ्यायक्तयोग ती उद्योग चाहिए।

### त २५१

## वचनयागी भिथ्यादृष्टि जीवाँके आलाप

| - | ग्र<br>भि | জী<br>পুঠী<br>শ্বী | q<br>,, | q<br>q | प्रा<br>१० | R | ध<br>४ | ह   द<br>४  <br>१ | ŧΪ  | या_<br>४<br>वच | वे<br>३ | €  | म्रा<br>अज्ञा | सय<br>अस | ्र<br>२<br>चथु | ड<br>मा |   | स<br>स | समा<br>स | आहा | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---|-----------|--------------------|---------|--------|------------|---|--------|-------------------|-----|----------------|---------|----|---------------|----------|----------------|---------|---|--------|----------|-----|-----------------------------------------|
| 1 | . '       | च<br>अस            | ,,      |        | 0          |   | i      | n                 | 1   |                |         |    |               |          | अच             |         | * |        | Ma       |     | J                                       |
|   |           | iar .              | - 1     | ĺ      | (s)        | í | 1 3    | . 1               | - 6 | 1              | i i     | ii | 1 1           |          | 1              |         | 1 | (      |          |     |                                         |

कापजोगीण भण्यमाण जिल्ह वेरह सुबद्वाणाणि, चोहस जीवसमासा, छ पञ्ज-चींओं छ अपरुवधीओं पन परवसीओं पन अपरुवसीओ नवारि परवसीओ नवारि अपन्तक्षीओ, दम पाण सच पाण गव पाण पच पाण अह पाण छ पाण सच पाण पच पाप छ पाण चत्तारि पाण चतारि पाण विश्वि पाण चत्तारि पाण दो पाण, चत्तारि मण्यात्रो सीवमण्या वि ।त्थि, चचारि गदीओ, एहदियजादि-आदी पच जादीओ, पुदर्राकायादी छन्नाय, सच कापजीम, तिलिंग वेद अवगदवेदी वि अत्थि, चचारि क्याय अस्माओ हि अत्य, यह णाण, सच सबम, चचारि दसण, दण्य अविद्धि छ लेस्नाओ, भवतिद्विया जमजानिद्विया, छ सरमच, मान्यिको अमान्यिको वीप सान्यिको पेर अमध्यियो, आहारियो जवाहारियो, मागाहरजुना होंति अणागारुरजुना वा सागार अणागारिह जगबदवजुत्ता वा े।

कायधामा आर्थेके जालाच कहा पर--माहिके तेरह गुणस्थान वाहरी आवसमास, छहाँ पर्यान्त्रदा छहाँ अवर्यान्त्रया, वाच पर्यान्त्रया पाच भववान्त्रिया। चार पर्यान्त्रिया चार भगपाणियाः दूरों( श्राण, सात श्राण: बी श्राप: सात श्राण: बाढ श्राण: स्टब श्राण: सात श्राण: पाच माणा छह माण, चार माणः वार माण तीन माणः चार माण भार वी माणः वारी सवाप तथा ध्राणसद्भारपान मी ह, चाराँ गतिया, यहेन्द्रियजातिको माहि टेकर पार्वी जातिया, पृथियी कायको आदि संबद एडों काव, साती ब यथीय भागों वेड तथा अवगतवेडरधान भी है. खारी क्याप तथा अवधायस्थान आह, आटों बान सातों सवम, बारों इशेन, इ प और भावसे छदाँ नेद्याय, ब्रष्णांसिद्धिक, अभागसिद्धिकः छदाँ सम्यक्त्य, सिंहक, असिद्धि तथा सही भीर असन्ना इन दोनी वित्र स्पॅले रहित नी स्थान है। माहारक, अनाहारक, माहारापयोगी अनाप्रारोपयोगा तथा सावार आर अनावार इन दोनों उपये गाँसे गुगपन उपयुक्त भी होते हैं।

| - |  |
|---|--|
|   |  |

| ाययोगी | जीवॉके | भागप |
|--------|--------|------|
|        |        |      |







वैद्धि चेत्र पञ्चलाण सण्णमाणे अस्यि तेरह गुणहाणाणि, सच जीवनमाज, व पञ्चलीओ पच पञ्चलीओ चलारि पञ्चलीओ, दस पाण णव पाण अह पाप उत्तर उ पाण चलारि पाण, चलारि सण्णाओ सीणसण्णा वि अस्य, वन्तर मरीओ, एहदियादी पच जादीओ, पुडतीकायादी अस्या, देजीवयमिस्चेग विच व जोगा विष्ण ता, विष्ण चेद अत्यद्देदों वि अस्या, चलारि स्माय अक्नाओ वि अस्य अह णाण, सन सज्जम,चलारि दमण, दच्य मोनिह छ छस्मा, भवमिदिया अम्बीजिय, छ मस्मन, मणिणणो अमिणणो णेत सणिणणो णेत अमिण्यणो, आहारिणो अनाहरिण आहारिणो निव ता, सांगार अणावारी अनाहरिणो चेत्र ता, सांगार अणावारी स्मायारीण जाहारिणो चेत्र ता, सांगार अणावारी स्मायारीण जाहारिणो चेत्र ता, सांगार अणावारी स्मायारीण जाहारिणो चेत्र ता, सांगार अणावारीण जाहारिणो चेत्र ता, सांगार अणावारीण जाहारिणो चेत्र ता, सांगार अणावारी स्मायारीणो चेत्र ता, सांगार अणावारीणो चेत्र ता, सांगार अणावारीणो चेत्र ता तो ।

उन्हीं काययोगी जीयोंके पर्याप्तकारस्य भी भाराप रहते पर—आहर्ड तह गुणस्थान, पर्याप्तमान्या सात जीयसमास, छहां पर्याप्तिया पाच पर्याप्तिया, वार पणका क्यां मान, ना मान, भार मान, सात मान, छह मान, चार मान भार बार मान कर महाप्त तथा क्षंप्रसाम के स्थान कार मान कर महाप्त कार प्राप्त के स्थान कार प्राप्त कार पाच कार महाप्त तथा के स्थान कार मान कार मा

निर्मेपाये— उत्तर स्थयोगी आयों रे पवाश्वसालमें जो वीवविसाममे कि ज्ञान भवता तान योग बनलाये दे। स्वका कारण यह देहि एउने आर तस्की गुवस्थ में भाहारस्थमुद्धान आर स्थिनमामुद्धानो समय आ विवासोन्त्रों जब पर्यानता स्थाहार हा

## म ५३ । अस्यामी जीवोंके वयाप्य आराप

| 1.3 at              | 4 | 21     | 9      | 7 | g stigt          | 4 | •    | (17 | ı | स्ब | , 4 | હ ન                  | भ | 4.8 82 5                                   |
|---------------------|---|--------|--------|---|------------------|---|------|-----|---|-----|-----|----------------------|---|--------------------------------------------|
| ₹₹ ° 2<br>47<br>164 | 4 | t<br>c | # Hat! | 6 | 4-4<br>141<br>44 | 1 | **** | •   |   | ,   | l   | ह दें<br>भा देन<br>स | • | 4 X 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 |
|                     |   | •      |        | 1 | - 4              |   |      |     |   |     |     |                      |   | 47                                         |

```
सर तेमच भा र प्रताहर । धन आ विस्तरणा
          विभि चैव अपज्ञचाण् भण्णमाणे अति पच गुणहाणाणि, सत्त जी
छ अवद्वतीमा पच अवद्वतीमी चुनारि अवद्वतीमी, सम् पाण सम् पाण
```

छ अववन्यात्रा वच अववन्याचा चुनार जन्म स्वान्त्रः । प्राप्त प्राप्त प्रमार विश्व पाण विश्व पाण हो पाण, चमारि संब्वानी सीवसंब्वामा स पदींआ, एरदियजादि आदी पत्र जादीओ, पुडवीसायादी छन्छाप, चनारि विध्या पर अवस्थान कार कर जाराजा, उत्तरकार अवस्था, विध्या पर अवस्था, विध्या पर अवस्था, विध्या पर अवस्था, विध्या

थी जाता है तब उसहा अपेक्षा पर्याप्त अवस्थामें भी छड़ों योग पन जाते हैं आर जब अ ा बाता ह तब उसका बपरा प्रयाप अपरपाम भा एका था। वन जात ह बार जह स प्रता मानू हो जाता है तह एयाप्त अवस्थाम बाहारिक, भाकारक बार पीमियक ये तीन ्राता भाग गा जाता है तक प्रयास्त अवस्थान अवहारक, आहारक भार पाणायक य जाता है है हतत है। इसायकार आहारमायणांके कथनमें पहले आहारक आर अताहारक ऐ दो आह के बनात है। इसाधवार आधारवायावाय कथनल प्रकल आधारक नार नामधारक व वा आव बताता है अनतार एक से हारक साताय ही बताताया है। इसका से नारण रहा है कि तेस प्रतराज है जनगर रक्त के हारक जालाव हा प्रतराजा है। १९४४ का रास्त्र वह हा जरह युष्यानमें क्येलिसमुद्धातक समय भी प्रयासकों स्थानर कर लेलेसे आहारक भीर भगाहार धन्तान्त र पारतानुकातक नक्षय मा प्याप्तवाक त्यारार र र र नत जाहारक बार समझार वीतों आहार बन बात है। यस्तु कवार, मतर और स्टेश्ट्रूट्स अवस्थाने देवत अपयान्तक हराहार हर हेने पर भोजाहारक आठाव वायवोधियों के पान अवस्थान वसक मवस्थाना ने प्यानार कर एन पर अन्याहार । आलाव वायवामध्यान । प्याप्त ज्ञावस्थान नहा वनता हा इसहा यह तास्य हुआ कि जब कायवोगियों स्वाप्त अवस्थान छह योग कहे जाते, तक भाहारक और अनाहारक ये दोनों हा आलाव पहना चाहिए और उसके नेवल तान थी। वा कहे ाधारक चार क्षताहारक व दावा हा कालाव प्रध्वा चाह्नव, जार जप प्रथण पांच वाप हा प्रह् इति तह कहाहारक ओलाव हा बहना चाहिए। सत्ती स्वयोक्ते स्वयोगी भी पही विद्या

व ही कायवोगा जायोंके अपयान्त कारसव पा शराप कहने पर-मिस्पाहारे, सासा-य धा नावपाना आधाक अपधान्त नार तत्त्व धा नार १४ वन ४६ नाम ध्वाहाद सामान इनसम्पर्दाष्ट अविरसक्षम्बन्दरि, यज्ञनस्वतः और स्वधानेन्द्रया वे पान ग्राम्याना सास प्रतान्वरहाष्ट्र भावरतावस्त्रहाष्ट्र, अभवन्यतः व्याः चर्याःस्वरः च पावः द्यास्त्रामः वातं भववान्त्र मायसमासः वाहं भावरान्तिया, वातः भवतान्त्रिया, वारं भवदान्तियाः सातं भावः निवास ज्ञातकमान छहा नवनाध्वधा, धाव नववाध्वधा, धार नवधाध्वधा सात मान, तात मान, छह् मान वात मान तात मान बार से मान, वात स्वास से सार, वास से से ाठ भाषा एड माण पाव माण जार भाषा, ताल भाष जार पा भाषा जार सवाद तथा साल महारथान भी है। चारों गतिया परे हिस्समाति भादि वाची क्रांतिया वृधियोज्ञात भादि छही नबारपान भा है। चारा म तथा वर्षा उपजात आद् पत्त्वा जातवा शृथवाश्चय भाव छह इत्य, भीतारिकसिधकावयोग विजयिकसिधवाययोग आदारकसिधकाययोग और कार्रणकास च (द, आहार कामध्य रावधा पात्र १०४४ था था । व्याहर एवं स्वस्थ स्वयं का का का विकास स्वयं का स्वयं का स्वयं का व योग वे बार योग नाना वेद नथा अपमनवेदक भन्न आ है। बारों केवाव तथा अक्रवावरणान भा पार चरार था। माना वद का जनसम्बद्ध नाम का का जार का का पारा का वा वस्त्र का वा वस्त्र का वा वस्त्र का वा वस्त्र हिश्चमायदि और मन वयदकानने विना छड कान, अस्त्रयम् सामायिक छेदोपस्थापना और

**क**।ययामी जानके भवयाप्त भालाव ाम बान ए हिंबिस अस सार्थ में सब सामा विना धदा

र अ अभा अस क्या

H

चनारि दमा, दब्बेन काउ सुरक्रेतस्मात्री, मारेग छ तेस्मात्री, मारेगिद्रा प्र गिद्रिया, पच सम्मच, मिजिनो जसिजानो अनुभाग पा, आहारिनो प्रया भागास्वतना होति अनामारुग्रतना पा तद्दभन्न पा।

कारबोगि निन्छादृष्टीम अध्यामाने अस्य एव गुवहुत्त, नेर्न अस्ति अस्व स्वाचीओ कारबारीओ पत्र प्रवचनीओ पत्र अपन्ति शाहर स्वाचीओ कारि स्वाची स्वाची

क राज्या के कार अवस्त मार्थी क्षाँक, मुख्यक कारोत और शक्त तक्ष्याय आस्म स्ट्रीर्ट वर्ग क्ष्म क मक्त अन्यार्थका महा कार्यकारमध्यास्य विवा शक्त वाक्ष क्षम हा है आहे के कार्य माम्राक कहुन्यक्ष्यक आहे. आहारक अनाहारका साकार्यकारी, अनाहार्यकारी अमार्

हरूर व युव रच रच हुन का बाह की। के रक्षमा क्रमाचार का राव का स्वयं युद्ध यूर्—यक्त कियाचर गुन्धान के ते बैं क्षम्य च्या क्यां निया किया स्वयं। चर्चा यात्र युवा निया यात्र मध्या ११० वर्ग

1 12 11 14 1 1 1 1

જ્યાર કા ભાગમાં કારા જ સામાન્ય ના ના ક

र्सन एरूवणाणुयोगहारे जोग-आङावबण्णण

र्गिमं चत्र प्रज्ञुचाण भूष्णमाणे अस्ति गम गुणद्वाण, सत्त जीनसमासा, छ पान कर प्रवचान नामाण जारच ... अवता ... प्रवचान प्रवचीत्री प्रवचीत्री चनारि वज्नचीत्री, दस पाण वर पाण अह पाण सन पाण छ पाण चनारि पाण, चनारि मण्याओ, ननारि गदीओ, एहदियनादि आदी पन 1488 , बादीआ, पुदवीरायादी छन्डाया, वे जोग, विष्यि वद, चनारि रूपाय, विष्णि अण्णाण, अमजमा, दा दमण, दण्य मार्गाहे छ तस्यात्रा, भविमादिया अमरामिदिया, मिच्छत्त, मिलावा अमाव्याया, आहारिया, मागारुमुचा हॉवि जयागारुमुचा वा ।

617

٧,

विभि चेत्र अपञ्चताम् अण्यामाण् अस्थि एष गुणहाणः, सच जीवसमासा, छ अवज्वचीआ पन अवज्वचीओ चनारि अवज्वचीओ, सन पाण सन पाण छ पाण पच पाण चवारि पाण विष्णि पाण, चवारि सण्णानी, चवारि गदीशी, एइदिपजादि आदी ाच जादीआ, पुढचीकाचादी छ काय, विशेष जाग, विशेष बढ, चनादि कमार, हो ाण्णाण, अमजम, हो दसण, द्रव्यण राउ-सुरुक्तलस्ता, भारेण छ लेस्साओ, भवसिद्विया

व हो कावयोगी मिरपादिए चार्योक्षे पयान्तकालसक्ष्मी भारतप कहने पर—यक्ष वार्षि गुवस्थाम सात ववान्तक जाउसमास, एडॉ ववान्तिया वाल वयोनिया, बार ्राचिता वर्षो याण नी प्राण भीड याण सात याण, छह याण, और बार याण वार्ष त्रवार वारो गतिया, यहे द्वियज्ञाति जादि पार्च जावना, प्रथियहाय आदि गर्दे शर भार भारती, थरा प्रथमात भारती भारती आहें स्थान भारती हैं स्थान भारती हैं स्थान भारती स्थान भारती हैं स्थान स अत्यस आहेरे वा बान अन्य और आयहे एक वास्त्र के अन्याति के अभ्याति देश ावना भावस्य स्वान प्रस्व भार भावस धडा कदवान, वण्यवाज्ञ व्यवस्य मिरसास, सङ्कित असडिक आहारक सामारोपयोगी और अगाडारोपयोगी होते हैं।

उहीं वायरोगा निष्वाष्टरि जीयांके अवयतिकालसक्ष्मी आलाव कहने पर-पक विध्यादिष्टे गुणस्थान सान अपयात्र जीयसमास छवें अपयात्तिया पाद अपयातिया हार अरुपासिया साथ प्राण सम्ब प्राण व्यक्त प्रथम प्रथम अरुपासिया साथ प्राण अरुपासिया साथ अरुप वारों महाए वारों गतिया वहित्रज्ञाति नीहि एवं जातिया १ रिव्याच्या आहे छ। नार आहार क्षारा राज्या प्रशासकार क्षार प्राप्त कारणा स्थायकार स्थार स्थायकार स्थार स्थायकार स्थार स्थायकार स्यायकार स्थायकार स्थायकार स्थायकार स्थायकार स्थायकार स्थायकार स्था स्थायकार पत्त व्यक्ता काम न्वायदान वाजावन्त्र वाच्याः चार वाम्यवादवान व ताल दान तीमो द्व वाम कदाप भावित्र हा अञ्चान अस्त्याम भाविके देवे दर्शन नदस्स वाफोन

कावयामा मिथ्यारचि जीवाके प्रयाप्त भारतप  अभगमिद्रिया, सिन्छत्त, साष्ट्राणो अमण्णियो, आहारिणो अणाहारिणो, मागासद्य होति अणागारुवजुत्ता ग

कायजोगि सामणमम्माङद्वीण भष्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, दो वारवन्तर छ पज्जनीयो छ अपज्जनीयो, दम पाण मच पाण, चचारि सष्णायो, चचारि गराम पर्चिदियजादी, तसरायो, पच जोग, तिर्णण वेट, चचारि उमाय, तिर्ण अन्यम् असजमो, दो दमण, दब्ब-भार्योहं छ छस्सायो, भग्नमिदिया, मासणमम्मच, सिन्म, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुबजुचा होति यणामारुबजुचा गांं।

और गुरू लेस्याप, भावसे छडों छेस्याय, भन्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक, भिष्याय, ८.१६ असिडक, आहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाजारोपयोगी होते हैं।

काययोगी सासाइनसम्यग्दाष्टे जीयोके सामान्य आलाप कहने पर—पह साद्वार गुणस्थान, सज्जी पर्याप्त और सज्जी अपयोप्त ये हो जीयसमासा छडाँ प्याप्तिया, प्रव अपयोप्तिया। दशों प्राण सात प्राण; चारों सज्ञाप, चारों गतिया, प्रवेदियज्ञाते, इसका साहारकाययोग और आहारकिश्रकाययोगके थिना पास काययोग, तानों देत, का कराय, तीनों अज्ञान, असयम, आदिके हो दर्शन, द्रष्य आर भावसे छडों हेर्सार, भणासाई सासाइनसम्यक्त्य, साहिक, आहारक, अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाहायण्ये होत है।

# न २ ७ काययोगी मिध्याद्यप्ति जीवोंके अपर्याप्त माराप

| 4 4441 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | स्त |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|----------------------------------------|-----------------------------------------|

न ६५८ व्ययपाया सामाप्तनसम्यग्दाप्रे जीवोरे सामान्य बाढाप

ह बाय विक्ति प्रश्विक स्था व कहा स्था द त ज व व व व व ह र हि र कि कहर र कि दिव है है द है है है है है से सि व स्थान प्रथम कि प्रथम कि सि विक्ति है से सि व न स्था कि सि विक्ति है सि विक्ति है से सि व कार्य कि सि विक्ति है सि विक्ति है से सि व कार्य कि सि विक्ति है सि विक्ति है सि विक्ति है से सि विक्ति है सि विक्ति

```
6 2 7
                                सत परूपणाणुयोगहारे नोग-आङावनण्याण
15
               वेसि चव पजवाण मण्णमाण अस्यि एय गुणहाण, एजी जीवसमासा, छ
         पञ्जवीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गदीओ, पर्विदियनादी, तमहाओ, व
                                                                              [६४३
        जाम, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, विष्णि जण्णाण, असवमा, दो दशक, दल मानिह
        छ ससाजो, भनसिद्धिया, सासणसम्मच, सांव्याची, आहारिया, मागारनजुचा होति
       अणागारुवजुचा वा' '।
- 57 8
              ंवेसि चेत्र अवज्जनाण भव्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एओ जीरममामा, छ
-
      अपज्ञचीओ, सच पाण, चचारि सण्याओ, विण्णि गरीआ, पनिदियज्ञादी, तमग्राजा,
٤
           वन्त्रीं काययोगी सासावनसम्यक्ष्टि जायोक्षे चयान्यकालसकभी भारतच कहने पर---
    दक्ष सासाइन गुणस्थान, एक सडी पर्यान्त जायसमास, एकी पराण्या गर्म गर्म
    वारों सकार, वारों गतिया, वची ज्याती, वसकाय, आंक्शरककावयोग आर वांकादक
p
   कायवाम दे ही योग तीनों वेद, चारों क्वाय, तीनों अज्ञान, असयय आदिक हा हरीन
ż
   वष्य भार भाषां छडी लेखाय, भ्रष्यासिविक, सासावनसम्यक्त्य शक्कि, भाडारक
         उ ही बावयोगी सासाइनसम्बर्धां आपोंके अववान्तवास्मवस्थी भारतप् वहर्व पर---
 एक सासाइन गुणस्थान एक सङ्गे अपयोग जीवसमास, छहीं अपयामियां स्तर माण
 चार्रे सङ्गएं, नरकगातके विना ताम गतियां, पचे त्रियज्ञाति, बसदाय, आसारकांसभवापाय
# 448
               काययोगी सासादमसम्बद्धिः जीवीके प्रवाप्त भाराप
      प्रसास माह का या व कथा। तब द वंग ब कब का जा व
द १ ४ ४ ६ १ ६ १ ६ १ ६ १ ६ ६ १ १ १ १
उन्ने अन पश्च अन्देश साल की बाक
२६०
            वाययोगी सांसादनसम्याद्दाष्ट्र श्रीवॉन्ड अवयाप्त भारतप
```

तिन्य जोत, तिन्य देद, चतारि कमाय, दो अण्याण, अक्षतमो, दो दसन, स्तर काउ सुक्तत्रेसमाओ, भारेण छ लेस्मा, भारेमिद्धिया, मामणमम्मन, मण्यिणा, अक्षाय जयाहारियो, मामारुज्जना होति अणामारुज्जना रा ।

कायवोशि-सम्मामिन्ठाइद्वीण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एगा वारम्तर, छ पज्ञचीनो, दम पाण, चचारि सम्माने, तनमर्ग, वेचारि महीनो, पंचरियवारी, तनमर्ग, वे बेला, तिथ्य नेद, चचारि कमाय, तिथ्य गाणाणि तीहि अण्यानि विमन्दर नम्बमी, दो दसण, दण्य-भागिह छ समाजो, भगमिद्रिया, सम्मामिन्जम, मानिन्य, नाहारिनो, मानाहर नुचा ना होति अणागाहर जुचा ना ।

रापनेगि असन्दमस्पादद्वीण भष्णमाणे अस्यि एय गुणहाणे, दा नाम्बन्ध छ पञ्जपीओ उ अपज्लीओ, दम पाण सत्त पाण, नतारि सण्णाओ, नतारि प्रार्थः

र्वित्रविश्वामध्याययोग भीर नामणनाययोग ये तीन योग, तीनों येव, बारों क्राय, आर्ध रो भजान, सम्प्रम, भादिक दो दशन, ह्रव्यक्षे नायोत भीर पुछ तहवारे, भारत प्र अस्त्रायः मध्यानिविक, नासग्रदनगम्यक्षत्र सचिक, आदारक, अनावारक, साधार्यक्री धीर भनाकारोपयोगी द्वान दे।

बायवोगां सम्बन्धिध्यादि जीयके आलाप वहने पर—पक सम्बन्ध्यापारी गुप्तस्तान, पक मंत्री पर्यापा जीवनसास, छंदा पर्याप्तिया देशा माण, वार्र संदर्भ को स्पन्ता, पर्वे द्रिपज्ञाति, जनकाय, तीवारिकत्राययोग और विजियिक प्रवास प्रवास को का तार्चे यह स्वास क्याप, ताला अजानीस सिक्षित आदिक ताव जान, अस्वस, आदिक इ.च. द्रूप्य आहे साथन छंदी स्ट्राप्य अध्यानिर्देक, सम्बन्धियाय, संदर्भ, अद्भाव

काययामी अनयतम्भयन्ति आयाक सामा य आगण वहते पर—वह आगण व् स्टींट गुपक्यान, सजा पर्योज्य आर सर्वी अपयाज य वा जीवसमास, एजी वनावर्य एको अपराज्यिया वृत्ती आण सात आण, खारा सजाय, खारा मानयो, प्रशासिक ह

स्तर्भे कायपामा सन्यास्त्रप्रतासक्ष आराप ति के स्तर्भ स्तर्भ सा व का पव स्तर्भ स्तर्भ रिकेट स्तर्भ स्तरभ स्तर्भ स्तरभ स्तर्भ स्तरभ स्तरभ स्तरभ स्तर्भ स्तर्य स्तर्भ स्तर्भ स्तर्भ स्तर्य स्तर्य स्तर्य स्तर्य स्तर्य स्तर्य स्तर्य स्तर्य स्

सत-पहरवणाणुयोगहारे त्रोग आङाववण्णण पींचिदिय चादी, तमकाओं, पच जाम, तिण्णि वर्र, चचारि कमाय, विण्णि पाप, अमनम, तिब्बि दमक, दृष्य भावेहि छ छेस्माना, भर्ममिद्धिया, विब्बि मम्मच, मार्ब्वाणी, जाहारिणो जणाहारिणा, मागारुगनुचा होति जणागारगनुचा स'।

वैसि चेत्र पञ्चचाण मण्यामाण अस्ति एय सुण्डाण, एत्रा जारगमामा, छ पन्त्रचीआ, दम पाण, चत्तारि मण्याजा, चत्तारि मनीजा, पविदियजारी, तनहाजा, रे चेता, विद्यि व<sup>रू</sup>, स्वारि रमाय, विद्यि जाज, अथचमा, निष्णि दमण, दस्व मार्राह

वसहाय, भादारिककाययोग, भादारिकमिधकाययाम, पांकायककाययाम, पांकायेकमिध वाययोग और कामणवाययोग ये पात योगा तात्री वर, मार्गे क्यार बाहद मार हान अस्यम, आहिक मीन द्वान अस्य भीर भारते छहा पेरवार, मध्यासाज्ञेक आरमामक शायिक और शायोगसामिक हे तीन सर्यस्त, व्यक्ति, वादारक, वनास्तरक, नाकारापवाणी

व ही कापयोगी असवनसम्बन्धि आगन्ने प्रयानकारमकार्थः अधाव **करने** पर— पक अविरमसम्बद्धाः गुणस्थान वक संजी प्रयान आवसमास घटा प्रथा क्यां करें। मण वार्ते ममाय, पारा गाँचा, पत्र द्वियवार्ति, व्यवस्थ, आसारवस्थापा आर पावत्रविषयापरोग ये हो योगः ताना उष्, चारा वरायः, जाहव तान श्रान जस्यस जाहद म ५६५ काययोगी अस्त्रयतस्वरवदाधे वावाक स मा य आराए

म <sub>५६३</sub> वाय अमा अस्रयमसम्बद्ध प्रमायोक प्रयादन आराप छ लेस्सा, भवसिद्विया, विष्णि सम्मत्त, मिष्णिषो, आहारिणो, सागारुवजुना होत जणागारुवजुत्ता वा।

तेसि चेत्र अपञ्चलाण भण्यमाणे अस्ति एय गुणहाण, एतो जीवसमाता, इ अपञ्चलीओ, सत्त पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गदीओ, पाँचदियजारी, ववस्त्रज, विण्णि जोग, इत्तिवेदेण त्रिणा दो तेद्र, चचारि कमाय, विण्णि णाण, अमत्रम, तिम दस्त्रण, द्वेण काउ सुक्कठेस्माओ, सात्रेण उ ठेस्साओ, भत्रमिद्धिया, विश्लि सम्ब, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामाठत्रज्ञचा होंवि अणागाह्वज्ञचा रा '।

कायजोगि सजदासजदाण मण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एते जीवसमा, ह पजचीतो, दम पाण, चचारि सण्णाओ, दो गरीतो, पचिदियजारी, तसकाये, वार लियकायजोगो, तिण्णि नेद, चचारि कमाय, तिण्णि णाण, मजमासजमो, तिण्य स्व

तीन दशन, द्रष्य आर आयसे छडाँ छेदयाए, अध्यक्षित्रिक, औपशामेक, भाषिक वर सायोपशामिक ये तीन सम्यनत्य, सम्रिक, आहारक, साम्रतपयोगी और अनामारोपणव होते हैं।

उन्हों काययोगी अस्रयतसम्बन्धार जीयों के अपयोप्तकारस्य या आलार कार्न रा-एक अधिरतसम्बन्धि गुणस्थान, एक साग्री अपयोप्त जीवसमास, एमाँ अपयोप्ता, इन माण, चारों सम्राप, चारों गतिया, पचेन्द्रियज्ञाति, उसकाय, औहारिक्शियनायोग के रिक्सियकाययोग के रिक्सियकाययोग ये तान योग, र्रायदेके वित्ता हो वह, वार्ष कार्म विद्यापित के तीन प्रान, अस्रयम, आदिके तीन दशन, इन्यसे उत्पत्ति और पुरू वेस्तार, माण् छाँ दिसाय, अन्यसिद्धिन, वीपश्चामिक, स्वापिक और आयोपश्चामिक वे तान सम्बन्ध सिन्धिन, आहारक, अनाहार इन साकारोपयोगी और अनाशरोपयोगी होते हैं।

कारपोगी स्वतास्यत जीयोके आलाप कहने पर—पक्त देशस्यत पुनस्यत (र स्वत्री-पर्याप्त जीयोकि आलाप कहने पर—पक्त देशस्यत पुनस्यत (र स्वत्री-पर्याप्त जीयसमास, उद्धाँ पर्याचित्रा, दशों स्वाप, विर्ते सर्वाप, विर्ववर्गीत स सनुष्याति ये दो गतिया, पचेत्रियज्ञाति, यसराय, भीश्वरिकदाययान, तातों यह वर्ष कराय, आर्दिकतीन यान, सयमासयम, आदिकतीन दर्शन, हरपसे छहीं रहाये, आर्

```
2,27
                                      सत-पहरबणाणुयोगहारे जोग आटाववणाण
           < वेदम् छ लेस्ताओ, भावण वड पुस्म-सुवक्रलेस्माओ; भगसिदिया, तिण्णि सम्मन,
          सहित्रको, आहारिको, सामाठवजुचा होति अणागाठवजुचा स
                  रायजोगि-पमचसनदाण भष्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, दो जीनसमासा, छ
                                                                                            ि ६४७
         पञ्चचीत्रा छ अपञ्चचीत्रा, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णात्रा, मञ्चसादी, पुर्व
        दियजादी, तसमात्रा, जोसालिय आहार आहारसिस्सा हिंदे विश्वि जोग, विश्वि बेद,
        चिवारि स्ताय, चवारि वाण्, विश्वि स्वम, विश्वि स्ताय, दृष्टीण छ तसाआ, भावेण
       वेड प्रम्म सुक्त्र लेक्साओं, अंग्रोसिंद्रपा, विण्णि मस्मच, सिंग्ण्यो, आहारियो, सागार
      बजुचा होति अजागारुवजुचा वा "।
     तेज एक और ग्राप्त नेरवारं। अध्यक्तिवेक भीरकामिक, साविक भीर आयोपसामिक वे
    तीन सम्पन्त, सहित, आहारक, साहरतेषधीमी और अनाकारोपधीमा होते हैं।
           इ।वयोगी ममचसयत जावाई आलाप कहने एर--एक प्रमचसवत ग्रणस्थान, सर्वा
   काववाना अस्यवान्त हे ही जीवसमास, एवं वयानिया, एवं वारविया, स्वा
  भाव, त्रांत स्था व्यतं संबद्धः, सञ्चयम्ति, पवे न्यवाति, वसवरत, संवरिक्तावयोग
 नाण, जात मध्य मारा राष्ट्राय, अध्येष्यात, प्रचा २४मात, जनवरान, व्यवसारकणायणा
आहारकहाययोग भीर आहारकमिश्रवाययोग स्त्रावणार तान योगः तीनी येत, वारों कचार,
 नाहरककारवार वार वाहारवातववावपक्ष कानकर तक वारा वारा वरा वारा कार्यक्र
आहित बार बान, सामावित, छेरीवस्थापुना, और परिहारविपानी हो नान सवा, आहित
नारक बार बान, सामावक, ध्यावस्थायना व्यर सरहारामान्य व गान सवम सामक
तान वृद्यन, प्रचले छुद्दों हेर्साय, भावले तेन, एक और गुरू तैस्थाप संच्यतिहिन,
ाः, प्रथमः, भण्या कोर प्रथमः, नायक वाम वाम प्रथमः अस्य व्यवस्था सम्याधानिकः से तान सारावस्य, साविकः भारारकः, साकारोवसोगीः
और अनाकारीपयोगा हाते हैं।
      र मात्र ।तिथ्य देवि यात ।
                     षापयोधी सयतासयत जायाँक भाराप
                                            विना भूम
                  काययाची प्रमुचसयत जीवीके भारतप
                                   सामा कद मा रस
                                  करा विना <sub>रूस</sub>
```

[ ]

रायजोगि-अप्पमत्तसञ्जदाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एओ जान छ पञ्जचीओ, दस पाण, तिष्णि सण्माओ, मणुसगदी, पर्चिदियजादी, हम जोरालियकायबोगो, विश्वि नेद, चचारि कमाय, चचारि वाव, विश्वि मदम, दसज, दच्येण 🖀 रुस्माजी, भारेण तेउ पम्म सुम्कलेस्साजी, भवसिद्विया, तिनि मा मण्यिको, जाहारिको, मागारुपञ्चता होति अणागारुपञ्चता पा"।

जपुन्तयरणपहुडि जान सीणकसानो ति तान रायजोगीण मृताप र पन्ति जोतालिपकापज्ञोगो चेत्र मञ्जल्य तत्त्वते ।

कायजोगि केवलीण मण्णमाणे अस्य एय ग्रुणहाण, एप्रो जीवनमाना रा B पञ्जनीओ, चनारि पाण दे। पाण, सीलमण्णाओ, मणुमगरी, पनिरिषर तमकात्री, ओरालिय-त्रीरालियमिस्म रूम्मइयकायजीशो इदि निब्धि नाग, आग्री

कायुपोगी अप्रमासस्यत जीवें हे भाराच प्रदन पर-पह अप्रमतस्यत गुवर्य एड सई। पर्याप्त अधिसमास छहाँ पर्याप्तिया, दशौँ प्राण, आहारसमाह विमा ग्रंप सकार अनुष्यमति, पंत्रश्चियज्ञाति, त्रसवाय, श्रीनारिककाययोग तानाँ पेन याराँ पर भारिक बार मान, सामायिक, छेत्रायस्य पना और परिहारित प्रात्त माम, मे त व बर्चन, द्रष्यक्षे छडा लेखपाए, भायते तेज, वश्च और गुहा लेखाए, मध्याना कार्यक भादारक मादारोपयोगी और अमाकारोपयोगी होत दे।

अनुयुक्तरण गुणह मनसे "रहर शाणहताय गुणहवाननक सापवीमा आमें है म मूख आयारायके समान है। विश्वाय बात यह दे कि काययोग आराम कहत अवव मा द्वाल पद आवारिकदाययाग ही कहना पाहिए।

काययोगा कपणी जिनक जाणप कहने पर-पह संयातिकारा गुणकान न परान्त जारमामान, अवता ममुदातका अपक्ष परान्त और अपपान र रा आराज्य ८ते पर निया, बार याण और क्यांटियमुदानका अपनील अपनात वर्ग वार्मात स्थापन निया, बार याण और क्यांटियमुदानका अपनील अपनात अपनात मा ध्राष्ट्रसन्द्रसन् सनुष्यमति पत्र द्रियाति, यनहाय, अद्वारकहायपा । मीताहरूनार्वः

do 141 34

दाययामा अञ्चलस्यतः अभिहास्यान 2 2 2

464 14 2 41

617 सत क्रवणाणुपागहारे जाग आद्यायवणाण

अरुमाओ, स्रात्न्याम्, वहावस्ताद्वीरहारसाद्विमत्रमा, केरलदसण, दन्यण् छ सस्सा, भावेण राहरत्या, भवामिद्विया, महत्यमम्मन, णव मिष्यमो योव असाव्याया, आहारिणो जणासारिको, मामार अणामारहि जमगदुचना वा होति । 1 488

आरातियवायत्राधीण भव्यमाण अरिच तरह गुणहाणाणि, सत्त जीवसमासा, छ पञ्चचीजा चत्र पञ्चचीजी चचारि पञ्चचीजा, दय पाण वय पाण अह पाण सच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाग, चतारि मण्याओं सीमसण्या वि अरिध, दो गदीआ, परिवजादि आरी पत्र जादीआ, युढवीनापादी छ काव, औरालियकापजागी, विच्चि वह अस्पर्वदा हि अस्पि, स्वारि स्माय अरुताओं हि अस्पि, अह वाच, मच तजम, चनारि दमण, दच्य मार्गह छ लस्मान्ना, भवितिह्या अभवितिह्या, छ सम्बन्, माञ्चाको अमृश्विको पत्र माञ्चिको पत्र अस्विकाको, आहारिको, सामाहनजना

थोग और बामणकावधोग वे तान योग। भवगतधेहस्थान, भक्तपावस्थान केवल्यान, वपाच्याविदारमुजिससम, नेपल्यान, इत्यस छहाँ लस्याच, भावसे मुहजेस्या। अस्य तिहित्त, साविष सम्पन्नत्व, सन्नी और अक्षत्र है न शेनी विकल्पास रहित, थाहारक, अनाहारक। वाह्यर और धनाहार इन दोनां उपयागांके युगवन् उवयुक्त होते हैं। धारारिक ब्राययोगी जीवांके भाराप कहते पर---गाईके तेरह गुणसान, पर्याप्तक अधिक स्रत प्रयोक्त अध्यक्षमात् । एकं वर्गान्त्वमः, शत वर्गान्त्वमः, सर वर्गान्तमः, प्राप्त आवस्तात, एडा वयान्त्रया, वाच वयान्त्रया, बार प्रशंतिया। दस्त प्राप्त माण आढ प्राप्त सात्र प्राप्त एड प्राप्त, वार प्राप्त और वार प्रशंतिया। दस्ते त्या सीयतबाहरमान भा ह तिसंबमाति और मनुष्यमति वे हो गतिया, वस्त मन्त्र आहि पार्ची जातिया शीर्धां काय आहि छहीं काय औहारिकाययोग यानों धेर तथा नेपातवयहस्थान भी ह वारों क्याय तथा अस्पायस्थान भी है आठों हान, साती सदय वार्त वहान हृद्य आर भावले एहीं नेह्याएं भण्या ग्रीक अभावासिक एहीं सम्पत्रस्व 

षाययोगा कपर्ला जिनके भारतप

म २६९

होंति जणागारुमञ्जता मा सागार-अणागारेहि जुगमद्रमञ्जता मा "।

ओरालियकायजोगि मिन्छाइहीण भृष्णमाणे अतिव एय गुणहाण, तव ता समासा, उ पज्जीओ पच पज्जचीओ चचारि पज्जचीओ, दस पाण जब पान पर पाण सच पाण उ पाण चचारि पाण, चचारि पण्णाओ, दो गदीओ, एदिरकार आदी पच जादीओ, पुढरीकायादी उ काय, ओरालियकायजोगो, तिष्णि वेह, वच्छी कसाय, तिष्णि भृष्णाण, असजमो, दो दसण, दब्ब-भागेहि छ लेखाओ, म्हानिद्व अभागिसिद्धपा, मिन्छच, सिण्णणो असिष्णणो, आहारिणो, सागास्त्रजुवा होत अणागास्त्रजुवा हो अणागास्त्रजुवा हो अणागास्त्रजुवा हो अणागास्त्रजुवा हो अणागास्त्रजुवा हो ।

भाहारक, साकारोपयोगी अनाकारोपयोगी तथा सामार और अनाकार इन दोनों उपलब्ध युगपस उपयक्त भी होते हैं।

भौदारिक प्रायोगी मिध्याद्दाष्ट्रि जी गेंकि भालाप कहने पर—पक्र मिध्याद्दार्थ गुनस्तर, सात प्रपाप्त जीवसमास, छहाँ प्रयोक्तिया, पाच प्रयोक्तिया, चाद प्रयोक्तिया। ह्यों मने नी प्राण, सात प्राण, सात प्राण, छह प्राण और चार प्राण, चारों सक्राप, तिर्देव भौदाप्त पे दो गतिया, एकेन्द्रियजाति मादि पाचां जातिया, प्रियोक्ताय आदि छहाँ काप भौदाप्त कापपीग, तीनों येद, चारों कपाय, तीनों अहान, अस्तयम, आदिक हो दर्गन, प्रवर्ध मायसे छहाँ छेदगाय अन्यस्तिद्धिक, अभ्यस्तिद्धिक, मिध्यात्य, सिंबक, असर्विक, अस्तिक, अस्तिक, स्वाणिक, स्वाणिक

| <u>र</u><br>११<br>भव<br>विन | जा<br>७<br>प्य | 1 4 | श<br>१<br>८<br>७ | 10 N HP 10 | ग<br>वि | ₹   ° | हा यो<br>१<br>२ | 10 mg | A large      | E .   | क ४       | ह स<br>मार्थ<br>भार्थ | # #I             | THE | 1.8.2 |
|-----------------------------|----------------|-----|------------------|------------|---------|-------|-----------------|-------|--------------|-------|-----------|-----------------------|------------------|-----|-------|
| न                           | २ऽ०            | •   |                  |            | की      | वारिष | हकाय            | पोगी  | मिथ्या       | रपि व | वायांके   | भाराष                 | ī                |     | . !   |
| 13                          | बा             | q:  | वा               | e .        | ¥ ¥     | 47    | या              | 3     | क सा         | स्य   | <u>z.</u> | 8 H                   | 2 11             | 31  | 6,4   |
| F                           | वदाः           | *   | 3                | 4          | . %     | •     | भा<br>१         | 1     | न व<br>अक्षा | थम    | 48        | मा । म                | बि   स<br>  अर्थ | * " | sc.   |

भादारिक काययोगी जावोंके भाराप

संन एकवनागुपोगहारे जोग-बाठाबवज्यान भोरातिपद्मायज्ञोमि सामणसम्माहद्वीण भण्णमाणे आतीय एय गुणहाण, एजो बीबसमासो, छ पज्यमोत्रो, दम पाण, चचारि सण्यात्रो, दो गरीत्रो, पॉपरियजारी, वसकाओ, ओरातियकायजोग, विल्यि बेद, चवारि कताय, विल्यि अण्णाय, असजम, दो दसन, दुन्त्र भावेदि छ लेस्साओ, भवनिदिया, सासणसम्मन, सन्निणी, आहारिणी, सागाहरजुचा वा अणा गहरजुचा वा<sup>भ्य</sup>।

े जोरातियकायजोगि-सम्मामिचाइङ्गीण मण्णमाणे अस्य एय गुण्डाण, एजो जीवसमातो, छ पञ्चचित्रों, इस पाण, चचारि सच्चालों, दो गदीओं, पविदिचनादी, वतकात्रों, ओरावियकापत्रोगी, विन्यि वेद, चचारि कसाय, विन्यि पाणाणि वीदि

भीरारिककायपोगी साधारनसम्यक्ति जीयोके मालाप काने पर-पक साधारन वस्थान, एक लडी प्यांच जायसमास, वहीं प्यांचिया, रेसी आय, बार्स सहार, रेडामित और महाच्यात हो मतिया, चर्च निवासका, स्वत्र मण्य वाच वहार, इंडामित और महाच्यात हे ही मतिया, चर्च निवासित, इसकाय, भीदारिकवायोग, ्वात बाद अञ्चलकात व दा भावका, एवा अवकात, वलकात, बादारककाववात, त्व, वार्स क्यार, तीनी स्वान असवया आहेच दी दर्शन, अस्य और आवस्ट े हरवार अध्यातिविक, सासामृतसम्बद्धस्य, सबिक, धाहारक, सकारोवयोगी और

भीवारिककायपोगी सम्मामिष्याहाडे जोचाँके भाराच कदने पर—यक सम्मामिष्याहाडे त्र हे संबो स्वर्धत अवसम्मत् प्रहों क्वांत्वम, दशों मान, वारों स्वाद, तिवेदगति भार प्रभाविष्कः वर्षे देवज्ञाति, श्रवस्था क्या चार्य व्यवस्था विश्वस्थाति हे ही मतिष्कः वर्षे देवज्ञाति, श्रवस्थातः औदारिकस्ययोगः, योगी हेर्

# भादारिकवापयोगी सासादनसम्यग्वाप्टे जीयोंके थाळाए

भाशारिककाययोगी सम्यागमध्याराष्ट्रि जीवींक बालाए

जण्णांपेहि मिस्माणि, जसनमो, दे। दमण, ढव्ज भारेहि छ हेस्साजा, भर्तार्गी सम्मामिच्छन, सण्णिणो, जाहारिणो, मागाहजञ्जना होति जणागाहरज्जा दा।

औरालियसपजोगि असजदमम्माइद्वीण भष्णमाणे अति एय गुणहान, जीनसमासे, उ पन्नचीओ, न्स पाण, चचारि सण्णाओ, दो गदीओ, पनिदिय ससकाओ, ओरालियकापजोगो, तिण्णि नेद्र, चचारि कमाय, तिण्णि णाण, अर्थ विष्णि दसण, दच्य योर्नेहिं उ लेस्माओ, भन्नमिद्रिया, तिण्णि मम्मच, मण्णिणी, जाही सागाकराज्या होति अणामाकराज्या ना । ।

सञ्जदासञ्जदप्रहुडि जार सञ्जोगिरेरालि चि तार रायजोगि भगो। गरीरे <sup>गर</sup> प्रोरालियकायजेगो। एका चेर उत्तरुरो । सञ्जोगिकेरली च पञ्जचा नाहारि भगिरुच्या।

चारों कपाय, तीना अझानासे मिथित आदिके तीन झान, असपम, आदिके दे दसन और आपसे छंडो छेदवाप, अप्यसिद्धिक, सम्यग्मिय्यस्य, सिक्कि, आहारक, साहाराय ओर अनामारीपयोगी होते हैं।

श्रीदारिकशाययोगी शनयतसम्पराधि जीवाँके आलाप कहते पर—पक्ष अंतरतः 
करित गुणस्थान, एक साग्नी पर्याप्त जीतसमान छहाँ पर्याप्तिया, दशोँ प्राप्त, वार्ष हि 
विर्यंचनाते ओर मनुष्यानते ये शे गतिया, पचान्द्रियपाति, श्रवशय बाहारिकस्य 
वीना येद, वार्षो भगाय, आदिके तीन सान, अस्यस, आदिके तीन दशन, द्रय आद 
छहाँ ठेरसाथ, भणसिद्धिक, आयश्मिक शायिक और आयोगशिक ये तीन सम्म 
सिक्षक, आहारफ, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

ओदारिक्षाययोगी जीनों हे स्वतास्त्रयत गुणस्थानसे टेक्ट स्वयानिहेयन गुण तक्के आराप काययोगी जीयों हे आरापाके समान होते है। विदोग बात पह है सर्वत्र योग आराए कहते समय परु आदारिक गययोग हा नहना चाहिए। आर सर्वोगिक जीयसमाय कहते समय पर्वाचक जीनसमास, तथा आहार आराप कहते समय भाग हसाकार बहता चाहिए।

| न २७३                     | <b>बीदारिक</b> राययो                   | र्गा अस्यतसम्यम                                         | होंग्रे जीयों के भाडाप                                                     |      |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| य जा प<br>र<br>र र र<br>र | या व ता इ का यो<br>१ डा२१११<br>चिक्रमा | व । कः । स <u>य</u><br>३ ४ ३ १<br>साउ अस<br>सूर्व<br>अद | द्राया श्री<br>इद्रक्षेत्र श्री स्टब्स्सार्थ श्री श्री<br>इद्रक्षार्थ श्री | 1200 |

ओरालियिमस्सरायनामीण मण्णमाणे जित्य नचारि गुणहाणाणि, सच जोव समासा, सण्ण अमण्णीदितो सन्तेमिकेरकी प्रविदेशिया चि अशेदनीरममानेण नकोमिका होदेखर १०, दर्जमणस्म अस्त्रिय सारमद् युद्धस्म अस्तिकण वस्त मण्णिवस्त्रुरामारो। पुदिनी आउन्तेय राउ पर्वेष माहारणसरीर कम पर्वन्वपत्रच नोहम जीवसामाण नम्न अपञ्चवीत्रमासास्म सन्तामि सचान्युरामारो मा । एको अस्त्र मान्यत्र व नच्या न प्रवच्चीत्रो पा अवज्वनीत्रो स्वारि अपञ्चनीत्रा, नव पाण मच पाण छ पाण प्रव पाण चचारि पाण विल्प पाण दोण्णि पाण्, चनारि मण्या में गीणमण्या नि अस्ति, दो गदीत्रो, एद्रियनादि नादी पच जादीत्रो, पुद्रभेशायारी छस्त्राया, अस्तिनिमिस्स-रापमोगो, तिल्प येद अत्रमद्वेदो नि अस्ति, नचारि स्माय अस्त्राना सिर्द्धा, निस्तम मणपञ्चवणोहि विणा छ जाणाणि, नहास्त्रार्द्धाद्वयवसा सम्बमा नेदि दो सचम, चचारि इत्या, दृश्या काउलस्या। कि शास्त्र १ सिन्दार्श्वह गण्या अस्त्र-

भीशरिविध्यावयोगी जागोंक जागण वहनं पर—पिष्यादार्थ सामाश्मास्यादार्थ भविदत्तसम्यव्हारि भीद स्रयोशिक्यशी थे चाद गुजर अन मधा साम अवयान्त जावसमास दाने दें।

"र्रा-जर कि संवाधिकवण जिने हैं सबी भार असवी है बहान है। स्ववस्थान रहित है, इसरिक संवीधा जिल्हों ज्ञान जीवसवासकारी होना बाहिए हैं

ममापान — नहीं। प्योशि, म्यामने अस्तित और आपमनाप पृवतात नपान् भृतपुर न्यायके भारत्वेत समीगिनवारोह समापा मामा माम ११ जना (विपीयनावक् सरुपायन, भाग्निम्पायन, पालुमायिन, अत्वेतमाध्यवनस्वीत्मावन, साधारणाम्यारा प्रमापितमायिक और जामाधिक आपाने पर्योग जार अव्यापनाव ना जाह आद्यानायों हे सात भयपान आपसामां मं नगार, प्रतर आर तोनमुख्यानुरामात स्वापितस्वारा सन्द माना जानेने उद्दे अनाम जीयमसाम्याता नहा नहा आ सन्त्राह यदा जा सद्य

जीयसमास भागवन भाग छहीं अववाजियां च व अवपाणियां व र अवदाजियां सात मान सात मान छह मान वाब मान बाह मान होने मान अर सदाग्य दल क बचारसमुदासेक बाउम हा मान होने हैं। बाही अदाव तथा शंकरान उन बाद र स्वच्य गति भीर मुच्याति व हो मानवीं वहीं द्रवान आहं वाब जानवा रावद दाव आहं छहीं कार्य आहारिकाममञ्ज्ञायमा तथां यह तथा अवस्ववाध जानवा रावद दाव आहं तथा अवस्ववाध मा है। वस्त्राम्याचि भार सब वयव बावेद दिना व छाड़ कर करण्य अन्य विहासम्बद्धियव भार अन्य में हो स्वयं बावोद होने सह द्रास क्ष्य व स्वयं क्षावेद होने

अस --- दम्यम वद वापोत्र राया हा दावदा क्या वारच ह

ſ

सम्माहहीण ओरालियमिस्मकायजोगे महताण सरीरस्म माउलस्मा वह हवीं लिययस्माण्ण घरल निस्सामिचन सहिट उन्मणकम्मयस्माण्हि मह मिलि बण्णुप्नचीदो । कमान्य सजीमिकेमलिस्म प्रिन्मलक्ष्मसेर जन्नण जिद हो कारण पुन्न माचन्य । मजीमिकेमलिस्म पुन्निस्लम्सरिर जन्नण जिद हो वण्ण बेप्पदि, कमान्य होलिस्स अपन्नचन्नोम महमाणम्य पुन्निस्ल सबधामामादो । अहमा पुन्निस्ल उन्मणम्यरिम्मिकण उन्मपोर्ग द्वा केविलस्म छ लेस्साओ हमित । मानेण ज लेस्साओ । कि मार्ग पिन्म सम्माहहीय ओरालियमिस्मम्यन्नोम महमाणाण किण्ड पील-काउलेमा कवाजम्य सन्मोमिकेमलिस्म सुन्नकेस्मा चेम समीद, नित् जेन्नोर्स् मणुस्मदीए उप्पण्णाण ओरालियमिस्मकायनोम महमाणाण अविग्रह पुर्निस्ता पुर्निस्ता अन्नविदिया, उ

ममाधान — आदारिकमिश्रकाययोगमें यतमान मि आदार, सासाइनस्य अस्यतसम्यन्दारि जोगें द रापीरनी कापीतरेष्ट्रया ही होती ह, न्यांकि, प्रवर्ध सिंहत एहा वर्णाक कार परमाणुकोंके साथ मिळ दूप छहीं वर्णावारे और परमाणुकोंक कार्यात वर्णाकी उत्पत्ति वन जाती है, हमरिए मोहारिकमस्य प्रमाणुकोंक कापीत वर्णाकी उत्पत्ति वन जाती है, हमरिए मोहारिकमस्य प्रमाणुकोंक कापीत वर्णाकी उत्पत्ति हो होती है।

कपाटसमुद्रातगत सर्वोपिकेवर्लाके शरीरकी भी कापोतरेदग हा होती है।
पूर्वक समान ही नारण कहना खाहिए। यदांप सर्वोपिकेपलोके पहलेका शरार छहं
होता है, तथापि वह यहा नहा अहण किया गया ह क्योंकि अवर्यात्रवेगमें वर्ते
समुद्रातम्गत सर्वोपिन मर्छाका पहलेके हारोरके साथ सम्यान नहीं रहता ह। अये
समुद्रातमें कारोरका आप्राय हेकर उपबारके उध्यक्त अपेशा सर्वोपिकेट
छेदवाप होती ह।

भौतारिकमिश्रकाययोगियोंके मायसे छहों लेदपाय होती है। ग्राम भौतारिकमित्रकाययोगी आर्थोंके भागसे छहों लेदपाय हातका क्या

समानान — ओदारिक्षिधभाषयोगमें वतमान मिष्याद्दार आर सासार जायांक नायंत रूप्या, नाट और श्योतल्द्याय ही होतो है। आर क्यार्ट भैदारिकामध्याययोगी सयोगिश्यराक एक गुजरेत्या हा होती है। किन्तु ज नारकी मनुष्याविमें उत्पन्न हुए हैं, अदारिशमिक्षाययोगमें वर्तमान है आर निग सम्बन्ध भायक्ष्याय अमीतक नष्ट नहीं हुई है, वसे आयोश भायसे छहां देखार

र्दे। इसिट्य थारारिकमिधकाययोगी जीवींके छहाँ छेरवाए वहाँ गर्र ८। छेरवा थादापके जांगे प्रस्वविदिक, धारव्यविदिकः उपग्रमसम्बन्धः मम्मामिष्ठचेति विणा प्रवारि सम्मवाणि, साध्यमा अवस्थियो पत्र भागिनो पत्र असिष्यणा, आहारियो, मामान्त्रजुना होति अपामान्त्रजुना वा मामार अस्पानगीः अम्बद्दवजुना वा ।

' आरातिप्रिस्तरायवाधि विच्छादृशेष मणावाणे अस्य एव गुमहाण, वर्ष श्रीयममासा, छ अपन्वशोओ पच अपन्वधोओ चचारि अपन्वधाता, मन पान मन पाण छ पाण पच पाण चचारि पान तिकि पाण, चचारि गच्यामा, हा गरामा परिवृद्धारि आरो चच वाहीओ, पुटरीहायादी छन्हाया, आराविप्योमम्मदायने.सा, विभिन्न पेद, चचारि जमाय, दो अभाव, अस्त्रमा, राज्य, दश्य, दश्य, च्यारे

म्मिप्यात्यकः विना दाश्य बार सम्यवस्य, माइकः, असाइकः नग्ग सर्वः आगः अमाइकः इत्य दृश्यः विकरणेशि रादिव भी स्थान है। आहारकः, सावारायधार्या अनावारशयः।वी नदा साव च स अनावार हुन दोनों उपयोगीकः युवायन् उपयुष्यं भी हात है।

भीदारिक्तिभवाययोगी विश्वादाव आवाक भागव कहन वर-वक श्वभ्याशह गुमस्थान, सात भववाँन्त जीवनवासः छहीं भववाँन्तवी चान भवशन्यो नार भवश-वक्त सात प्राप्त, सात प्राप्त, यह प्राप्त, वात प्राप्त, सात प्राप्त, वात शाल वार्थ सहाय, १९०वर्गान भीर प्रमुच्यानि वे दा गानिया, व्हिन्दिकाति भादि वार्चे आगवर्ग, शुर्थव काक अन् १६६ी कार, भीदारिक्तिभक्षययोग, तानी यह जारो काल आहक द भवान, असम्ब क दुक रो द्यान, प्रयुक्त व्योगनस्या, आवेन हुष्य, बात आर कावन तरहारः अस्त स्व इक्रम्ब

स २३४ भी विश्व सिध्य विश्व स्थाप स्

कारण, जादिनिसेसेण सकिलेमाहियादो । भनिसिद्विया, उत्रसममम्मर्चण विवा रा ममब्, सण्णिणो, आहारियो, सामाहरजुचा होंति अणागाहरजुचा वा'ं।

जोरालियभिस्सकायजीभि सजीगिकेउलीण भण्णमणि अत्वि एय गुणहाण, र्व जीउसमासी, छ अपञ्जनीओ, आयु-कालउल्पाणा दो चेव हाँवि, पविदिषपाणा वारि, रीणावरणे राजीउसमामातावी राजीउसम लक्सण भाविदियामातादी। ण व टाविरिश इह पञ्जोजणमत्थि, अपञ्जनकाले पचिदियपाणाणमत्वित परुप्पायण-मततुर्व-र्सणाणा मिण-विश्-उस्मासपन्ततावि-रस्मातपाणा वि तरथ णारिय, मण-जिल-रस्मासपन्तती सण्णिर-पागावित्

श्का— नारकी सम्यन्द्रष्टि जीव मस्ते समय अपनी पुराना हप्जारि <sup>जा</sup>न केरया मीकी स्थां नहीं छोरते ह<sup>9</sup>

ममाधान— इसका कारण यह हे कि नारकी आधाँके जातियशेषते हा नयाइ सम यत सक्नेशकी निषकता होती है, इसकारण मरणकालमं भी ये उन्हें नहीं लोड सकते हैं।

छेरपा भाळापके आगे अध्यक्षित्रिक, ओपद्मामिकसम्यक्त्यके विना हो सम्ब<sup>क्त</sup>। साहिक, माहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी हाते हैं।

शीदारिकांमध्यकाययोगी स्रयोगिके उर्लग जिनके आसाप रहते पर—पक्ष स्रयोगिके का गुणस्थान, पक्ष अपयोगक जीयसमास, एहाँ अपयोगिका, आयु और कायबर्ध दे हे बाँ होते है। किन्तु पाच इत्रिय प्राण नहीं होते हैं, न्याँकि, जिनके ब्रानारणादि कर्न नहीं पर्य हैं येसे श्रीणायरण स्रयोगिकेयलीमें आयरण कर्मोंका श्रयोपश्रम नहीं पर्या जाते और इसलिये उनके श्रयोपश्रम स्त्रशण माचेत्रिया भी नहीं पाद जाता है। तथा प्रत्य माणोंमें द्रव्येश्वर्योसे प्रयोजन है नहीं क्योंकि, अपयोगिकारों पाची रित्रय माणों करण स्वक्रिय नहीं होता है। तथा प्रत्य माणों स्त्रय प्राणी होता है। स्त्रय प्राणी है कर्ण स्वक्रय स्त्रय प्रत्य स्त्रय स्

५० औदारिकमिधकाययोगी जसयतसम्यग्दाप्ट जीवोंके बालाप

<sup>1 8 7 30, 61, 06</sup> 

रे, रे- ] सत-परुष गामुगोगहरे जोग आडावरञ्जा [ ६५६

षिव्यपिद मपाणमण्या मञ्जनमंत्रीण क्वांडयद रेस्टियेह अभावादो । अहत्र तर्जि कारणभूद पञ्चत्रीओ अस्थि वि पुणा उत्तरेम उद्वसमयप्यपुडि वर्षि उस्मायपाणा सम्पा भरदि चर्चारि वि पाणा इत्रति । स्वीयस्च्या, मणुमगदी, पर्विदिचवादी, वत्रसम्बो,

स्वमाण संबाधोंसे बचान् मन वचन बार स्वासोच्छ्यास माणीम मागुन रातिनाँहर इन्नर समुद्रातनात नेपर्याम भ्रमाप पापा काला है। वच्या, मागुद्रातमात हचनांक व्यक्तव ह भार स्वासोच्याम माणांकी वाराममृत पत्रन बीर बातायात व्याप्तिया पार्र काली है एर्स देवे रोहपूरामाखुदातक अनतर हानपाने मतरमाखुदातके पथान् उपारम छह नामध्य सकर आगे प्रयमक्त बीर स्वासोच्छ्यास माणांका सञ्जाच हो जाता है, हमान्ये स्वासीक्ष्याहरू भाहारमिश्वनप्रयोगमे खार प्राण भी हाते हैं।

विश्वपार्थ -- समुद्धातगत केवणीक अपर्याप्त अवस्थामं आयु और काम य हा माज हात हैं दोष माठ प्राण नहीं होत हैं। उनमेंसे वार्का हा द्वय प्राप्त ता हमनिय नहीं हान है कि उनक ब्रानायरण क्यां अयोपशम नहीं पापा जाता है। क्यांबन यह वहा का सक्ता है कि केयलीके पाचों प्रव्याप्तिया पाई जाती ई इसलिय दर्ध्यान्त्र्याचा अपस्य उनक पांच प्राच मान लेना चाहिये। परतु मेसा नहीं है, क्याबि, शन्त्य प्रावाम द्रान्यमान इपबार । ही महत्व किया है. मुक्यताल नहीं। यदि हरिइय मालांमें प्रथ्यनिवर्धोंका मुक्यनाल महत्व करना स्वीकार किया जाप ते। अववाप्तकारम पान क्षेत्रय माणावा सङ्काक मही क्ष सक्ता है। पत्तु अपयाध्नकारम पाओं हान्त्रयथाण हात है यना आगमवन्त्र है, इस्तिव पह सिज हुआ कि हा द्वय प्राणींने मुक्यतास पान भावी द्वयाचा ही प्रहुत । एका गया है भीर ये नापत्रियां केयराके हाती नहीं है इसलिय उनके पायां हित्रय मान नहीं हात है। उमाप्रकार कंपलीके अपयाप्त अपस्थार्थे यहोकत यसहबार आर रवासाहस्थास व सं व प्राण भी नहीं होते हं एउंकि, इब लाओं शाणोंकी कारणनुत यन खबन और अजापान व माम प्रयाप्तिया है। पान अपयान अयस्थार्वे वे मान्ने प्रयाप्तदा हाना नहीं है इस कर पयाप्तियों के अभावत उनके उन तीनी वाण भी नहीं याथे जाते हैं। इस्ताकार इन नाह प्राणोंके भतिरिक्त वयानिक भवयान्त भवस्थातः एव हा प्राण्य पाव आन है। भधवा करताह विद्यमान गरीहरू। अवशा पूर्वा र प्रावाही शारवानुन वदाल्यना रहता 🗗 🗈 स्म उर छह समयस प्राप्तदार भार इयासार उपास व हो याच भार यात जा सद्दे हैं इस्प्रदार प्रयाप तालों प्राचास इन दाना प्राचाच ।स॰ इन पर क्वतीक ओणारकासका प्रधास शह पाल भा कह जा अकत है। अने प्याप्तिक बहुन पर भा कमलीके स्वत्याच नहीं सन्त र रामको नामक यह हो । यस पालको जाबक्रस आहे क्षत्र एवं ते व हाला स्टाम्स है रेक्ट 174 tund Ridas ve atem tint i dirmenta ut ett ut. ! enege भागमन नहीं पांचा जान है। इथा रथे यस प्रशास्त्र रहते पर भी सब शास **वहां करा** स्था ह भार दोप सही जीवाह अवयाण अवस्थाते मुण्यसम्बद्धा अ अल्ल द्वीन हम दो हत रहाएन

जोरालियमिस्सयकायजोगो, अरागदोदो, जकसाओ, केरलणाण, जहाक्सारविशाल्य सजमो, केरलदमण, दन्येण काउलेस्सा, मूलसरीरस्य छ लेस्साओ सति ताज किं उचित मि मिणदे ण, चोद्दस रज्ज आयामेण सच रज्ज-वित्यारेण एक-रज्जमार्दि आर्य चिद्वदियरिण चारिद जीत पदेमाण पुन्तसरिण मरोज्जानुलोगाहकेण सरायागाता। भारे वा जीवपदेस परिमाण सरीर होजा। ण च एर, राधहरस्य सरीरस्त लेवियववद्य परस्य-सिच-अभारादी, जोरालियमिस्सकायजोगण्याहणुत्रचतीदो वा। ण बिराणनात्र स्वाच्याद-केरलिस्स समयो अस्थि। भावेण सुक्कलेस्सा, भारतिदिया, राह्यमम्मन, हा मही पार्ट जाती है, इसलिय मन भाण नहां माना यथा है।

प्राण आलापके आगे श्लीणसञ्चास्थान, अनुष्यगति, पचेन्नियज्ञाति, व्रसद्धव, आरे रिफर्निधनाययोग, अपगतयेवस्थान, अक्षयायस्थान, केवळवान, यथाच्यातविद्यागुन्तिनर,

केपलत्वान, और इब्यसे कावात लेक्या होती है।

ग्रज्ञ-सयोगिकेयलीके मूज्यारीरकी तो छडीं छेस्याय होती है, किर उर्देगा पर्यो नहीं पडते हैं।

समाधान — नहीं, क्यों कि, कपाटलमुद्धातके समय चारह राउ भायाम (तमारी) कीर सात राजु विस्तारसे अधवा चोरह राजु भायामसे और वक राजुने आहे तहर हो। विस्तारसे त्यान जीपके प्रदेशांका सक्यात अगुक्ती भायाहनायादे पूर्व सारिके तार की कि सिंदा माने की स्वार के प्रतिकृति कार की कि स्वार की स्वार की स्वार की स्वार की सात की स

<sup>1 4</sup> M . C 4 4 (1041 | 4 1) 413 1

गांगाणी चेर अमांगाणा, आहारिया,नामार अणामारेहि जुमबद्दरजुना रा '।

t. t 1

प्रजिन्यप्रायज्ञोगाण नण्यमाणे अति पत्तारि गुणहाणाणि, एगो जीवसमासी, छ पत्रधोजी, दम पान, चचारि मण्याया, णिरयगदी देशमदि चि दी गदीओ. पचि-दिपजादी, उपस्था, वैउध्यिपशायजीगी, विष्णि यद, चचारि कमाय, छ णाण, अभजमा, निन्मि दमण, दस्य भावेदि छ नस्माना, भविनिद्विया अभविदिया, छ सम्मत्त, मांष्णणो, आहारिणो, मागारुरजुना होति अणागारुरजुना पा "।

द्रुष्य न्द्रपा बाह्यपुरे जांग जायमे गुज्ञ द्रुषा, अर्व्यासदिक, शायिकसम्बद्धा, माबब भार असंबिब इन दोनों विवच्योंस रहित, भाहारक, सामार भार अनामार इन दोनों उपवागींस गुगपन् उपगुत होते हैं।

यमिविश्वकायशानी आयोके लागा व नाखाप वहनं पर-नाविके चार गुणस्थान, एक सबी पर्याप्य आधारमास, छडाँ प्रयानिया नुशी आण, चारों सवाय, नरवगति भीर देवगाति ये दी गतिया, पचित्रपदाति, प्रश्वाय, विविधिक्वाययोग, तीनों वेद, चारों कपाय, तीनों मदान और आहिक मान जान इसवकार ये छह जान, असपन, भाविक तीन वहीन, द्रव्य भार भावत एहीं गरुराय शुक्रांतिदियः अभव्यक्षिदिक, एहीं सम्यक्षय, सावेक, शाहारक, खाकारापयोगी और भनावारोपयोगी हान ह।

#### भीशिरकविधकाययोगी सयोगिकप्रशके बाङाप 4 236

| म जी प्रभासीयाह का<br>वया जप व कि कि कि कि | 1 1 1 1 | ्र १ १ १ व्यास आहु ।<br>१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|

#### विविधिक काययोथी जीपाके सामान्य भाराप 4 4,08

|   | म<br>वि<br>सा<br>सम्य<br>अव | pil<br>r<br>r | e<br>e | 41 | स ग<br>स<br>न<br>इ | 1 1 1 日本 | यो । य | भाग वे अस |     |     | र्वाक्ष आ<br>१ १<br>म आहा | - दे<br>सामा<br>अना |
|---|-----------------------------|---------------|--------|----|--------------------|----------|--------|-----------|-----|-----|---------------------------|---------------------|
| 2 | 1                           | l             | ı      |    |                    | 1        | - 1    | 1         | - 1 | . 1 | 1 :                       | $: \  \  \{$        |

रेडिन्यकायवोगि मिच्छाइहीण भण्णमणे अतिय एय गुण्हाण, एश्र इर समासे, उ पञ्जनीयो, दम पाण, चत्तारि सष्णाओ, दो गरीओ, प्विरिस्टर तमकाओ, रेडिन्यकायवोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिष्णि अप्नाण, अन्तर, दो दमण, दच्च भारोहि उ छेस्मायो, भरामिद्विया अभरामिद्विया, मिच्छ, सिन्टर,

आहारिणो, मामारुपत्रचा होति जणागारुपत्रचा वार् । पेउन्यिकायज्ञागि सामणसम्मादद्वीण भव्यमाणे अस्य एग गुनहान, वर्ध जीवसमामो, छ पञ्जचीत्रो, दस पाण, चचारि मण्णाजो, दो गदीक्षो, पर्सिर्वर

पानितिककायवामी सिष्यादाधि जायाके भारताथ वहते वर—वक सिम्हारिणुहार्टर एक मुद्री-नर्पाच जीवनसाल, छही पर्याप्तियाः द्वार प्राप्त वा प्राप्त वार्यः स्टब्स के सुरुपादि थे हो सिनया, पर्वे प्रयाति, जसकाय, विशिधककाययोग, तानी वह, बारी हर्वे तानी भज्ञान, भगवम, आदिके हो दर्शन, जून्य और आदि छता तेरराष, मन्त्रानार्टर अनुष्य, स्टर्गादकः सिष्याय, शादिक का सहार्द्राण्या भी भनावादायोगी हार्य है।

वाकिविककायथोधी मासाहनसम्बग्हाचे जायके आलाप पढन पर-वह साधार गुजस्थान, एक मजा वर्षाप्त जीवसमात, छडा प्रवानियां, दशों प्राण, वार्ग सर्व नरफान्द्र भर द्यमित व दा मनिया, प्रवेश्वियज्ञानि, यसहाय, विसादहायमा रह

જ 🐃 💎 - લાક, રજકાર તમાં આવાલું અને છે છે. જે જો 🕬 જો

त्तम्बाओ, यडिम्यकायद्योगो, निष्णि वेद, उत्तारि उत्ताप, निष्ण अण्याण, अस्रवमे, दो दसण, दृष्य भाषिह छ छेस्नाओ, भर्मामिद्रिया, सासणसम्मच, साण्यियो, आहारियो, नामारुम्नुचा होति अणामारुम्नुचा चा ।

यउन्पियकायजारी-गम्मापिन्डाह्म्द्रीव भन्वभाणे अस्पि एव गुणहाण, ए जो जीव समासे, ए एवज्रमीका, द्व वाज, चमारि सच्चाजो, दो गर्दीओ, पचिदियजारी, तमाजो, वेजिन्यकायजागो, विष्णि वेद, चणारी कसाय, विष्ण णाणाणि वीहि अच्चाबिह मिस्साणि, अस्त्रवेते, दो दसण, दन्य भारीहे ए लेस्सा, भविदिया, सम्मा-मिन्छण, सीच्योगो, आहारियो, मागास्यज्ञचा होति अणागास्यज्ञचा वा ")

वेउन्पिरापणोपि असजस्यम्मारहीण मण्यामाणे अस्ति एय गुणहाण, एओ जीपसमामो, छ पञ्जची तो, रस पाण, चचारि सम्माओ, दो गरीओ, पर्विदिपजाही, रपसामा, वेउन्दियकायोगा, विण्यिदेव, चचारि कमाय, सिण्यिणाण, असपमो,

पेद, चार्रो क्याय, क्षीनों अद्रान, अस्वस, आदिक दो दर्शन, द्रस्य और आयक्षे छहीं एरपाप, अव्यक्षिद्रिक, सामादनमस्पद्रस्य, महिक, आहारक, साक्षारीपयोगी और अनाध्यनपर्याता होते हैं।

पिविवरणायोगा सम्याग्निष्याद्याष्ट्र आर्थोर्च आराव वहने पर—पद सम्याग्निष्या हारे गुणस्थान, वह मध्ये वर्षाच्य ओवसमात, एवं वर्षाच्या, वर्षो प्राण, चारों संद्राप नरवाति भीर देवाति थे हो महिया, वर्चा मुख्याति, प्रसव्या, व्यविवरणायोग, तीलाँ वेद, वारों क्याय, तालाँ अञ्चासि निश्चित्र आदिने तान हान, अस्ययन, आदिके दो दरान, प्रव्य लोर भावते एकाँ द्वेरपाय, प्रध्यानिदिक, सम्याग्निष्यास्य, सदिक, आहारक, स्मकारोपयोगी आर अनवर्णयेवर्षायी देनि हैं

पश्चिषक्षपयोगी असवताध्वास्त्राष्ट्र जावाक्षे भारत्य वाहने पर—यक्ष अविरक्षस्य स्तर्षि गुणस्यान यक्ष संत्री पर्याप्त जीवसमात, ग्रही पर्याप्तिया, दश्मी माण धारी सवाय तरकाति भार द्वागित थ दो गतिया, पर्यश्चित्रप्रज्ञाति, अदश्य वीक्षियकश्चायोग ताना यह बार्षे प्रयाद, आदिके तीन स्नान, असवस्य, आदिके तान दशन, द्रष्य भोर प्राप्ते छद्दों

तिण्णि दसण, दब्ब भारेहि उ रेस्मार्गा, भर्गभिद्विया, तिण्णि सम्मन, ग्रीस्य आहारिणो, मागारुपञ्चता होति अणागारुपञ्चता रा '१

रेउन्त्रियमिस्मकायजोगीण भण्णमाण अति । तिष्णि गुणहाणाणि, ण्या वर समासो, छ अपञ्जतीओ, मच पाण, चनारि मण्याओ, दे गुणैओ, पंचिर्वच्या तसकाओ, रेउन्त्रियमिस्मकायजोगो, तिष्णि नेद्र, चनारि क्रमाण, निमण्णाणा विष पच णाणाणि, असजमो, तिष्णि दमण, टन्येण काउलेम्मा, मार्गण छ ससाया, स सिद्धिया अमरामिद्धिया, सम्मामिन्छत्तेण निणा पच सम्मनाणि, सण्णिणो, आहान्य, सागारुग्जना होति अणागारुग्रमुचा ना "।

केरवाप, मध्यसिक्त, औपदामिक, नाविक और जायोपदामिक ये तान सम्पन्त, सार्फ भाहारक, सामारोपवोगी और जनाशारोपयोगी होते हैं।

विमियिनमित्रकाययोगी जीवोंक सामान्य आलाप कहने पर—मिध्यानि, साधार सम्यव्हारी, और आविरतसम्यवृद्धि ये तीन गुणस्तान एक सक्षी अववान्त जानमात, प्र अपर्यान्तिया, सात प्राण, चारों सम्राण, नरकगति और नेत्रगति ये हो गतिया, प्रवित्तकार मसकाय, वेतियिनमित्रमाययोग, तीनों येद, चारों स्थाय, निम्मायिमानके निमा प्रवित्तकार सस्यम, आदिके तीन दर्शन, प्रचलं नापोतलेह्या, भाषसे उहाँ लेह्याए, मर्यान्तर अप्रयासिक्षित सम्यामिस्थालये निमा पाच सम्यस्य, सम्रिक, आहारक, साम्रयन्तर और आनाकारोपयोगी होते ह ।

# म २८३ वेशियिककायपोगी असयतसम्यग्दरि जीरोंके आलाप

| जांच श्रोह |   | q a | या संग हका<br>रे॰ ४ र १ र १ | <u>यो व</u><br>इ | क हा।<br>३<br>मति<br>मृत<br>अव | अस १<br>विकास | द छ ।<br>३ द ६ ।<br>इट मा६ म<br>वेना | से सह<br>भीप स<br>भायो | हा व<br>हारा हर-<br>मारा इस |
|------------|---|-----|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| - 1        | 1 | t   |                             |                  |                                | 1             |                                      |                        |                             |

# न २८४ वैक्षियकमित्रकाययोगा जीवोंके सामान्य बाटाप

| 1   | य अ | īŧ     | 810 | म स | 4 | 司一 多年 | यो<br>१<br>वे वि | A<br>A | हा<br>५<br>इम<br>इस् | सय<br>१<br>असं | र<br>१<br>इ.स. | ड<br>इ<br>इ<br>मा | १ व<br>म<br>इ.स | स<br>स्य<br>समा      | हाते<br>र<br>सं | 1111年 |
|-----|-----|--------|-----|-----|---|-------|------------------|--------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------|
| স্থ |     | 1<br>[ |     |     |   | i     |                  |        | मार्व<br>श्रुव<br>अब |                |                |                   |                 | आ<br>श्रा<br>श्रापी- |                 | سلسا  |

चउिन्यिसिस्सनायजोगि भिच्छाइट्टीण भण्णमाणे जिल्थ एय गुणहाण, एओ जीयममासो, छ जपजचीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, दो गदीओ, पिंचदियजादी, तसकाओ, वेउच्चियमिस्सकायचोगो, तिण्यि वेद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, जसजम, दो दसण, दच्चेण काउलेस्सा, आवेण छ लेस्साओ, भवगिद्धिया अभवसिद्धिया, भिच्छच, सण्णिणो, आहारियो, सामाह्यजुचा होति अणागाह्यजुचा वा<sup>रू</sup>।

ं वेउन्वियमिस्तरायज्ञोगि सामणसम्माइद्वीण भण्णभाणे अरिथ एप गुणहाण, एओ जीवममासो, छ अपजचीओ, सचपाण, चचारि सण्णाओ, वेबमदी, पर्धिदेयजादी,

र्यानि पिरामिशनायमां भी निष्यारिष्ट जीयों के आलाप वहने पर—पक निष्यादिष्ट गुणस्थान, एक सब्दी अपर्याप्त जीयसमास, छहाँ अपर्यापिया, सात प्राण, जारों संबाद, नरस्माति और देवगति ये दो गतिथा, पचे द्वियज्ञाति, तसकाय, यनिपिकामिश्रकायपोग, तात्राँ येद, चारों कराय, आदिके दो क्यान, असदयम, आदिके दो दर्यान, द्रव्यक्ष काषात हैस्या, मार्थक छात्रों कराय, भावपी छात्रों होत्या, मार्थक छात्रों कराय, साव्यक्ष स्वाप्ता साविक, माहारक, साहारोपरीमों और अनावारीयोगी और अनावारीयोगी और अनावारीयोगी होते हैं।

थियिवसिश्चवाययोगी साक्षावृतसम्बद्धारिक जायोंके आलाप कहने पर---पक सासावन गुजस्थान, एक संझी अपर्यात जीयसमास, उन्हों अपयासिया, सात माण, वार्ये सहापे, देपगति,

#### ९ व सासका नास्यापुण्य । यो जी ९२८

९८ - विभिन्नविक्रिक्षवाययोगी मिध्याहरि जीवीके गालाप

| <u>ग</u><br>स | जी<br>१<br>स अ | प <sub>∤</sub> मा<br>€ ७<br>अ | ¥ | भ<br>भ<br>भ | d.<br>f. | <u>का</u><br>१<br>१त | या<br>१<br>वेसि | 1 2 | व हा<br>हिंद<br>हम<br>हम | ।<br>१<br>अर्ह | ् द<br>२<br>१धु<br>अथ | है<br>इ.१<br>का<br>भा ६ | ् <u>य</u><br>भ | स<br>१<br>मि | साई<br>ह | े श<br>शहा | च<br>२<br>साका<br>अना |   |
|---------------|----------------|-------------------------------|---|-------------|----------|----------------------|-----------------|-----|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------|------------|-----------------------|---|
|               |                |                               |   |             |          |                      |                 |     |                          |                |                       |                         |                 |              |          |            | 1 1                   | ı |

न ४८६ यनिधिवमिश्रवाययोगी सासादनसम्यन्ति अविषेके आलाप

| ग्र <br>स<br>नास | 2 | Ę | v | ¥ | ĺŧ |   | यो _<br>१<br>व मि | ą | ¥ | 3 | सय<br>१<br>असं | र<br>चश्च |    | <sub>१</sub> | R | 1 8 | ( t | उ<br>साका<br>अना |  |
|------------------|---|---|---|---|----|---|-------------------|---|---|---|----------------|-----------|----|--------------|---|-----|-----|------------------|--|
| П                |   | 1 |   |   | l  | l |                   |   |   |   | 1              | 1         | Į. | <u> </u>     | 1 | 1   |     |                  |  |

तममाजो, रेउव्वियमिस्ममायञ्जोगो, णञ्जसयवेदेण विणा दो वेद, चतारि रूजा, र जण्णाण, अमञ्जमो, दो दसण, दुन्वेण माउलेस्मा, भारेण छ लेम्पाने, नर्गन्यः नामणमम्मच, मण्णिणो, आहारिणो, सागारुगञ्जचा होति जणागारुगज्जा वा ।

वेउन्वियमिस्सरायजामि असजद्यम्माइद्वीण यण्णमाणे जतिव एव पुरद्व एजो जीवममासो, उ जवज्वनीओ, सच पाण, चनारि मण्णाओ, वे गरोब, दी दिपजारी, तमरायो, वे इन्वियमिस्तरायजोगो, पुरिस-णुम्मयवेदा वि हो वर, वरा स्माप, विधिग पाण, असजमो, विध्णि दमण, द्व्येण राउनेस्मा, मोदा बाँवा राउनेस्मा वेउ-पम्म सुस्रकेस्माओ, भवमिद्विया, विध्णि मम्मच, सिन्दिगो, आद्वर मागाहराज्ञचा होति जणागान्यज्ञचा वा'ं।

विषेत्र्यज्ञाति, त्रसवाय, वीत्रविक्रमिश्वकाययोग, नपुसक्येदके दिना हो वेह, बार्ते हरा भादिक हा अद्यान, असयम, आदिक हो दर्शन, उच्यसे कापोतकेहरा, आदस प्रहास सप्यानिद्यक, सामाहनसम्यक्त्य, सजिक, आहारक, साक्षरीपयोगी और अनाक्षणार्य हाने हा।

पिर्श्विकामित्रकाययोगी अस्यतस्वर्थवादि आरोक्के आहाप कहते पर—यक्क स्था महरावदि गुमस्थान, एक भंदी अपयोज्न जीवसमास, छहाँ त्रवालिया, सात्र बाब, व्य महाप, नरकार्गन और द्रवालिय देश गित्वा, पर्योद्ध्यकार्ति, वसक्कय, धादिकंबर्मभध्यार्थ पुरुचेद भार नमुमक्षदेद ये देश नेद्द, जारों कपाय, आदिकं तीन कान, अववन, अर्थ नात द्राल, द्रप्यमे नायोज ल्द्या, आयोज जयाय कायोज ल्द्या आर तह, प्रवच्छ औ स्वर्थाय, सम्याभिद्धक, अर्थशामिक, शायिक और कारोपायामिक ये तान सावस्थ्य स्था न हारक, साक्राययोगा और ननाकाराययोगी हाने कें।

न -८० विद्यविद्यामध्याययामा वस्त्रतसम्बन्धि अयाह जलार

प्रकार के दूर के देश की सब देश की स्वाधित क

आहारवायज्ञागाण भणमाण जित्य एप गुणहाण, एवा वीगममातो, छ पज्जवीतो, दम पाण, पवारि मण्याचा, मणुममदी, पविदिधवादी, तत्तकावो, आहार-कायजागी, पुरेतरेदो, हरिक्षणजयपेदा परिच । कि कारण १ अप्पादपरेदेहि सहा-हारिद्धी न उपप्रजिदि कि । चर्चारे क्माप, तिर्णि पाण, मणप्रज्जपण परिच । कारण, आहार-मणपज्जपणापण सहाप्रप्रायुक्तरगणितेहादो । दा सज्ज , रिहास्तुदिक्तसा, कारिय, एद्य पि चह आहारारोस्टम निरोहादो । तिस्य दनम, द्रष्येन सुरुक्तस्सा, मावेज तेत प्रथम सुबक्तसमार्गा, भशनिद्धिया, हा नम्मल, उरावमाम्मल परिच, द्रेरण वि सह निरोधादो । मण्डिजो, आहारिको, सामारवज्जवा होति जणामाहरुखवा वार्षः ।

आहारवजायोगी जायावे नाराच वहने पर-व्यव प्रमाणस्य गुजरधान, यह मझा प्याच्य जीवतमात एको प्याप्तियो हुगा प्राच, खार्य स्वत्रय, बनुष्यानीत, प्रवेत्त्रिय गाति, यहवाय, नाडारवकाययोग, यक युरुरचेद हाला ह कण जी न्यर नयुसक्रीह नहीं होते हैं।

ग्रहा-- आहारप्रशाययोगां जायांचे न्यायंह और मयुव्यत्वयुक्त नहीं होनेहा क्या पारण ही

समापान - वयानि आगारा वरावे साथ आहारत कार्य वर्षा दाय होते है। वेत्र आरायके आग सार्वा जगाय, आदित कात बात होते हैं। यत व्यवस्तिक नार्वे होनेता यह वारस्य द कि आहारजमाय श्री हम व्यवस्तिक सात्र कारस्य दान कारस्य कारस

to LFE " 218 2 FEEE SIN 1

अ शहर बायदायी आधार आक्रप्

आहारिमस्सकायजोगाण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एते वीरमस्तः, र अपञ्जवीत्रो, सच पाण, चचारि सण्णाओ, मणुसगरी, प्रचिद्रियजारी, दस्कर आहारिमस्सकायजोगो, पुरिमजेदो, चचारि कमाय, तिण्ण णाण, दो सज्बा, १३व दस्य, दन्वेच फाउलेस्मा, भागेण तेउ पम्म सुरक्रलेसाओ, भगतिदिया, दा मन्दर् सप्प्रचो, आहारियो, सागाह्यज्ञचा होति अणागाह्यज्ञचा वा'ो

कम्मद्रयकायजोगाण भण्णमाणे अस्ति चचारि गुणहाणाणि, सच जानगर छ अपञ्जचीओ पच अपञ्जचीओ चचारि अपञ्जचीओ, मनोगिकेशीत पर्व राह्य मेसान सच पाण सच पाण छ पाण पच पाण चचारि पाण तिनि वाम, पर्श सम्पाओ नीणमण्णा वि अस्थि, चचारि गदीओ, एद्दियनादि ॥री प्रार्थ, प्रार्थ पुदरीकापादी छक्काय, कम्मद्रयकायनोगो, तिण्णि वेद अगनद्रदेशि भार्य, पर्श

भावारक्षभिक्षकाययोगी जीवों के भाराप कहते पर—यह प्रमत्तावन गुनाः । । सही-भारवारण जीवसमास्त, छर्दां भारविध्तियां, सात प्राण, बारा संज्ञाय प्रमुख्या है, ६१ र प्रमान, प्रशाहाय, भादारणमिश्वययोग, सुरस्येद बारा क्याय, आदि ह तात अत, गांव। भेर छत्तारभागना व दो सम्य, आदि तीत वर्दान, प्रमान कोले तेरण, आदि । सम्प्रभीर मुद्द नेर्त्याण, अध्यक्षिक्षक सामित्रक आर सायोगरामिक ये दें। सामान्य, अलं भावारक, सामार्थियोगी और नामगराययोगी होते वैं।

बानजबार मेगी जीयाँ ह समय व भागार बही पर—विश्वास सामार्गास्त समार्गास कर पर—विश्वास सामार्गास कर पर—विश्वास सामार्गास कर स्वान स्वान

व्यवस्थादत नमा अमनमा चाद दा सबम, चचारि दसण, दृष्येण सुरुक्रलेस्सा, छाहै पञ्चवीहि पनच पुन्नमरीर पेनिराकश्चरपारेण दन्नेण छ लेसाओ हवति । छ ठेस्माओ, भवसिद्धिया अमनसिद्धिया, पच सम्मच, साष्णिणो असरिणणो णेप स णेर असाव्याणा, जणाहारियो, कोक्रम्यसमृहणानासदे । क्रम्यसहणमरियच जाहारिच विष्ण उचिद वि माणिद ण उचिदि, जाहारस्स तिष्णि समय विरह्मा लदीदी । मामारुगञ्जचा हाति जणामारुगञ्जचा रा सामार-जणामारेहि जम है मन रववद्यान भार विभागायांच्यानके विना छह द्यान, वधाव्यात विहारणविस्तवस्य ह नस्त्या वे हो सवम, धारा दर्शन, इ यसे पुरु चेस्या होती है। अववा, के उलके छहीं पर्यापिता प्यान्त पूर्व सरारको हेल र उपचारले बच्चको अवेशा छहाँ लेखाय होती हैं। भावसे छ हेरवार अवितिर्देक, अम् यसिर्देक सम्यमिष्यालके विना शेष पान सम्यक्त सिक अमानक तथा साजिक आर असानक इन दोनों विक्त्यांसे रहित भी स्थान होता है। अनाहारक हात है। आहारक नहीं होतेका कारण यह है कि कामणकाययोगी जाय भोकमयर्गणार्मीको प्रहण नहीं करते है। श्रम-पामणवाययोगरी अवस्थायें भी प्रमेयवाजाओं रे महणका अस्तित्व पापा e जाना है, इस अपसा वामेणकाययोगी जीयोंको आदारक क्यों नहीं कहा जाता ? समाथान-- ऐसा शहारारके कहने पर वाबार्य उत्तर देते है कि उन्हें माहारक नहीं बहा जाता है क्योंकि, बामेणकाययोगके समय नोकमवार्थोंके आहारका अधिक से थधिक तीन समयतक जिरहवाल पाया जाता है। भाहार आरापके थांगे सामारोपयोगी अनामरोपयोगी त ग सामार और अनामार त दानों उपयोगोंने युगपन् उथयु र भी होन है। कामणकाययोगी नीयोंके सःमान्य भारतप 141 111 हैं विस ववा

lan

कम्मइयकायजोग मिच्छाइड्रीण भव्यमाणे जिट्टा एय गुणहाण, वन वाक्तज्ञ छ जपञ्जचीजो पच जपञ्जचीञो चचारि अपज्जचीजो, नन पाण नन पाए इस्स्व पच पाण चचारि पाण तिर्णि पाण, चचारि मच्या ते, चचारि गरीजो, छरिया आदी पच बाढीओ, युद्धतीकायादी उत्तकात, त्रम्मद्रयकाञ्जोगे, तिर्णि वह, चरण कसाय, दो जण्णाण, असजमो, टो दसण, दच्चेण सुक्तर्ररमा, भागेण उ उत्तक स्वसिद्धिया जसगसिद्धिया, मिच्छच, मण्णिणो अस्विण्णो, जणाहारिणो, साणाह्य होति अणागारु उच्च वा '।

कम्मइयकायजोग-सामणसमाइट्टीण बण्णमाणे अन्ति एग गुणहार, हम जीवसमासो, उ अपज्जनीओ, सच पाण, चचारि मण्णाओ, शिरयगरीए तिम हिन् गदीओ, पनिदियजादी, तमराओ, कम्मइयरात्रनोगो, विश्ति वेट, चनारि हर्जि टी अण्णाण, असजमो, हो टमण, टच्चेण सुरुक्तरेस्मा, भारेण उ तेम्माओ, गरिनिंदरी

कामेणनाययोगी सासादनसम्यग्दाधे अत्रिमें आलाप न्दने पर—पक्त सानाहन हि स्यान, एक सभी अपयोप्त जीनसमानः छहाँ अपयोप्तिनाः सान प्राप बागे ४६४ नरकमतिके निना रोप तीन नितया, पर्वेत्रियज्ञाति, नसमाय, मामेणनायगोग, तार्गे गर्द्धा कपाय, भादिके दो अद्यान, असयम, आदिके दो दर्शन, इध्यसे नुग्लेखा, प्राप्ते छी

```
रम्महयरायनाम् अभनदसम्माहद्वीय भव्यमावे अस्थि एम गुर
                            बीं।ममाभो, छ जरमचीओ, सच पाण, चचारि सण्णा ॥, चचारि गरी गे,
                           चादी, वयनाओ, रम्महयकायनीया, दा वेद, इत्थिनेदी णात्थ, उत्तारि कवा
                         वाज, अनन्त्री, विद्यि दसन, दन्त्रेन सुरुरस्सा, भारेन छ वेस्सानी, भ
                      तिष्य सम्मच, मध्यिको, अणाहारिको, सामारुग्छचा होति अणागारुग्छचा वा
                 नेरवाप, भव्यासिदिक, सामादनस्वयवस्य, सङ्क्रिक, अंगाद्दारक, साकारीकारोग
                                  बामवाकायपेगाँ जमयतसम्याग्धे जीयाके भागप बहने पर—यह भावरतसम्
         उत्तरमान, यह भना सरवात्त आवतामान छहा अवशास्त्रमा, साम भागन्तास्त्रमान स्थापना स्थापना स्थापना साम स
           प्राप्त मोतेवा एमा ज्याना जानामा जन जना जाना जाना पान प्राप्त मोतेवा एमा ज्यानामा जना जानामा जानामा
         होतं है टर्सवर महा होता है। मार्स क्याद, मारिके ताम जान, असवम, आरिके ह
        देशन क्रयां शुक्रो ह्या, भावसे छहाँ रहवादा अरुशंस्त्रीं , अवसामिक सार्थित से
      श्रायाच्यामिक ये तेन्त्र सञ्चास्य सिंबक, निवासरक, साक्रारीचणीमी नीर मनाकाराच्यो
     धाते ह।
त ता व मा स ता ह का भी। ता का बा बदा द ता मांत समें वा व
स मा के दें हैं के के हैं के के सांत समें वा व
स मा के के के की विद्या में बादा से मेंता समें
भेगा
                                     कामणवाययागी अस्त्रयनसम्पन्दाप्टे जीर्रोक्ष आनाए
                                              क्ष विश्वास स्टब्स के अप
प्रतिकृतिक स्टब्स के अप
प्रतिकृतिक स्टब्स के अप
प्रतिकृतिक स्टब्स के अप
प्रतिकृतिक स्टब्स के अप
```

कम्मद्रयकायजोग सजोगिकेवलीण भव्यमाणे अस्य एय गुणकान, राजी मनाना, छ अपञ्चनीत्री, दो पाण, सीणसप्पा, मणुमगदी, पनिदियजारी, कारा इम्मइपदायोगो, जनगर्पेदी, अकमाओ, केवलगाण, जदक्सारसदिस्यमे, सन्तर दम्बेच मुक्केन्स्मा छ लेस्माओ वा, मार्वण सुकालेस्मा चा, नामिदिया, गर्नान वंद मन्तियो वंद अमन्त्रियो, अवादारिको, मागार अवागारेरि उपार्वाया

## मगमजोगीय ।

## वर त्रेवसम्बन्धः समता ।

रेशम् तारेच अणुतारी जहा मुलोगी भीदी तहा बेदणी । जारि वा गुणा ह । ति क्षमः. हेद्दे जिन्द्रे उत्तरिमगुणद्वाणाभागारी । अस्थि सीणमञ्जा, अस्पराय

कुर्विणका इसमी भारामिकपरियाक आलाप उद्यन पर—एक मामावेर से गुणा व क्ष भवनाह आवश्वारण, अर्थ भवना तियां, भागू और नायव ह ये हा पान अन्यत व दुन्तराज क्वान्त्रहमात् जनस्यायः, वार्तमावाययासः, कारातरह मध्याह कान्त्रे क का गारशायमध्यम कर प्रांत, प्रवास गहरेत्या, स्वार आशास्त्रात के व त अबरे बन्द रहे के भी है। इस र भाषान राष्ट्र उत्यादी होती है। बहासी दक्ष, भाष कार् भानक भार भारतक इन ताला विकासीस रात्त, सतातारक, साक्षर पर नगानी रत्यं इत्तरात्र इत्यन समुख्य होतं है।

भ्यतन्त्रं को संग्रं आ गाप सूनम द्वा हो।

#### इन्द्रवाहर वागमानगा सन्। १ ६६ ।

क्ष्यांग्रेज महोतादे हे हैं इस प्रथम तह मानदाविष्ट है वि बतार्मे व नामान कुन्तु भारत करता प्राप्त करता करता पर आग्या करता वरा सामान्य स्थापन करता है। भारत के वर्ष की प्राप्त की राहिता है हो कि क्षा करता है है कि स्थापन की कार्य सी कार्य सी कार्य सी कार्य की करता द के द्वी अन्य करणा जातक कराएक दश्यक्ष प्रकार है। तह वह तह अन्य करणा है। तह वह तह अन्य ्रहरूक के स्थाद है। तम महा महाना का भागतमान, नमा महा किसा के

1, 1 ] धत पहरवणाणुयोगहारे वेद-आञानवण्णण अरमद्देदों, अऊलाआ, अलेस्सा, बेर भरसिद्धिया बेर अभवसिद्धिया, वेर सज्जिजो केर असिव्यवी, सामार अवागारेहि जुगम्दुवजुचा वा हाँति चि एदे आलावा व वचन्या। कारत्वाण, केरत्दसण, सङ्घमसापराह्यसद्धितमा बहानसादविहारसदिसनमा च अवणेदच्या । ऑणिदिया वि जाँदेर, अकाह्या वि अतिथ, एदे वि आलावा ण वनच्या । " इत्पिचेदाण अन्वमाणे अत्यि वर गुण्डाणाणि, चतारि जीवसमासा, छ पत्र चींत्रो छ अपन्नचींत्रो पच पन्नचींत्रा पच अपन्नचींत्रों, दस पाण सच पाण पव पाण सच पाण, चनारि सळ्याओ, जिस्पगदीय दिणा विण्णि गदीओ, पर्विदियजादी, वसकाओ, जाहार-आहासमिस्मकायजोगाहि त्रिणा तेरह जोग, इत्यिवद, चचारि रसाथ, मणवज्जन के रखणाणिहि विणा छ णाण, परिहार सुदूमसावसहर नहाक्यावरिहासादि-सनमहि तिणा चत्तारि सनम्, जिल्ला दगण, देन्त्र मार्चीह छ तेस्मा, भगमिदिया अभव भष्याताचिक और नाम यक्षित्रिक इन होनों विकल्पोंसे रहित स्थान, खिक्क और अस्तिक देन होनों विकरणंते रहित स्थान, साबार अर अवाहर उपयोगांते पुरावन उपयुक्त स्थान, राज्य प्रभावनातः वाह्य रचानः वार्थाः व्याप्तः व्याप्तः व्याप्तः व्यवस्थातः अभ्यत्। व्याप्तः रचानः रविते भारापं नहीं बहुता बाहिए । तथा वेयरखातः, वेयरद्वतः व्यवस्थान्यस्य प्रभावः भार यथाच्यातपिहारनुद्धिसम्ब स्तन भ लाव भी निकाल हेना बाहिए। भार भानिन्तप भी होते हैं, अकाधिक भी होते हैं वे आलाए भी नहीं बहना चाहिए। कींचेरी जापाँकी सामान्य भारतप बढने पर—आहिके तो गुणस्थान सम्मी एगाँका त्रवं भववान्त् नात्राक्ष काराव्य व्यवस्थात् । अत्यक्ष विवस्थात् । अत प्यानियां प्रहों न्ययात्मियाः असमीके पाय पर्वान्तियां पास अप्यानियाः सम्भे प्रहों भागात्रका भागात्रका अध्यक्षक वाच प्रवास्त्रका वाच अध्यक्षक देश स्थात्रका विकास स्थापन विकास स्थापन विकास स्थाप त्रित्र प्राण वसर्वोत्त वा प्राण स्थात प्राण प्राप्त स्थापन वस्तु स्थापन वस्तु स्थापन वस्तु स्थापन स्थापन स्थापन वि व्यक्तीति वसकाय भावता भावता वसकाय में आहर अहर क्षत्रियक विवस्त भावता वसकाय में आहर का वसकाय में आहर अहर क्षत्रियक विवस्त भावता वसकाय में आहर का वसकाय में आहर में आहर का वसकाय में आहर का वसकाय में आहर का वसकाय में आहर का त्र उपयोग त्रस्वाय मत् वयस सीर क्रम्मायके विज्ञा सेव स्ट साम परिवारिगाय सलाध्यात् नार प्रथावयात्रियेहरर्गु जलयात् । त्या व्यव ज्ञान स्वस्त अस्ति। विश्व त्र प्रदेश और भारत प्रदेश नेद्रशत महत्रासाद्धक श्रमहर्शसाद्धक होत् स्वतंत्रस्य त्र प्रदेश और भारत प्रदेश नेद्रशत महत्रासाद्धक श्रमहर्शसाद्धक होत् स्वतंत्रस्य र्मावदी जीवोंक सामान्य भाराप े मा अप द भ में में में में में में सब मा कर में में में में इंड देश दिला ज में मेहिंग में में जो

सिद्धिया, छ सम्मच, सप्जिजो असप्जिजो, आहारिको जणाहारिको, सामाहरतुवार / जजागाहरजुचा वा ।

वेनि चेत्र पञ्चाण मण्णमाणे अस्थि णत्र मुणद्वाणाणि, दा वास्तराः, र पञ्चीत्रो पच पञ्चीञो, दम पाण णत्र पाण, चचारि सणात्रो, ति ति तत्र पित्रदेश, चचारि समाप, छणात, दम प्रविदेशज्ञादी, तसरात्रो, दम जोग, इस्थितेदी, चचारि समाप, छणात, दम सज्ज्ञम, तिष्णि दमण, दष्य मार्नेहि छ लेस्मा, भन्नसिद्विया जमानिदिया उ स्मा मण्पिनो अम्बिण्णो, जाहारिणो, सामारुज्ञचा होति अणागारुज्ञचा गो।

इत्यिवेद जपजनाण भण्णमाणे अस्यि वे गुणहाणाणि, रे जीरममना अ जपन्वती में पर जपन्वतीओ, सन पाण सन पाण, चनारि माणासा, कि व सार्व पविदिय नादी, तमकाओ, तिष्णि जीम, इत्यिवेद, चनारि कमाय, दे। जाणार, वास्

मंबिक, अमृद्धिकः भादारकः, जनादारकः साकारापयोगी और अनाकारापयागी हो है।

मानदा नागड नयपालकारसम्या नालाप कहन पर—ामणाहार भारत कर्त सहन्तरीय वा गुणकाल सनी नयपाल नार नगंदी प्रायान्य दा नायगन्त ने कर्तर लिया, पात्र नयपीलिया सारा प्राप्त, सारा नाया चारा गंदापार तरकारित न प्राप्त व कर्तना, पात्र स्वाप्त समझ्य, नायगिकाननकायमा वाना कार्यन कर्ति च्या कर्तनकारपण व सारा स्वाप्त, प्राप्त क्याप, नावहरू सनीत नामन नामन

461

नः 🕶 ६ - शांचना जीवा 🛎 प्रयाप्त जाराप

दो दसण, दब्बेण काउ सुक्कलेस्सा, भावेण किष्ट्रणील-काउलेस्सात्रो, भवसिद्विया अभवनिद्विया, भिष्ठिच सासणसम्मचमिदि दो सम्मच, सा्णिणो असा्ण्यिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा"।

"'इत्यिवेद मिच्डाइद्दीण भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, चचारि जीवसमासा, छ पजचीओ छ अपज्यचीओ पच पजचीओ पच अपजचीओ, दम पाण मच पाण गव पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, तिष्णि गईओ, पचिदियजादी, तसराओ, तेरह जोग, इत्यिवेद, चचारि कमाय, तिष्ण अण्णाण, असनमो, दो दसण, दब्ब मोबेहि छ

दो दर्शन, द्रष्यते कापीत आर पुन् लेरताय, भावले हण्ण, नाट आर क्यारेत करवायः भव्यसिद्धिक, अभ्रव्यसिद्धिकः मिण्यात आर सासाइनसम्पय वे दो सम्यस्य, शक्कि, असंदिक, आहारक, अनाहारक। साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते कें

न्तांपिड्डी मिध्यादार जीपोंके सामान्य आलाच वहने पर—यक मिध्यादार गुमस्थान, संबी-पदान्त, सबा अपर्यान्त, असबी पवाप्त और असबी अववाप्त व बार जीवसमात, एवं पवाप्तिया, एवं अपवाप्तिया, वास पवाप्तिया और पाव अपवाप्तिया, होंगे प्राव्य अपने प्राप्तिया, के मान अर सात प्राप्त, बारों समय , नरक्षायक दिवना दान तम् प्राप्तिया, पर्योद्गियज्ञाति, जसवाय, आहारवचाययोग आर आहारविश्वाययोगक विवा दाव तर्द योग, क्रोवेड्, वार्ते क्याय, तीनों अवान, असवस्य, आर्विक दा वर्दान, प्रष्य आर आवश्य

म १९७ क्वीवहा जायों हे अपयान्त भारतप

| 1 | य अरे                              | 14   | म | सं<br>४ | 1 2       | €1 ]<br>-<br>(1) | वी             | 1 E    | शा         | संग | 12 | 1 4     | 4 | 8  | 6.#<br>  3 | । व्या<br>द  | -        | 1 |
|---|------------------------------------|------|---|---------|-----------|------------------|----------------|--------|------------|-----|----|---------|---|----|------------|--------------|----------|---|
|   | द्य वी<br>२ २<br>मिसं अप<br>सांअसं | 4 ,, | u |         | ति च<br>म | 7 4              | वि<br>वि<br>वि | ₩.<br> | કુશ<br>કુશ | ≒स  | 46 | 41<br>E | 4 | 61 | ' ∉<br>' ∉ | श्रहा<br>क्र | 44<br>44 | I |
|   | i                                  |      |   | l       | ٩         |                  |                | 1      |            |     | ı  | 712     |   |    |            |              |          | ı |

नं २९८ रुक्तिवेदी विध्यादाष्टे जावीं के सामान्य भारताप

लेस्साओ, भनिसिद्धिया जमनसिद्धिया, मिन्छच, सण्मिणो असण्मिणा, अहात्म अणाहारिणो, सामारुमञ्जता हाति जणामारुमजुचा ना ।

वैसिं चेव पजनाण भण्णमाणे जित्य एय गुणहाण, दो जीवनगण, ह पजनीओ पच पजचीओ, दम पाण णत्र पाण, चचारि सण्णाजा, विष्ण गराम, पचिदियजादी, वसकाजो, दम जोग, इत्यिवद, चचारि कमाय, विष्ण जनार असजमो, दो दसण, दन्ब-भावेहि छ छस्माजो, भत्रमिद्विया जनगमिद्विया, वि<sup>उद</sup>, सिण्णणो असिण्णणो, जाहारिणो, सामार्यजुचा होति जणागारुगजुचा वा "।

वेसि चेर जपजनाण भण्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, वे जीवसमामा, ह रा अचीओ पच अपजनीयो, सच पाण सच पाण, चनारि मण्णायो, तिण्णि गणा पर्चिदियजादी, तसकायो, तिण्णि जोग, इस्थिरदेश, चनारि क्रमाय, दा अमार

छद्वें लेक्याप, भव्यसिदिक, अभव्यसिदिक, विध्यात्य, सिद्धर, असिक, ब्राह्मरक, भनाहारक साकार्यपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों क्लोंक्दी मिष्यादृष्टि जीवींके पर्याप्तकालस्व भी आलाप बहने पर—प्रकृतिम हिष्ट गुणस्थान, सभी पर्याप्त और असखी पर्याप्त ये दो जीवसमास, छहीं पर्याप्त पर्याप्तिया। दशी माण, नो प्राण, खारों सद्याप्त, नरक्षगतिके विना दौष तीन गतिया, पंकारित, पंकारित, सहकाय, बारों मलोगोन, चारों यवनयोग, ओदारित काययोग आर परिवेदक वारों दशी होते हैं दे दशों गो, कोवेद, बारों दथाय, तीनों अज्ञान, असयम, आदिके दो दर्शन, दूव धर भावसे छहीं होदया, मलोबित, अम्ब्यस्ति होते हैं विद्याप्त, स्विक, असबिक, आहर्षक सामार्थित साकारोपयोगी और अनाजरीपयोगी द्वीर हैं।

उन्हीं जीवेदा मिध्यादिष्ठ जीवोंके अपर्याप्तकालसव भी आलाए बहुते पर-र्ग मिध्यादिष्ठ गुणस्थान, मझी अपर्याप्त ओर असझी-अपर्योप्त थे दो जीवतमाल, छाँ मार्ग विद्या, पाच अपर्याप्तिया। सात प्राण, सात प्राण, चार्से सजार, नरकगतिके विना शर्व व गतिया, पचेन्द्रिपजाति, असकाय, ओद्दारिकमिश्रवाययोग, यित्रियमिश्रवाययेग क् कामणकाययोग ये तीन योग; ट्राविद, चारों कपाय, आदिके हो अझन अस्यम, आई

|   | न       | 355                     |               |            |                   |               | मिथ्या                 |                |   |            |                 |                   |                  |                  |              |                 |            |            |
|---|---------|-------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|---|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| l | श्<br>व | दी<br>ह<br>स प<br>असं प | य श्रा<br>६ १ | r<br>=   A | म <u>म</u><br>दिय | ह।<br>१<br>तस | या<br>१०<br>म ४<br>व ४ | व<br>१<br>स्रा | ¥ | शक्षा<br>इ | स्रय<br>१<br>अस | - 4일<br>4일<br>- 4 | ड<br>द ६<br>मा ६ | म<br>२<br>म<br>अ | स<br>१<br>बि | हा#<br>हो<br>सं | 31.(1<br>5 | *1,<br>*1, |
| I |         |                         |               |            | 5                 | į             | व र                    | Ĺ              |   | t          |                 |                   |                  | 1                |              |                 |            | _          |

रजुचा होति जणागास्त्रजुचा वा<sup>र</sup>। व्याप्तव्याः, १९७७चः, साव्यामा असाव्यामां, आहारिया अणाहारियोः, । इत्विचेद सासणसम्मादशीण भव्वमाणे अत्यि एय गुणहाण, ने जीवसमामा, पञ्चित्र अवन्त्रचीओ, दस पाण मच पाण, चनारि सण्णाओ, विणिण मही प्रतिदेवत्तादी, वरहाजा, वेरह जोग, इत्विनेद, चवारि क्रमाप, विष्ण अप्या असनम्, रो दसम्, दस्य मार्गोद्दं छ लेस्नाओं, भागिदिया, सागणसम्मच, माण्या बाहारिको अवाहारिको, सामान्त्रज्ञुचा होति अवामान्त्रज्ञचा स थे दर्भन, इच्चसे वाषोत और गुरु लेखाय, भावसे एका, बीत और कापोनकेस्वाफ पर प्रथम, रण्यात प्रथम व्यवस्थात व्यवस्थात स्थित व्यवस्थात । श्रीमासिद्धिः सम्प्रित्तिः, सिप्यात्त, सिक्षेत्र, स्थावतः साम् व्यवस्थातः पयोगा और जनाकारोपयोगी होते हैं। व्यविद्या सासादनसम्बद्धार्थे जीविते सामान्य भाराण बहने एर-पक सासादन प्रस्तान, तर्जा प्रयोक्त और सजा अपयोक्त से ही जायसास, एसी प्रयोक्ति हो। नार्थात् प्रशास्त्र । प्रशास्त्र प्रति प्रशास्त्र प्रशास्त प्रशास्त्र प्रति प वर्षा निवास क्या कार्य रवा अवसात, व्यवस्थ, व्यवस्थ, व्यवस्थात कार व्यवस्थात व्यवस्थात स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थाप योग, त्रांचिह, वार्तो क्याच, तार्गो अवस्य, अवस्य, व्यवस्थि, हो देशन, प्रत्य और आवक्षे 755 वर्ष रहतात् भव्यतिविक् सासाङ्गसम्बद्धत् सिंहरू, भाहरकः व रचणः, अण्य णार अथस इति रहेसात् भव्यतिविक् सासाङ्गसमञ्जत् सिंहरू, भाहरकः, श्वाहरकः, सास्यरोधारी 115 और अनाकारोपयोगी होते है। 74 १ मित्रु । एउ स्लिधिक पाट समास्त । म्बावदी मिच्याराष्ट्र जायोंके अवयान्त बालाव 14 व सम् अस्ति को इस अस् वह ¥ø ग्नावर्ग सामादनसम्बन्धे जार्पोड सामान्य बागाव

रेस्साओ, भगसिद्धिया अमगमिद्धिया, मिन्छच, सांग्णिको असांग्णा, आह्ना अणाहारिणो, मागारुशजुचा हावि जणागारुगजुचा गा।

वेसि चेव पजनाण भण्णमाणे अस्वि एय गुणहाण, दा वीनसणा, उ पजनीओ पच पजचीओ, दम पाण णत्र पाण, चनारि सण्णाते, तिष्य पर्स्स, पचिदियजादी, वसकाओ, दम जोग, इस्बिवेड, चनारि क्याय, विभि वन्स असजमो, दो दसण, दब्ब-मात्रेहि छ छस्मात्रो, भत्रमिद्रिया अमामिद्रिया, विक्रंस सिण्णणो जम्ण्णिणो, जाहारिणो, सामास्यञ्जना होति जणामास्यज्ञना वा '।

वेसि चेत्र अपञ्जचाण भण्णामाणे अस्यि एय गुणहाण, रे जीवसमाना, ह में श्रचीओ पच अपञ्जचीओ, मच पाण सच पाण, चचारि सण्णात्रो, तिथ्य वहार्य पर्चिदियजादी, तसकात्रो, तिथ्य जोग, इस्यित्रेदो, चचारि क्रमाय, दी अस्य

उन्हों स्त्रीयेशी मिष्णादिष्ट जीयों से पर्याप्तकालसन्य या आलाप वहते पर—पह तस्य हिए ग्रुणस्थान, सक्षी पर्याप्त और असक्षी पर्याप्त ये हो जीवसमास, वहाँ पर्याप्त क्षार असक्षी पर्याप्त ये हो जीवसमास, वहाँ पर्याप्त क्षार तार्व सक्षार स्वाप्त स्वकार, सर्व मिण्या स्वाप्त स्वकार, स्वार्त मार्व तार्व सक्षार स्वार्त मार्व तार्व सवस्या, अद्दार्शक काययोग आर बीति पर्याप्त ये द्वारों मार्व के स्वाप्त आदेश, वार्ष प्रपाप, तीर्नी अम्रान, अस्यम, आदिक हो द्वार्ग, द्वार प्रपाप, क्षार के स्वाप्त, अम्बद्ध हो स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षित्र अस्याप्ति क्षार स्वाप्त सक्षित्र अस्याप्ति क्षार स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षार अस्याप्ति क्षार स्वाप्त सक्षार अस्याप्त सक्षार स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षार स्वाप्त स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षार स्वाप्त स्वाप्त सक्षार स्वाप्त स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षार स्वाप्त स्वाप्त सक्षार स्वाप्त सक्षार स्वाप्त स्वाप्त सक्षार स्वाप्त स्व

उन्हीं काषेत्र। मिध्यारिष्टि जीयोंके अपर्योप्तकाळसव यो आठाव सहते पर-परिव्याहिट गुणस्थान, मंत्री अपर्योप्त आर असकी अपर्योप्त ये दो जीवसमास एते मारे विद्या, पाच अपर्याप्तिया, मात प्राण, सात प्राणा, चारो सजाय, नरकगतिक दिवा पर श गतिया, पचित्रियज्ञाति, असकाय, औत्रारिकमिधकाययोग, विद्यापितमध्यापा अर कामिणकाययोग ये तीन योगः त्रीयेद, चारों क्याय, आदिके दो अज्ञान अस्वम, अर्थ

छद्वें वेस्यार भृथ्यसिदिक, सभव्यसिदिक मिथ्यात्य, सिन्नक, जसिक, बाहारक म्हाहार, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते ह ।

# आहारिणो अणाहारिणो, सागास्त्रञ्जचा होति अणागारुवजुचा ना ै।

दिर्पिनेद-सम्मामिन्छाइद्वीण मध्यमाणे अतिथ एव गुणद्वाण, जन्ना बीन्ननामा, उ पञ्जवीजो, दस पाण, चनारि सध्यानो, तिष्मि गदीजो, पर्विदेयजादी, तम्रद्वानो, दस जोग, इत्यिनद, चनारि कमाय, तिण्नि पाणाणि वीहि अध्यानिहि मिस्मानि, अमनमि, हो दसण, दस्य भाषेहि छ छस्ताना, असनमिहिया, मम्मामिन्डम, मध्यियो, आहारियो, नागानुन नुवा होति अणागानुनुना वा ।

र्रियोद अमजदमस्मारद्वीण मण्यमाण अत्यि एम गुणदाण, एत्रा जीरनमामा.

## भनाहारकः सामारोपयोगी और अनामारोपयोगी हात है।

न्यायेत् सम्यामिष्णाहाष्टे जीवीकं आत्याव बहुन वर—पद सम्यामिष्णाहाष्ट गुवागान पक मधी पर्याप्त जीवसभास, छढी पवाणियो, नृत्ती मण्य बारी संकार नरकानिकं विका घर तान मानेया, पवित्रिवकाति, अस्त्रया, बारी मनावाय, बारी व्यवस्थान अद्दारक काच्योग और पितियेवकाययोग ये दृद्ध योगा स्वायंत्र व्यापे काया नार्यो अक्षानीसं विधित्र आदिकं तीन ज्ञान, अस्त्रम, आदिकं दे। इन्तन, तृत्य और आयांचे सही स्ट्राप्त, अस्मार्थ ह्वाह, अस्त्राप्त, अस्त्रम, स्वावीययायोग स्वावस्थान स्वावस

मीवेश असवत्तरमध्यारी जावींके आगव कहते वर-वक आवरममध्याराष्ट्र गुल

| न ३०३                         | रजीवदी ह                                                                                                                                     | ग्रस्थार्थस्यम्बर                     | हि आबाक            | भए            | राप्त भर                                   | यप      |               |            |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|---------------|------------|-----------------------|
| य्¦ची¦प य<br>३ १ ६ ७<br>पास अ | हिं। चंद्र<br>व<br>क्षेत्र स्ट<br>क्षेत्र स्ट<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व | शत<br>सासन्तु<br>इ. ६. स<br>सः ∫ इ. ट | 14<br>21 76<br>5 1 | 74<br>48<br>1 | # #<br># # #<br># # #<br># #<br># #<br># # | er<br>F | 1.7<br>5<br>8 | 74<br>8.ti | 8<br>8<br>8<br>8<br>8 |

म १०४ स्वीवेश सम्याग्यशासी जीवीं आताप

सूस्य संक्रिकेत हे जब अन्त सूस्य संक्रिकेत हे जब अन्त सुर्वे सुर्वे सुर्वे ज्ञानित बहुत संक्रिकेत इस्ति स्थित है से इस्ति है स् तेर्सि चेर पञ्जचाण भण्णमाणे अतिय एय गुणहाण, एश्रो वीवसमान, ह पञ्जचीजो, दस पाण, चचारि सण्णाओ, विण्णि गटीओ, पाँचिरियज्ञाने, व्यच्छ, दस जोग, इत्थिवेद, चचारि कसाय, विण्णि जण्णाण, जमजमो, दो टसण, दल भत्र छ लेस्साओ, गतसिद्विया, सासणसम्मच, मण्णिणो, जाहारिणो, सागाहवत्रचा हा अणागाहनजुचा वा ं

तेसि चेन अवज्जनाण भण्णमाणे अस्वि एय गुणहाण, एआ जीवसमाध, ह अवज्जनीओ, सच पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पर्विटियनारी, तत्त्रह्मण् विण्णि जोग, इस्थिनेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असज्ञमो, टो दमण, दन्त्य हा सुक्कलेस्साओ, भानेण किण्ह णील कार्डलेस्साओ, भनसिद्विया, मामणमम्मन, सीचिम

उद्दें क्वीवेदी सासादनसम्बन्धिः जीवोंके पर्याप्तकालसम्यो आलाप बहुन गर-एक सासादन गुणस्थान, एक सक्षी पर्याप्त जीतसमान, छहाँ पर्याप्तिया, दशौँ गर, हरा सहाप, नरकातिके विना कोय तीन गतिया, पर्वोन्द्रियज्ञाति, असकाप, वारो प्रवान चारों यचनयोग, औदारिकराययोग और वैश्वियरराययोग ये दश योग, स्रावेद्ध कर कपाय, तीनों अज्ञान, अस्तयम, आदिके दो दर्शन, उच्य ओर आयसे छहाँ छेरगए। प्रधानिकी सासादनसम्यस्त्य, स्विक, आहारक, सारारोपयोगी और अनाक्षारोपयोगी होते हैं।

उन्हों कविदी सालाइनसम्बग्धि और्योके अपर्योक्त मालाइनस्यो आलाए बहुने वर-एक सालाइन गुणस्थान, एक सक्षी अपर्योक्त औरसमास, छहां अपर्याक्षिया, सत इव सारों सदाप, नरकगतिके विना दोप तीन गतिया, पवेन्द्रियनाति, प्रस्तर्य, अहार मित्रकाययोग, पित्रियिक्षक्षिश्वनाययोग ओर कामणकाययोग ये तान योग, स्वाद्य, क्याप, अपिक्षक्ष कामणकाययोग के तान योग, स्वाद्य, क्याप, आदिके हो अञ्चान, अस्वयम, आदिके हो दशन, द्रव्यक्षे कायोत और गुढ़ उत्तर, भाषसे कृष्ण, नीळ ओर कापोत रुद्धाप, अप्यक्षित्विक, सालाइनसम्बन्धन, सहिक, भारत

### ९ प्रतिषु \* तड इत्यायक पाठ समस्ति।

जेंग, हॅिप्येंद, चचारि कमाय, विण्णि णाण, सज्जामजमा, विण्णि दसण, दर्जेण छ तेस्पाओ, भाषण वेउ एम्म-सुक्इलेस्पाओ, भवसिदिया, विण्णि सम्मच, सण्यणी, आहारिणो, सामास्वजुचा हॉवि अणागास्वजुचा वा।

ैहरियेनेद पमचनवदाण भणभाणे अस्ति एय गुणहाण, एवो वीवसपानो, छ पञ्जचोबो, दस पाण, चन्नारि सण्णायो, मणुनमही, पर्विदिरवादी, तससान्रो, जब जोत, महारद्वा णरिय ! इतियेवहो, चन्नारि कपाय, मणपजनणाण तिणा तिणि? गाण, परिहारस्वमेण विष्ण हो सवम, कारण आहारद्वा मणपजनणाण परिहारस्वमहि वेददुगोदपस्त प्रतिहादो ! तिष्णि दमण, दन्नेण ण लेस्माया, मार्यण तेव-रमम-पुक्क लेम्माजो, मन्निविद्धपा, विणि सम्मण, साण्णणो, आहारियो, माराकद्वाचा होति

नीवारिकवाययोग ये ना योगः कान्दर, चारों वचायः, आईक तान वानः, सवमासयमः, आईक तान वृद्येन, मुचसे छहाँ प्रेन्द्रायोः, आयसे तेजः, यद्य भारः गुरू प्रेर्ययः, भव्यक्तिद्वेकः, भाव धानिकः, साविकः आर तागापदानिकः ये तीन सम्बन्त्यः, साज्ञिकः, आहारकः, साव्याराष्यामी आर जनावाययोगी होते हैं।

कापेदी अमससवत जागांक आगांव रहन वर—यक प्रमास्त्रमा पूर्वा प्राप्त स्वा प्रमास्त्र कर सम् प्राप्त प्रमास्त्र कर सम् प्रमास्त्र कर प्रमास्त्र कर

ने ३०३ स्त्रीवेश प्रमत्तस्यतः आधीकं भारतप

रो र इंग्रह्मा र २४ इ.स. दर्गर मालप सर्वस्था साग्रह्मा स्थाप के संकल्प स्थाप के के किया के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप स्थाप के स्था

न ३०५

छ पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिष्णि गदीजो, पाँचदियजारी, तम्ब्रो दस जोग, इस्थिवेद, चत्तारि कसाय, तिष्णि णाण, जसजमो, तिष्णि दमण, दल राज छ लेस्साओ, भरसिद्धिया, तिष्णि सम्मत्त, सिष्णिणो, आहारिणो, सागाहरतुचा । अणागाहराज्ञता वा<sup>र्</sup>।

े' इत्यिदेद-सजदासजदाण भण्णमाणे अत्य एम मुणहाण, एओ वीरसमान है पज्जचीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ, दो गदीओ, पनिदियजादी, तस्राओ, ही

स्थान, एक सब्बी पर्याप्त जीवसमास, छहां पर्याप्तिया, दशों प्राण बारी स्त्राप, तरहाती ियता शेष तीन गतिया, पर्षेत्रियज्ञाति, त्रसकाय, बारा मनोयोग, बारों ववनवोग, भागः काययोग और पेक्तिपरकाययोग ये दश योग, क्रांपिद, बारों रचाय, आदिहे तैरहर्ग असयम, आदिके तीन दशन, इस्य और प्रायक्षे छहां लेक्स्याय, अस्यतिर्वेह, आसार्व सायिक और क्षायोपश्चामिक ये तीन सम्यनस्य, सिवन, आहारक, साहारायगेत्र औ भनाशरोपयोगी होते हैं।

रत्रावेदा सपतासपत जीवोंके आजाप कहने पर—पक देशसपत गुणस्वत, रा संग्री-पर्योत्त जीतसमास, छहा पर्योक्तिया, दशों प्राण, वारों सग्राप, विश्ववात श्रे मनुष्यगति ये दो गतिया, पचे द्रियजाति, श्रसकाय, चारों प्रनोवेग, चारों व्यव<sup>द्या श्र</sup>

र्यावेदी असयतसम्बन्हिए जीवोंके गालाप

| l | र र प                 | 4 2        | <u>स</u> म<br>४ व<br>व<br>द | र । १ AA | या व<br>१० १<br>म ड या<br>व ड<br>जी १<br>व १ | क शा<br>४ १<br>माउ<br>ध्व<br>अह | ्सय ।                         | व व<br>व या<br>व मा | म नि<br>म नीर<br>शा | 8 15 | 1      |
|---|-----------------------|------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------|--------|
| l | न २०६<br>इ.जी<br>१ रि | व श<br>६ ६ | स म<br>४ २<br>वि            |          | विदास<br>या_व<br>९ १<br>म ८ म<br>व ४         |                                 | जीयों के<br>सब् व<br>र<br>र । | इ.स. व<br>इ.स. व    | ाज । व              | 1 4  | #,- Ex |

जेग, रित्पर, पनारि कसाय, तिण्य वाण, मजमसजमा, तिण्य दस्य, दस्या छ ल्स्माओ, भोर्य नेउ एम्मनुबरूतस्याओ, भासिदिया, तिण्य सम्मन, सण्यणे, आहारियो, सागाठवन्त्रवा होति अणागाठवन्त्रवा वा ।

''इतियद पमचनवदाण अध्याणे अस्थि एव गुणहाण, एवो वीबसमासी, छ पत्रचीया, रम पाण, चचारि सच्चाया, मणुमगरी, पर्विदियवादी, उसकायो, णव क्रोप, नाहारदुम णरिव ! हतियेदेर, चचारि क्याय, मणपत्रवणाणेण निणा विच्या लग्द, परिदारस्वयेण निणा दे। स्वत्म, कार आहारदुम मणपत्रपाणा परिहारस्वयेण वेददुगोदसस्य निराहादो ! तिष्णि दमण, दन्येण छ लेस्साया, भारेण तेउन्पम-मुक्क-संस्ताया, अभिनिद्धमा, विच्या सम्मय, सम्बिणी, आहारिकी, मागाठरजुता हाँवि

नीदारिकवाययोग थे को योग, स्तायह, खारों कपाय, आदिक तान बान, सपमासयम, आदिक मान ब्रोन, मुप्तते छहाँ रूट्याये, आदसे तक, पम ओर पुद्ध तेषपाय, अव्यक्तिविक, अप प्रामेक, शायिक आर शायपाराजिक ये तीन सम्यक्त्य, सबिक, आहारक, साकारोपयोगी आर अनानरोपयोगी होते हैं।

म्वापेदा प्रश्नस्वयत आणिक आलाव रहते पर—पक्ष प्रयक्ष्यत प्रान्थान, एक सजा पर्यान्त आपक्सास, एवं पद्मानिया, दार्ग प्रधान अपक्सास, एवं पद्मानिया, दार्ग प्रधान, नार्रे एकाप्, मनुष्पार्थि, पर्वे दिवस्तार, वार्षे पद्मानेया प्रभाव कि स्वित्त हैं हिंत हैं हिंत स्वाप्त प्रभाव कि स्वाप्त हैं कि स्वाप्त हैं कि स्वाप्त हैं कि स्वाप्त स्वाप्त प्रभाव कि स्वाप्त हैं के हैं । व्याप्त श्वाप्त कि स्वप्त के वित्त स्वाप्त कि हैं कि स्वाप्त के कि स्वप्त हैं के स्वया हैं कि अहारण्यिक प्रव पर्यवक्षन और परिदार्थि पुर्विस्तयक स्वाप्त कि स्वप्त स्वप्त कि स्वप्त स्वप्त कि स्वप्त स्वप्

ने "च्छ आधिवह ध्रमचस्यत आधिक शाहण्य ान प्रदान गर्दक वा तब दें ते तम कह प्रा ॥ ६ ११ १ ६४ ६ ६ १ १ १ त व द व ४० में स्थाप्त स्थापन आ व आहा नीका प्रदर्भ के क्षी नियान वाला

### अणागारुमञ्जूता मा ।

इत्थिवेद जप्पमचसजदाण भण्णमाणे जित्य एय मुणहाण, एओ वारकारः छ पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि मण्णाओ, मणुसगदी, पर्विदियनादी, तमझत्रा, हा जाग, इत्थिनेद, चत्तारि कसाय, विणिग णाण, दो सजम, विण्णि दसण, दुध्य इ लेस्साओ, भारेण तेउ पम्म सुक्लेस्माओ, भवासिद्धिया, तिण्णि सम्मच, सिन्देर, आहारिणो, सामारुवजुत्ता होति अणामारुवजुत्ता वा '।

इस्थिरेद-अनुब्ययरणाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एओ जीवसमात, ह पञ्जचीओ, दम पाण, विण्णि सण्णाजी, मणुसमदी, पर्चिदियनादी, तनहाज, हा जोग, इत्थिवेद, चचारि कमाय, तिण्णि णाण, दो सजम, तिण्णि दनण, दूसर ह

# भीर अनाकारीपयोगी होते है।

न्धीयेदी अप्रमत्तस्यत जीवोंके आलाप कहने पर-एक अप्रमत्तस्यत गुपस्यान, रा सद्धा-पर्याप्त जीयसमास, छहा पर्योक्तिया, वृद्धों प्राण, आहारसद्धाके विना शव तान सर मनुष्यगति, पत्रिन्दियज्ञाति, त्रसकाय, धारा मनोयोग, चारो वचायोग और आसारकारण ये नी योग, स्नियद, चारा क्याय, आदिक तीन ग्राम, आदिक से सवम, भादिक तीन एर्ट इम्पसे एहाँ लेहवाप, मायसे तेज, पद्म और शुक्त लेहवाप, अपनिविद्ध, औररामिड, स्वाम भार शायोपद्यमिक ये तीन सम्यक्त्य, सिक्कि, आहारन, साकाराययोगी और धर्माण पयोगी होते हैं।

न्त्रावेदी अपूर्वत्ररण आर्थोके आछाप कहने पर—एक अपूर्वकरण गुजरधान, एर हर्ड पर्याज जायसमास, छहाँ पर्याज्यक्ष, इशों प्राण, आहारसंज्ञके दिना शप तार्व 66. मनुष्यगति, पनित्रयज्ञाति, श्रमकाय, बारों मनोयोग, खारां वयनयोग भार आशाहरू योग ये ना योगः श्रीनेश, चारां कवाय, आहि तीन बान, आहि के दा सपम, आहि है व "

| व्य   | 206  | ন্তর্যা                                                | यत्री अप्रमत्तसंयत                                         | आवींके गराप                                      |                                                                 |
|-------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 7 7 7 | 44 4 | ता साहा साहा सा<br>१ ३ वि १ १<br>विसा हिस्स<br>दिसा है | या व द श<br>१ १ ६ १<br>स दश्या सित<br>व द युत्र<br>शांभ तद | 4 4 5<br>4 4 5 4 4<br>4 4 6 4 1 4<br>4 4 6 4 1 4 | त स क्षेत्र में प्र<br>१ १ १११ १<br>स क्षेत्र स की है<br>स्रोही |

त्रसाआ, भारण मुक्तस्ता, धवसिद्धिया, बेदगेण विणा दो सम्मच, सण्णिणी, आहारिणो, सागारुवजुचा होति जणागारुवजुचा वा े।

रिरिपेद अणियद्वीण अण्णमाणे अस्पि एय गुणहाण, एत्री वीतसमासी, छ पज्यचीओ, दस पाण, दो सण्णाओ, मणुसगदी, पविदियनादी, वसकाओ, जब जोग, रिर्वेद, चचारि म्साय, विश्णि णाण, दो सन्म, विश्णि दसण, दन्येण छ देस्साओ, भाषण सुक्केदर्गा; भगसिद्विया, दो सम्मच, सार्ण्यणो, आहारिणो, सागारुवजुता होति अणागारुवजुत्ता वां

्रमण्ये छहाँ तरवाय, भाषां जुहसहया। भव्याक्षित्रक, वेदकसम्बन्धके यिना भीपरा , मिक भीर शायिक वे हो सम्बन्धना सम्बन्ध, साहारक, साहारोपयोगी भीर भना कारोपयोगी होते हैं।

त्यांपेदी भनिपुणिकरण जायांके भारतप कहने पर—पक धनि हस्तिकरण गुणस्थान, पक सभी-प्याप्त जीयसमाल, छडी वयान्त्रियों, हर्गो जान, मेशून आर परिमाह वे ही महाप्त भूगुप्तगात, पर्वोत्प्रवज्ञाति, प्रश्चाय, चार्स मनोश्या, चार्स्स चलपोता और भीहा रिक्कायपात ये ना योगा ज्ञावद चार्सो कारत, न्यादिक तान ज्ञान, माहिक हा सवसन, भारिक शांन करान, प्रश्मस छडी स्ट्याप, भारते गुरुस्या भारतिबद्धिक भाष्यमिक नीर सार्विक ये हें साव्यक्त्य, सिंबक, श्राहारक, साकारोपयोगी और भागकारोपयोगी हार्वे ही

| ą | 106 |   |    |     |    | 1 | त्ती | देवी भ | पूच | ķζ | ण जी | पिक | भारत | रिप |   |   |   |
|---|-----|---|----|-----|----|---|------|--------|-----|----|------|-----|------|-----|---|---|---|
| 7 | जी  | q | 10 | 41  | स् | 1 | 49   | वा     | 4   | 46 | RT.  | संय | ξ    | ð   | ম | ₩ | , |
| 1 | *   | ŧ | 3  | - 1 | ŧ  | ŧ | ŧ    | 4      | ŧ   | ĸ  | 1    | 3   | .1   | Ę   | ŧ | 3 |   |

| # ¥ | भारा व<br>दिना | b 1 | 를 됩<br>경<br>기 | 8 8 | सी | मारि<br>धन<br>अब | शमा<br>क्दो | के.ह<br>विना | मा<br>श्रुष | ŧ | भ | का<br>श्रोप | ef<br>t | आहा | साध्य<br>भया | I |
|-----|----------------|-----|---------------|-----|----|------------------|-------------|--------------|-------------|---|---|-------------|---------|-----|--------------|---|
|     |                | _   |               | _   |    |                  |             |              | _           | - | _ | -           |         |     |              | ۱ |
|     |                |     |               |     |    |                  |             |              |             |   |   |             |         |     |              |   |

# न ३१० सावेश अनिवृत्तिकरण श्रीयोंक भारतप

| 1 | 4 | a)       | q | मा | Ð | 47 | •                    | ΨT   | यो  |     |   |     |      |      |      |   |     |    |    | •          |   |
|---|---|----------|---|----|---|----|----------------------|------|-----|-----|---|-----|------|------|------|---|-----|----|----|------------|---|
| ) |   | ٠        | 4 |    |   |    |                      |      |     | ₹   | ¥ | ₹   | ą.   | . 1  | R (  | ŧ | - 3 | 4  | 1  | शका<br>बना | Ì |
| l | ~ | or<br>Le |   |    | 4 | स  | $^{d_{\mathcal{A}}}$ | न्रम | # A | ÷εί |   | गात | सामा | कंद  | भा १ | म | आप  | ı# | आस | 4141       | ł |
| 1 | * | LT.      |   |    | 4 |    |                      |      | 4.8 |     |   |     | 22)  | भिना | ъ́р  |   | स्र | 1  |    | वना ।      | l |
|   |   |          |   |    |   |    |                      |      | आ १ |     |   | SE  |      | ì    |      | i | 1   | 1  |    |            | l |

पुरिसनेदाण भण्णमाणे अत्य णत्र गुणहाणाणि, चतारि नीतममाम, इ १२ चीत्रो छ अपन्जनीओ पच पञ्जनीओ पच अपन्जनीओ, दम पाण सन पाण वर प्रस्त पाण, चनारि सण्णाओ, तिष्णि गदीओ, पनिदियजाटी, तसकाओ, पण्णास उप, पुरिसनेद, चनारि कसाय, सन णाण, पच सनम, तिष्णि दमण, दच मार्गर हे केस्साओ, भनसिद्धिया अभनसिद्धिया, छ सम्मन, साष्णणो असण्णिण, आहार्त्र अणाहारिणो, सामारुगजुना होति अणागारुगजुना वा ।

वेसि चेर पञ्जचाण भण्णमाणे जित्य णर गुणहाणाणि, दो बावसमाता, व पञ्जचीतो पच पञ्जचीत्रो, दम पाण णव पाण, चचारि सण्णा, विणि गराव, पचिदिपजादी, तसकात्रो, एगारह जोग, पुरिसर्वह, चचारि कताय, मच गाय, पर सजम, विण्णि दसण, दच्य-मार्नेहि छ छेल्माओ, मनमिदिया जमविदिया, छ हम्ब,

पुरुपवेदी जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर—शादिके नी गुणस्थान, सन्न पाट संजी-अपर्याप्त, असजी पर्याप्त और असजी अपर्याप्त ये सार जीवसमाल, छाँ पर्याप्त छहाँ अपर्याप्तिया, पास पर्याप्तिया, पास अपर्याप्तिया, दशों माण, साव माण, क्षेत्रर सात माण, सारों सजाप, नरम्मातिके विना शेष तीन गतिया, प्लेट्रियजाति, स्वस् पन्नहीं योग, पुरुपवेद, सारों कपाय, नेयलखाके विना शेष सात नान, स्वस्ताप्त और यथास्थातसमाके विना शेष पास स्वयम, आदिके तीन दर्गन, प्रध्य आर मान्छ प्र करमाप्त, सन्नासिक, अभ्यासिदिक, छडी सम्बन्ध, सिंबक, असबिक, नाहिक, अनाहारक, सानारीपयोगी, और अनानारीपयोगी होते हैं।

```
<sup>भारतमा</sup> वनाञ्चना बाहारमा, माराहरतचा होति अणागहरतचा वा<sup>स</sup>
                                                           <sup>भा</sup>र्वास चन अपनवाण सञ्चमाण बस्थि चचारि गुणहाणाणि, दो
                              छ अवन्त्रवात्रा पच अवन्त्रवीता, सच पाण, सच पाण, वनारि सण्या
                             गदीओ, बिसियबादी, तमकाया, चनारि जीम, प्रसितवेद, चनारि कताय,
                         निध्य सवम, विध्य दमल, द्व्यंष वाउन्तुक्रतेस्मा, भारेण छ लेस्सात्री, भ
                        अनवभिद्धिमा, एव मस्मव, राज्जिणी अमिनिपणी, आहारिणी अनाहारिणी, साग
                  भार भाषक्षे प्रदों स्त्वारं, अध्योगीनेक, अभ्यासिनेक। प्रदों सम्यक्तः सिक्तः, व
अद्वारक, गाक्यापयोगी और भनाकारोपयोगी होते हैं।
                                         ह ही पुरुषवेशी जावोक्के अववास्त्रकारसक्ष्मी आराव कहते वर-मिध्याबारे,
              देशसम्बद्धाः अस्तिनसम्बद्धाः आर् ज्यानमस्य से बार गुणरणान्, संभी अपरान्त
            इतसरवराष्ट्र आधानसम्बद्धाः आहं अवधानवतः व चार अग्रवसान, च्या जनवार
अत्यत्री अववान्त्र वे दो जावसमा , एहाँ अवधानिवरा, वाच अवधानिवा। सात माण
         जारव नप्पाण च वृत्र आधानमा ज कहा जयमारच्या जा जातामा पार नाम,
प्राव्य चार्य सजार अवस्थाने द्वे वित्य होच ताज गाठियों, प्रची नपजाते, वस्त
        भावत कार्य सहस्य भारतता के व्यवता स्वयं ताच नावधाः प्रवास्त्र भावताः भावताः
      वे बार थीए, उठवरह, बार्र कराव, इत्रात, इत्रुव और शादिक तान ज्ञान स्थापकार
    पाद वाल, अस्त्यम्, सामाविक और उरोक्समण्या य ताल सवस्त, आदिक तील स्था
  पत्र वात्र प्रश्नवम्, वात्यावकः मार् प्रश्नवस्थानः। २००२ वनमः न्यामः वात् वर्धाः
इत्युक्ते कारोतः और उक्त नेस्यायः, नारते छहाँ नेस्यायः सन्यतिविकः, भास्यतिविकः,
इध्दल कारात आर प्रकेटरवाव, भारत ध्वा करणाच गणावावकण, गणावावक
मन्त्रीमरवायके विना दार पात सम्प्रस्त, सिक्क, श्वीकेक मोहारक, मनाहारक
                                                                                           पुरुषेदी अर्थोंके पर्योप्त महाप
                        वे ब्रिका विव हि वे स्वत संक्षित सा
                                                                                                                       बन दश हर विश्व है।
बना बना बना
                                                                                                                                                                                                                             आहा | साक्ष
                                                                                                                                       व्हो /
173
                                                                                                                                      918
                                                                   पुरुवयेनी श्रीवॉक्टे भपवान्त भाराप
                                                                                                                                    संबंद हे जें से साम आ
                                                                                                                    है है देश रे के है रे दे रे के है है है अपने स्वास्त्र 
                                                          2 E 31 14 g
                                                                                                                   उँम अंत हर हा भ तन्त्र त अपहालका
इस समाबिना पुत्र बिना भत्त अना अना
                                                                            आ हर
                                                                             ₹īå
                                                                                                                 वह
```

## होंति अणागारुवजुत्ता वा ।

पुरिसचेद मिच्छाइद्वीण भण्णमाणे आत्थ एय गुणद्वाण, चनारि वीवसमाण, पज्रचीजो छ जपज्रचीओ पच पज्रज्ञचीओ पच जपज्रचीओ, दस वाण मन वाण भाषा सच पाण, चनारि मण्णाओ, तिष्यि गदीओ, पांचिदियनादी, तमराजा, र जोगा, पुरिसचेद, चनारि कमाय, तिष्णि अण्णाण, जमज्ञमी, दा दमण, दब मां छ ठेस्साओ, भवसिद्धिया जमजसिद्धिया, मिच्छन, सिण्जिणो अमिण्णो, आसी अणाहारिणो, सामाह्यज्ञचा होंति जणागाह्यज्ञचा वा "।

वेर्सि चेत्र पञ्जचाण अण्णमाणे अस्य एय गुणहाल, टा बीवनाना, पञ्जचीजो पच पञ्जचीञो, दस पाण णत्र पाण, चचारि सण्णाजो, विध्यि ग्र<sup>री</sup>। प**िंवदिय**जादी, तमकाञो, दस जोग, पुरिसत्रेद, चचारि कमाप, निध्य त्रामाः

## साकारोपयोगी भार जनाकारोपयोगी होते ह ।

पुरुषयेवी सिष्याद्दष्टि जीयांके सामान्य आलाप कहने पर—एक मिय्यादि गुबार्स संब्री-पर्याप्त, सक्षी अपर्याप्त, असजी पर्याप्त और असजी अपर्याप्त थे बार जी निमाण सिंबी-पर्याप्त एक्टों अपर्याप्त मान पर्याप्तिया, पांच पर्याप्तिया, पांच अपर्याप्तिया, द्वां प्राण, स्माण, सात प्राण, चारों सज्जाप, नरकातिके थिना दोष तीन गांत्या, वस्त्रा वाति, असराप, आहारकाययोग और आहारकामिश्रकाययोग के तिना दाप तोह साण प्राप्त पर्याप्त पर्याप्त प्राप्त क्षाया, तीनी अज्ञान, अस्त्रमा, आहारकामिश्रकाययोग के तिन प्राप्त क्षाय क्षायान, स्वाप्त क्षायान, स्वाप्त अस्त्रमा, अस्त्राप्त स्वाप्त क्षायान, अस्त्रप्त अस्त्रमा, अस्त्रप्त स्वाप्त क्षायान, अस्त्रप्त अस्त्रमा, अस्त्रप्त स्वाप्त क्षायान, अस्त्रप्त अस्त्रमा अस्त्रप्त स्वाप्त क्षायान क्षायान स्वाप्त स्वा

उन्हीं पुरुषयेता मिट्याहाँए जीवोंके पर्याप्ताराज्सवार्या भागा वहत वर्षाः मिट्याहाँए गुणस्थान, सद्धा प्याप्त भीर अक्षत्री पर्याप्त ये हो जीवसभास, छहाँ वर्षान्त्र पाच प्याप्तिर्याः दशों प्राण, नी प्राणा चारा सद्धाए, नरक्यतिके विना दोष श्रीत नार्तः प्रचेत्रियज्ञाति, त्रसकाय, चारों सनायोग, चारों यचनयोग, भीदारिकशायदान भारति पिककापयोग ये दशा योगः पुरुषयेद, चारों क्याय, तीनों भज्ञान, सत्यम, भार्षिक

```
नवननः, ६। ६९६, ६६४ माराई छ तस्मात्रो, भवनिदिया अमरनिदिया,
   माध्यवां अमाध्यवों, आहारिषां, मागाकृत्रच्या होति अणागाहरच्या या "।
                     वर्ति चेर अवज्ञवाण मण्यमाण आरेष एय गुणहाण, दो जीवसमार
-वरन्त्रभीश्री वच अवजवीश्री, सच पाण सच पाण, चनारि सन्मानी, विरुग र
'विदियजादी, वमकाओ, विश्वि जाम, पुरिमबद, चचारि क्साय, दी अध
<sup>पत्रमा</sup>, दा द्वण, इन्हण गाउ-मुक्रन्समा, मावण छ लेस्तात्रा; भगीतिद्वण आ
दिया, बिन्डच, मान्द्रणा अाण्यिको, अहारिको अवाहारिको, सामारुग्जना है
्डम्य और मायश्र एड्ड रेखाल मायशिविक, अमग्यशिविकः निष्याल, सक्षेत्र
    र जाहरक भारतारपामा वार अवायरातपामा वार हा
इन्ह्री पुरववेदी विध्यादाह जारोक्के अववायरातपामा वार हा
ार प्रकारमञ्जू संज्ञा सरकारच आर असमी सरकारच ये ही जीवसमास स्वर्ध
त्र अवस्थान त्रका नवाचा कार्य व्यवस्था व्यवस्था कार्य व्यवस्था कार्य व्यवस्था कार्य व्यवस्था कार्य व्यवस्था कार्य
वित वर्ष प्रकारित अवहाद, असारिकास्थ्य, विविवक्रिमेश्च और क्षमणकावयोग
ोग, पुरुववह जारों क्यांत, व्यक्ति हो वळात, अत्तवस आहे हे ही हा स्वयंत्रे
ात हरणाहे, जावते एतं स्थाप स्थापना स्थापना सम्बद्धाः सम्बद्
्रांस ७४ . १५ जावक ज्वर जरवाचा व्यवस्थान जनवाजावका १४० हो।
सर्विक आहारक, धनाहारका सावस्थानी और सनाकारीययोगी होते हैं।
                          पुरुषेदी मिच्यारीष्ट जार्योक प्रयान्त भारतप
                                   वस म ४ ३ | वसा अने वस मा हैन कि स वाहा
             पुरववर्त्ता मिष्याद्दाष्टि जीवॉन्टे अपयान्त जाराप
                      ह्य | यो | व | व्हा | सब द छ ।व | व | विक्रिया। व
                                                                                            मा मा ।
```

पुरिसचेद-सासणसम्माइहिप्पहुडि जान पडम अणियहि वि तान मृहार गय। णवरि सञ्चरथ पुरिसचेदो चेन वचन्त्रो । सामण सम्मामिच्छा जमजदसम्मादहीण किय गढीओ वचन्त्राओं ।

'वाउसयोदाण भण्णमाणे अस्यि णय गुणहाणाणि, चोहम दीवममाना, उ ध्व सीत्रो छ अपन्नचीत्रो पच पञ्जचीओ पच अप चचीओ चचारि पञ्जचीओ चनारे वा अचीओ, दस पाण मच पाण णत्र पाण सच पाण अङ्क पाण ठ पाण सच पान १२ ६३ ठ पाण चचारि पाण चचारि पाण तिष्णि पाण, चचारि सम्मात्रो, तिष्ण गर्दाबा होन्ही णरिथ, एउदियजाढि आढी पच जादीओ, पुढवीकायाडी ठक्काया, तेरह जोग, पक्कार

पुरुपनेदी जीयोंके सासादनसम्यन्दाष्टि गुजरधानसे टेकट अनिशृतिकाल गुक्स्टरो प्रथम मागतरुके आलाप मृख ओघालागेंके समान होते है। विशेष धान यह है है से भालाप कहते समय सपत्र पक पुरुपवेद हो कहना चाहिए। तथा साधादनसम्यापि, धा मिमप्पाराष्टि और अस्पत्रसम्पन्धिः जीयोंके गति आलाप कहते समय नरकारें है। वि रोप तीन गतिया कहना चाहिए।

नपुसनयेदी जीपोंक सामान्य आराप कहने पर—आदि ना गुपस्थन द ए जीपसमास, सडी पर्याद्विय जीपोंके छहां प्रयादित्यां, छहां अपूर्यादित्यां, सत्वताद इ भीर यिक्टोद्विय जायोंके पास प्रयादित्या, पाय अपूर्यादित्या, पदेदिय जायोंक दा पर्याद्विया, चार अपूर्यादित्या, सडी पत्विद्विय जायोंसे त्याहर पदेदिय जायोंक त्याद्विया, पूर्वाद्व अपूर्याद्विकाल्यों दृशों प्राण, सात प्राण, नात प्राण, आह प्राप, एव हव सात प्राण, पास प्राण, छह आल, चार प्राण, चार प्राण और तीन माणा चारों सत्य, तरहरू दियंचाति और मनुष्याति थे तीन गतिया होता है परनु नपुसकपेदी जीपोंके देगन धं होती है। परेन्द्रियजाति आदि पायों जातिया, गृथियाकाय आदि छहां क्य, आराद्धार्यः और साहारकमिश्रकाययोगके यिना तेरह योग। नपुसक्येद, चारों क्याप, प्रम १९११

| ₹         | 313 |                                              | नपुः | प्रक्रयेशी ज | ।योंके स | मान्य | बाखाप                    |        |
|-----------|-----|----------------------------------------------|------|--------------|----------|-------|--------------------------|--------|
| 7 5 27 18 | (4  | य है। य<br>र•,७,४ व<br>र अ<br>र द अ<br>र द अ | 1 27 | যা ৰ         | € 217    | 87    | 441<br>8 E 41 8<br>5 8 8 | THE SE |

संत-पन्दबणाणुयोगहारे बेद-वानाश्वरणाण

पचारि नसाय, छण्याण, चचारि सत्रम, विश्वि दसण, देन्र भावेहि छ लेस भवतिदिया अभवामिदिया, छ सम्मच, सण्यिको अमण्यिको, आहारिणा अणाहा यागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा।

वर्षि वेच पजनाम भग्नमान गरिय वात्र गुणझाणानि, सत्त जीवसमासा, पज्जपोओ पच पञ्चचीया चचारि पजवीत्रो, इस पाण गर पाण अङ पाण सच पा छ पान चचारि पान, चचारि सच्चाओ, विच्नि गर्दाओ, एहदियज्ञादि आही पर वादीआ, प्रदर्शकावादी छक्ताव, दम जाम, वाद्वसववेद, चचारि कताव, छ वावा चवारि सञ्जम, विध्वि दसवा, दन्न मानीह छ जेस्सानी, भवसिदिया अभवसिदिया, छ सम्मच, सिष्णियो असिष्णियो, आहारियो, सागारुरजुचा होति अणागारचजुचा हा"।

भीर चेपल्डानके विना चीच छह्न झन, ससवम, देशसवम, सामाविक भार छेरीपस्थापना वे बार सवमा, भाविके वीन हरान इत्य भार भावते छडी केरवार अववस्तिक, अभव्य विदिक्त प्रती सम्बन्ध्य सिंडिंड, असिंडिंड, बाह्यरक्त साहारोपयोगी और अनाकारोपयोगी हात हा

उन्हों नपुसक्तेष्ट्री आयोक्षं पर्यान्तकालसक्ता भागाय कदने पर—भाषिके नो गुण हेपान, प्याप्तकारभाषी सात अवसमास, छडौ क्वांदितवा, पान क्वांदितवा, वार प्याप्तिवा। दर्शों माण, ना माण थाड माण, सात माण, सह माण, भीर चार माण, बारों संब्रार, देवगतिके बारों मनोवोग वार्ते वचनवोन्, श्रीशारिकहायकोग भर प्रतिवकहावकोग वे सा योग मुखन होते, बार्स ह्यास मन वश्यकान और नेवल्यान है विना छह सन अलवम, रेसावस, वामाविक और छेत्रीपरधापमा ये बार सदाम, आदिके तीन वसन मन्त्र और आपसे छत्ती ्रेस्तार् भव्यतिद्धिः, अभव्यतिद्धिः, ग्रहः भव्यत्तिः सिक्षः अस्तिकः भवितः भव्यत्तिः स्वकारारः सिक्षारारः योगी ओह अनाकारोपयोगी दीते है।

7 312 नपुंसक्वेत्री जावाँके एवाप्त गाराए ं की <sub>मंत्री</sub>

627

,1

€ द मा दस

तेसि चेत्र अपञ्चलाण अण्णमाणे अत्थि तिर्णण गुणहाणाणि, सन वारवस्य छ अपञ्चलीओ पच अपञ्चलीओ चचारि अपञ्चलीओ, सन पाण सन पाण तर पाप पाण चचारि पाण तिर्णण पाण, चनारि सण्णाओ, तिष्ण गर्दाओ, प्रतिराध्य आदी पच जारीओ, पुढनीकायादी छ काथ, तिर्णण बाग, णतुमवरेद, चनारि हक्त पच णाण, असनमे, तिर्णण दसण, दच्चेण काठ सुनक्रेस्सा, मोनेण किर्यनीत को लेस्साओ, अतिसिद्ध्या अभवसिद्ध्या, मिच्छन सासण-सद्ध्य वेदगमिदि चनारि सर चाणि, सण्णणो असण्णणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागाहनस्चन हाँवि अगम मजुना वाराः।

णरुसपरेद मिच्छाइद्वीण मण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, चारस वीरवरण छ पञ्जवीत्रो छ अपञ्जवीत्रो पच पञ्जवीत्रो पच अपञ्जवीत्रो बचारि परहणा चनारि अपञ्जवीत्रो, दस पाण मच पाण णर पाण सच पाण अङ्ग पण हार हर

नपुमकोरी मिध्यादृष्टि आवोंके सामा य आलाप कहने पर—एक विश्वातशृह्य दर्भ सीर्ह जीपसमास, एहीं पर्याजिया, छही अपर्याजियां, पाय पर्याजियां, पाय अपराजियां हो पर्याजिया, साह अपराजियां, होों प्राज, सात प्राज, भी प्राज, साल प्राज आहा सहसा, हह रह

| न     | 31   | 15                     |   |             |   | તવું | सक्रव                         | वी . | 417 | તં≉ વહ                         | वाप      | त भाउ       | 14                |         |                               | الدان |
|-------|------|------------------------|---|-------------|---|------|-------------------------------|------|-----|--------------------------------|----------|-------------|-------------------|---------|-------------------------------|-------|
| THE T | ter. | 9<br>4 #<br>4 #<br>6 # | 4 | 1 4 4 4 4 4 | • |      | या<br>१<br>माजि<br>स द<br>६ द | 1    | *   | #1<br>1 34<br>54<br>461<br>411 | 64<br>14 | e c<br>feer | का का<br>का<br>का | 2 2 2 2 | वा<br>वि वि<br>वि वि<br>वि वि | 4.9.2 |
|       |      |                        |   |             |   |      |                               |      |     | 40                             |          |             | ##                |         | 4 "                           | -     |

पच पाण त पाण चनारि पाण चनारि पाण विभिन्न पाण, चनारि तेष्णि गदीओ, प्रविध्वादि-आई पच बादीओ, पुदर्शकायादी छकापा गद्रसप्वेद, चनारि गसाप, विष्णि अण्णाण, असजमी, दो दसण, दच्य-केस्साओ, भविषादिया अभवासिदिया, पिन्छच, सिण्णणो असिण्णणो, अणाहारिणो, सागारुगञ्जचा होंवि अणागारुगजुना वा<sup>11</sup>।

ां चेव पञ्जचाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, सच जीवसमासा, छ पच पञ्जचीओ चचारि पञ्जचीओ, दस पाण णव पाण अह पाण सच पाण चारि पाण, चचारि सम्लाओ, तिष्णि गदीओ, एहिंदैयजादि आदी पच हृदवीकापादी छ काय, दस जोग, णजुसयवेद, चचारि कसाय, तिष्णि सजमी, दो दसण, दम्ब भावेहि छ लेस्साओ, अवसिद्विपा अभवसिद्विपा,

ाख प्राया छड् प्राण, खार प्राणा खार प्राण, तीन प्राण, खारों सहाप, वेबगतिके विका पितपा, पहेरिजयज्ञाति आदि पाखों जातिया, प्रांपणीकाण आदि छहीं काण, प्रोगाश्चिकके दिना टीज नेदह योग नगुसक्येष, खारी काणा, जीनीं अखान, ताहिके सो दर्शन, द्राप्य शीर भागते छहां लेखाणे, अव्याविद्धक, अध्यायिद्धिक, अध्यापिद्धक, अध्यापिद्यक, अध्यापिद्धक, अध्य

ां नपुसक्षेत्रों मिध्याहिंद्र जीयांके वर्षांच्यावस्थान भी आखाय कहूँने पर—यक्त प्रास्थान, सात वयाच्यक जीवसमास छही पर्यास्थित, यान पर्यास्थित, बार पर्यो मान में मान, आठ मान, सत्य मान, यह मान और पर्यास्थान पर्यो तिके विना दोच सीन गतिया, यहे द्वियज्ञाति आदि वार्यो जातियां, पृथियीक्यय । या वार्या मानेयोग, बारों यवनयोग, औरमुरिककाययोग और विकिश्यक्रमध्योग नपुस्तकेंद्र, वार्यो कवार, वार्यो अवान, अस्वया, आहिके वे इस्त, प्रस्त एसी देखान, अस्वविद्य, अस्वयांतिकक्ष मिष्यास्थ, विक्रक, स्वतिक, मिच्छच, सिष्यिषो अमिष्यिषो, आहारिषो, मामाहरतुना होति अनामाहरतुना वा ।

वेसि चेन अपज्ञत्ताण भज्जमाणे अस्य एग गुणद्वाः, तन जीवनगतः, व अपज्ञत्तीनो पच अपज्ञत्तीनो चनारि नाज्ञत्तीना, तन पान मन पान उत्तर पच पाण चतारि पाण तिण्णि पाण, चनारि मण्याना, तिण्यि गईना, व्यक्तिक्ष आदी पच जादीना, पुढरीकायानी उत्तराया, तिण्यि जाण, णजमप्तेन, चनारि क्यान दो अण्णाण, अमज्ञत्वो, दो दमन, द्रिण काज मुक्तिक्मानो, नार्वेण किह्नालक्ष्य स्मायो, मनाविद्विया अभवनिद्विया, मिच्हन, सिम्पणी नमण्यान, नार्वेल अणाहारिणो, सामानुन्युचा होति अणामानुन्युत्ता वा '।

माहारफ, साकारोपयोगा और अनाकारापयोगी होते है।

| न          | ३२१              |       |                                                                                                                                            | नपु                 | सकोर          | ी मिध्यादां                            | हे जीवें     | के पय     | ाप्त                  | अस              | प   |   |   |     | z 1   |
|------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----|---|---|-----|-------|
| <u>ग</u> १ | जी<br>७<br>पर्या | 4 4 4 | 羽<br>まっ<br>さっ<br>さっ<br>まっ<br>よっ<br>まっ<br>よっ<br>まっ<br>よっ<br>まっ<br>なっ<br>まっ<br>まっ<br>なっ<br>なっ<br>なっ<br>なっ<br>なっ<br>なっ<br>なっ<br>なっ<br>なっ<br>な | ध ग<br>३<br>न<br>ति | <u>इ</u>   का | या वि<br>१० ११<br>स ४ न<br>व ४<br>वी १ | के हा<br>अहा | १<br>श्रम | र<br>२<br>१शु<br>प्रव | है<br>इ.स<br>सा | स र | T | 3 | 17T | - E R |

| म ३२२                            |                           | नपुसक वे                          | ी मिष्याद्यी                            | ! जीवाँने ॰                          | अपयाप्त बाह्यप                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| য় বী ব<br>২ ৩ হল<br>যে ৬ল<br>১ল | मा स<br>७ ४<br>७ :<br>६ : | गुह <u>का</u><br>३५ <u>६</u><br>व | या व व<br>३ ० १<br>आ मिन<br>विषि<br>कान | ्वा स्य<br>३ र<br>इ.स. नस<br>इ.स. नस | दे छ स स सहि आ<br>२ द्वार २ १ २ १<br>चक्ष का स नि छ प्राः<br>अच उ. प्रस्त करा<br>सा दे |

णयुग्तवेद सासणमम्माइद्वीण भण्यमाणे अस्यि एग गुणद्वाण, वे बीवसमासा, छ अचीओ छ अपउनचीओ, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, तिण्णि गईओ, चिदियजादी, तमहाओ, चारह जोग, सासणगुणेण जीवा णिरमगदीए ण उप्पनित ण वेउध्यिमिस्मशायज्ञोगो णस्यि । णयुसयवेद, चचारि कसाय, तिण्णि अष्णाण, सजमो, दो दमण, दुच्र भोरोह छ छस्माओ, भरसिद्धिया, सासणसम्मन, सण्णिणो.

ाद्वारिणो अपादारिणो, सामारुपतुचा द्वांति जणामारुपञ्चचा वा <sup>प</sup>।

वर्सि चेत्र पञ्जवाल भज्जवाणे अस्यि एय गुणहाण, एजो वीयसमासो, छ जचेत्री, दम पाण, प्रचारि सण्णाजा, विष्णि गदीजो, पर्चिदियजारी, वसकाजा, म जोग, गजमयोद, चचारि रुमाय, विष्णि जण्जाप, असजमी, दो दसप. हच्च-

नपुसक्येदी सासाइनरुम्बर्ग्ध जीयाँक सामा य आठाप कहने पर—यक सासाइन णस्थान, सम्रा पर्याप्त आर. सम्रा अध्याप्त ये दो जायसमास, छही पर्यापित्या, छही पर्याप्तिया, दृत्ती प्राच, सात जान, चारों सम्राय, देवगातेके यिना दोप वीन गतिया, पर्वे 'प्रयाप्ति, प्रयक्ताय, आहारक्वायसागारिक, और पित्रियित्रसम्बन्धयोगके विना दाप बारह गेन होते हैं। यदा पर पित्रयिक्तियंत्र नहीं होनेना कारण यह है कि स्वास्त्र गुणस्थानके एर कर जीय सरदगतिमें नहां स्वास्त्र होते हैं, इसक्टिय यहा पर पित्रियत्रिमाक्वायोग नहीं

ा नमुसक्येष, बारा क्याब, तीमाँ नझान असवम, नादिक हो दर्शन, इच्य और आयसे छहीं स्वाद अन्यतिहरू, वासाद्वनम्पदान, सदिक, नाहारक, अगहारक। सानरतिवरीतो और नानरात्वयोगी दोन है। नमुद्राक्येदी सामाद्वसम्पदादे आयोंने वर्षात्वसम्बन्धी आलाप कहने पर- यक्त सामाद्वसम्बन्धी सामाद्वसम्पदादे आयोंने वर्षात्वसम्बन्धी आलाप कहने पर- यक्त

रक्षाय, देपगदिके विना द्वेप कान गठिया, प्रवेद्विपज्ञाति, त्रसंक्षाय, बारों सनोघोग, बारों प्रत्योग, भैरतारिक्कायपोग भार विविधिकायण्योग ये दश यामा नपुसर्वयेद चारों क्रपाय ोनों भग्नान असवम, भादिके दा दर्शन द्वाप भैर स्रोत्येष्ट पडों न्याप अध्यक्षित्रक,

ने ३२३ नपुसक्येई। सासाव्यस्यम्बाप्टे जीवीके सामान्य नाराप

मोबेर्डि छ लेस्माञो, मबिभिद्विया, मामगनम्मन, मण्यिको, आहारिको, सामास्त्रका होति अणागास्त्रज्ञता वा "।

तेमि चेन अपञ्चलाण मण्णमाणे अति गण सुणहाण, ण्या बीतमाना, व अपञ्जलीओ, मच पाण, चनारि मण्णाओ, दी गदीओ, देन णिखमरी णीय। परि दियजादी, तसकाओ, वे जोगा, नेजन्यियमिम्मकायजोगो णिखा। णज्यस्यद, चर्णा कसाय, दी अण्णाण, असजमी, दी दमण, वन्नेण काउ-मुक्केटरेस्ना, मानेण किष्ट्वात काउंटरसाओ, मनिविद्या, मामणमम्मच, मण्णिणो, आहारिणो अणाहागिणा, सामार यज्ञला होति अणागारुमञ्जा नां।

सासादनसम्यक्त्य, सदिक, बाहारङ, सामारोपयोगी बीट बनाकारोपयोगी होते हैं।

नपुसकपेदी साखादनसम्यन्दाष्ट जीजाँके अपयोप्तजानस्वराधी आलार इहन पट्ष्यक सासादन गुणस्थान, एक सभी अपयाप्त जीवसमास, छहाँ अपयान्त्रिया, सह यह, बार्पे सहाप, तिर्वचगति और अनुप्पगति ये दो गतिया होती हैं। किंदु दुगारी और मस्कापित नहीं होती है। पचेन्द्रियज्ञानि, तकराय, ओदारिक्सिनकारची। आर क्षार्य कायपीत ये दो पोग होते हैं। किंदु वहा पर पिनावेक्सिअकारची। नहीं है। नदुक्ता वार्पे क्षाप्य आदिके दो अपना अस्वय, आदिके दो अपना अस्वय, आदिके हो क्षान और किंदु होती, त्राप्त हार्पे कार्पित और अस्वप्त, मावेह होता, अन्ति के साथ अस्वप्त, आदिके हो स्वान त्राप्त अस्वप्त, अस्वराद, अमहारक, अमहार

न देश जिस्तावनसम्बन्धि अभिके प्राप्त वालाप स्वाप्त का विकास का वि

| न ३२५                      | नपुसकोदी सासादनसम                                              | यग्द्धि जीवोंके भएगांप्त मालाप                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| य-जी प्रश<br>११६७<br>भास अ | संगद्दका या विक<br>४ २ १ १ २ २ १ ४<br>तिप त्रस्त ओसिन<br>स काम | हा सय ६ छ स स सह श्री १<br>२ १ २ ६२११ १ १ १ ६६<br>उस अब अब सार्थ<br>इस्ट्रेस |

णवुसयवेद-सम्मामिच्छाइद्वीण भण्णमाणे अतिथ एग गुणहाणं, एओ जीवसमासो, छ पज्जविओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ, विण्णि गदीओ, पविदियजादी, तसकाओ, दम जोग, णउसयोद, चनारि कमाय, विष्णि पाणाणि वीहि अष्णाणेहि मिस्साणि, अमजमो, दो दसण, दब्ब भावेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सम्मामिन्छच, सिन्गणी, आहारिणो, सामारुपनुत्ता होति अणामारुपनुत्ता वा<sup>ग्त</sup>।

णयुसयवेद अमजदसम्माइद्वीण मण्णमाणे अस्थि एग गुणहाण, वे जीवसमासाः छ पण्डचीओ छ अपञ्चचीओ, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, विण्णि गरीओ. पविदियजादी, तमकाओ, बारह जांग, ओरालियमिस्सकायजांगी णित्य । णउसययेद, चतारि कताय, तिष्यि णाण, असजमो, तिष्यि दमण, दृष्य भावेहि छ लेस्साओ.

मपुसक्षेत्री सम्याग्मध्यादिष्ट जीवीके भाराप कहने पर-पक सम्यामध्यादाष्ट्र गुणस्थान, एक संबो पर्याप्त जीवसमास, छड्डो पर्याप्तियां, दशों माण, चारों सदाय, देवगतिके विना रोप तीन गतियां, पचे द्रिपजाति, त्रसकाय, वारों मनोयोग, वारों पचनयोग, भौता

रिक्काययोग और विभिन्निक्काययोग ये दहा योग, नपुनक्येद, खारों क्याय, तानों अहानोंसे निधित आहिके तान बान, अलयम आहिके दी दर्शन, इच्य और आपसे छहाँ लेखाए. भव्यसिद्धिक सम्याग्यध्याख सिक्क, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

नपुसक्रवर्शः असवतसम्बन्दान्दे जीवोंके सामान्य भारतप कद्दने पर—पक्त भविरत सम्यार्टाष्ट गुणस्थान, सन्नी पर्याप्त भार सन्नी भएर्याप्त ये दो जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया. एहीं अपयान्तियां, दर्शी प्राण सात प्राण; खारी सहाय, देवगतिके विना शेष तान गतियां. रवेन्त्रियज्ञाति, त्रसदाय, वारों मनोयोग, वारों यवनयोग, भीदारिवदाययोग, योमयिददाय योग पिन्नियक्तिश्वकाययोग और कामणकाययोग य बारह योग होते हैं। किन्तु यहा पर भादारिकमिश्रकाययोग नहीं होता। नर्पुसक्येत्, जारों क्याय, आदिके तीन हान, असयम, भादिके तीन दरान, द्रव्य और भाषते छड़ों केरवार्य, मध्यसिदिक, भीपरहासिक, साथिक

नं ३-६ नर्भसक्तवेदी सम्यग्निध्यादधि जीवोंके भाराप

हुजी पश्चसग्रहेका यो वंक<u>का</u> सब रेरके ४ इंडर रंड ४ ३ ह अहा तथ दस विश

भविभिद्रया, विष्णि सम्मत्त, सिण्णिणो, जाहारिणो जणाहारिणो, मागास्तर्जा ह जणागास्त्रज्ञता ना ै।

तेसि चर पञ्जचाण भण्यमाणे अतिथ एय गुणहाण, एत्रो बीरसगर, पज्जचीओ, दम पाण, चतारि मण्णाओ, तिण्णि गईत्रो, पन्तिरिजारी, नवस्त्रात्र, बोस, णजुमयवेद, चतारि कमाय, तिण्णि णाण, असत्तम, तिण्यि ४५ण, रुव गर्रे छ ठेस्साओ, भगसिद्रिया, तिण्णि सम्मच, माण्णिणो, आहारिणो, माणहवज्जा ह अणायारुगजुचा गाँ।

भीर आयोषदाधिक ये तीन सम्यक्त्य, सद्विक, आदारक, बनाद्वारक, साशायरपेण है जनाकारोपयोगी दोते हैं।

उन्हों नपुसक्तेयदा अस्वयसस्यक्ति आयोक पर्यान्तकारस्य आहार इस्वर्ष-एक अधिरतसम्बन्धि गुणस्थान, एक सभी पर्यान्त आवमसात, उहाँ पर्यान्ताः । प्राण, चारों सम्राप, देनगतिक विना शेष तीन गतिया, पचेन्द्रियज्ञाति, प्रवस्य क्ष्म मनोयोग, चारों सम्बन्धोग, औदारिस्कायनोग और येन्द्रियक्तान्योग थे द्वा योग न्युक यह, चारों क्याय, आदिक तीन प्रान, अस्वयम, आदिक तीन दर्शन, द्वार्य और भागन्य नेद्याप, सम्बस्तिक्कि, भोपस्तिक, साविक शेर सायोपस्रामिक ये तीन ममनस्य सार्क आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होने हैं।

| 2010 | 1 2 64 | य विश्व<br>विश्व<br>विश्व |   | ड स ह स ह से हैं।<br>सा ह स अंत स सार्थ हैं।<br>सा ह सा अंत स सार्थ हैं। | ı |
|------|--------|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---|
| ١    | I      | ो <b>का</b> न श           | E |                                                                          |   |

सं चेर अवन्त्रताण भव्यमाणे अस्यि एय गुणहाण, एत्रो जीवसमासो, **छ** ग्रो, सच पाण, चत्तारि मण्णाओं, णिरयगदी, पर्चिदियजादी, तसकायो, व सपवेद, चत्तारि कमाय, तिथिम णाण, असजम, तिथ्णि दसण, दब्नेण काउ-ा, भारण जहािणया काउलस्या, अवसिद्धिया, दो सम्मत्त, कदकराणिज्ज इगसम्मच छद् । सच्चिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामारुबजुत्ता होति रनुचा वा<sup>""</sup>।

णडसपरेद सबदामनदाण भण्जमाणे अस्य एम मुणद्वाण, एजो जीवसमासा, छ ो, दस पाण, चचारि सच्याओ, दो गदीओ, पाँचिंदियनादी, तसकाओ, णन उमयोद, चत्तारि कमाय, विष्णि णाण, सञ्जमासजम, विश्णि दसण, द्ब्बेण छ

नपुसकवेदा अस्पतसम्पाराहि आपोंके अवयाध्वकात्सव भी आसाप कहने पर-पक सिर्यग्रहि गुणस्थान, वह सजी अपयोज जायसमास, छडी अपयादित्या सात चारों सहाय, नरकगति, पचित्रियज्ञाति, त्रसकाय, यतिविक्तिधवाययोग आर काययोग ये दो योगः नपुसक्षेत्रः, घारों कवायः, आदिके तीन बान असयमः, आदिके र्शन, इच्यते कापोत और पुक्र लेखाय, आयते जयन्य कापोतलेखाः शच्यतिविक इ भीर शायोपसामिक ये दो सम्यस्त्य, होते हैं। यहा पर शायोपसमिक सम्यसयके ा कारण यह दे कि इतर स्पेयदेवकी अवस्थित यहा पर श्रायोपस्थिकसम्यक्त्य पाया ह । सांग्रक, आहारक, अनाहारकः साशारोपयोगी और अनावारोपयोगी होते हैं।

न्युत्तरपेत्रा सपतासपत जीयोंके आलाय करने पर-पक देशांवरत गुणस्पान, यक न्यर्थान्त जायसमास छडाँ पर्यान्तिया, इशाँ प्राण खारो सन्नाप, तिर्पयनाति भार प्यगति ये दो गतिया पंची द्रवजाति श्रसदाय चारों मनोयोग, चारों प्यनयोग भीर दारिकायपोम ये नो योगः नयुसमयद चारों क्याय, आदिक तीन पान, सयमासयम दिके तीन इसन मूम्पसे एडी जरवार्य आवसे तेज वस और गुरू जेरवाय, अध्यसिजिक

नपुस्त वेदी असंयतसम्यन्दारि जीवोंके भएवाज भारतप ्रतीय पास दक्षण संदक्षण स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप रेस्सा, भावण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्मा, भवसिद्धिया, तिष्णि सम्मत, मध्यिमा, बर्ग सागारुपञ्चा होति जणागारुवज्ञता वा ै।

णउसपनेद पमचसजदप्पसुढि जार पढम-त्रणियद्वि ति तार इत्यार म णगरि मन्त्रत्य णजस्योदो नचन्त्रो ।

जनगरनेदाण अण्यमाणे जित्य छ गुणहाणाणि जदीरगुणहान वि अपि जीवनमाना जदीदजीयसमामो वि अत्यि, छ पजनीओ छ अप्रज्ञनीओ अप्राप्त वि जित्य, दम पाण चचारि पाण दो पाण एग पाण जदीदपाणो वि अत्यि, पर्व मण्या सीमसच्या वि जित्य, मणुसगरी सिद्धगदी वि अत्यि, पर्विदियनारी अर्थी वि जित्ये, तमकाओ अकायच वि अत्यि, एगारह जोग अन्नोगो वि अत्यि, साया

भीवरानिक, शाविक भीर शावोपरामिक ये तीन सम्यक्त्य, सिंबक, माहारक, नाक्षणी भार भनाकारोपरामी होते हैं।

नपुरकपदा जीयाक प्रमत्तस्यतः गुजस्थानसं लेकर अभिगूतिकरण गुवस्थाने । प्राप्तकक स्वकार जीयदी जायोंके आकारोंके समान दोते हैं। विशय बात वह है बहु प्राप्तार करते समय सर्वेत्र यक्त नपुरक्तदेश हो बहुना खाहिए।

भगगन रहे। जीवींक भारत्य बहुने पर—भान शिक्षरणक भवेर भाग कहा का द्वित गुमस्यान भार भगीनगुणस्थान भी होता है, सेवा-य्यास्त्र और भगवींन व । वे का राम भगगनजायनमास स्थान भी होता है, यहां पर्यास्त्रिया, एहा भगवास्त्रिया क्यास्त्रिया । प्रमान्यस्थान भी होता है, त्यों प्राण, वार प्राण, वो प्राण, एह प्राण तथा भागे । स्वात्रिय है, परिवस्त्रिया तथा शील्यसंवर्षणन भी होता है । प्राण्याति तथा विकास हत्य है, पर्य-द्रयाति तथा भनि-द्रयस्थान भी होता है, प्रसद्धात तथा । होता है, नार्य मने,यान, वार्य प्रान्थान, आस्तरस्वाययान, आसार्व्यवस्थान क्षास्त्रिया ।

#### 

। अक्साओ वि अरिय,पच णाण, चचारि सबम णेत सबमो णेव असबमो मो वि अत्य, चत्तारि दसण, दब्वेण 15 लेस्साओ, भावेण सुक्रलेस्सा तिय, भवसिद्धिया पत्र भासिद्धिया णेत्र अभवसिद्धिया ति अत्थि, देश गणी भेव सण्यिमो पेर असण्यिमो रि अस्पि, जाहारियो जवाहारियो, होति अणागारुगञ्जता वा सागार अणागारीहे जुगनदुगञ्जता वा॥ ।

र्प अणिपड्रिप्पहुरि जाव मिद्धा चि ताव मृतोप भगो । एवं वेदमग्गणा समचा।

नापाणुवादेण ओघाठावा मृलोय मगा । णगरि दस गुणद्राणाणि वचन्त्राणि । हाण, जदीदजीवसमासो, जदीदवज्रचीओ, जदीदपाया, छीणसप्या, सिद्धगदी, गपस्थान भी होता है, मविद्यान भादि पार्ची हान, सामायिक, ऐद्रोपस्थापना, त्ताव भार पंचाववात वे बार संवम तथा सवम, असपम ओर संवमासंवम

परित भी स्थान होता है, बारों इरान, प्रश्ने छहाँ रुखाए आपसे नुहरेखा रगास्थान भी होता है। अम्पतिदिक तथा प्रव्यासिदक और अभ्रव्यासिद्धक हन दोनी ह रहित भी स्थान होता है, भोपसामक और शायिक ये दो सम्यक्त, सहिक तथा गर ससमिक दन दोनों विकस्पेंसे रहित भी स्थान होता है, माहारक भनाहारक। रोगीं भीर मनाकरोपयोगी तथा खाकार और मनाकार हन दोनों उपयोगीक्षे युगरह

मपगतवेदी जीवांके भनिगृत्तिकरणके द्वितीयमायसे लेकर सिद्ध जापातकके प्रत्येक भाराप मूळ भोघारापके समान जानना चाहिए।

कपायमार्गणाक अनुपाइसे भोधा गय मृत भोषालपांके समान हैं। विशोध बात यह इसप्रकार बेड्मानचा समाप्त हुई। करायमागणार्ते दश गुजस्थान कहना चाहिए। यहा पर अतीतगुजस्थान अतीत मास, भर्तातप्रपान्त अर्तातप्राच, काचश्रक सिद्धगाँत, अनिद्रियत्व अद्ययत्व, चीय पार्तगहरू पोत्रह ता शेवर ते गत सता यात्र चीय पार्तगहरू पोत्रह ता शेवर ते गत सता स्वयान

भएगतयेदा जीयों के माराप

थणिदियच' जकायच, अञ्चोगो, अरमाओ, देरलणाण, उहास्वादगिशस्तृहरू केरलदसण, दुन्य मोबेहि जलस्ताओ, णेत्र भवनिद्विया, णत्र मध्लिणा जेत्र ज्वर्ण सागार-खणागोरीहि जुगदुराञ्चचा ता चि णिटित्र ।

कोघरुमायाण भष्णमाणे अतिय ण म मुणद्वाणाणि, चौन्म जीउसम्म पञ्जचीओ छ अपज्जचीओ पच पञ्जचीओ पच अपज्जचीओ चत्तारि पञ्जचान व अपञ्जचीओ, दस पाण सच पाण गत्र पाण सच पाण अद्द पाण ठ पाण सव पाण पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिर्ण्णि पाण, चत्तारि सण्णाता, व गदीओ, एर्स्ट्यजादि-आदी पच जादीओ, पुढर्नाकायाने ठ काय, पण्णारह जाए, हि वेद अवगदनेदो नि अत्थि, कोघरुमाय, सच णाण, पच मचम सुदुम जहान्तारन णरिय, तिष्णि दसण, दब्ब मानेहि ठ लेस्साओ, मनतिद्विया अमनसिद्वा, ठ सन् सण्णिणो अस्रिष्णणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामार गुच्च होति नणागर न उत्ता

अयोग, अरुपाय, रेचछञ्जान, यथास्यानयिहारदाव्हितयम हेपछर्चान, उत्य अछेरपय, प्रत्यक्षिदिक पिरुस्पते रहित, सम्बन्ध और असाईक इन रोगें रहित, साकार और अनाकार उपयोगोंसे युगयत् उपयुक्त इतने स्थान नहीं होते हैं।

शोधकपाथी जीवोंक सामान्य आछाए कहन पर—आदिके ती गुजरवान, जीवसमास, छहों पर्याप्तिया, छहों अपयोधित्या, पाव वर्षाप्तिया, पाव अपयाधित्या, पाव पर्याप्तिया, चार अपयोधित्या, द्वार अपयोधित्या, चार अपयोधित्या क्षार प्राप्तिया क्षार प्राप्तिया, व्याप्तिया क्षार प्राप्तिया क्षार प्राप्तिया क्षार प्राप्तिया क्षार प्राप्तिया क्षार क्षार क्षार प्राप्तिया क्षार व्याप्तिया क्षार क्षार क्षार प्राप्तिया क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार क्षार प्राप्तिया क्षार क्षार क्षार प्राप्तिया क्षार क्

| त्र की प्र<br>इस्क्री<br>इस्क्री<br>इस्क्री<br>इस्क्री<br>इस्क्री<br>इस्क्री<br>इस्क्री | 21 d 1 € | का यो व क<br>इ १५ ३ १<br> | 10, 4 2 | ड स्तात वर्ते के प्राप्त स्तात स |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

वेभि चेन पञ्जचाण अण्णमाणे अस्थि णन गुणहाणाणि, सच जीनसमासा, छ परज्ञचीओ पच पञ्जचीओ चचारि पञ्जचीओ, दस पाण णन पाण अह पाण सच पाण छ पाण चचारि पाण, चचारि सण्णाओं, चचारि गदीओं, एद्रियजादि-आदी पच जारीओ, पुरतीकायारि छ राप, ण्यारह जोग, विष्णि वेद अवगदेवेदों वि अस्थि, राधकराओ, सच णाण, पच सज्जम, विष्णि दसण, दन्त्र मोनेहिं छ छस्साओ, भव-सिद्या अभवसिद्या, छ सम्मच, सिण्णिणों, आहारिणों, सागाठनजुचा होंवि अणागाठनजुचा गं।

हात अणाताक्षरप्रवास ।

जिसे चेत्र अरम्माण भण्णमाणे अत्य चचारि गुणहाणाणि, सच बीबसमास,
छ अपनचीजो पच अपम्यकीजो चचारि अयमचीजो, सच पाण सम पाण छ पाण
पच पाण चचारि पाण तिर्णि पाण, चचारि स्थान्तो, चचारि गर्दीजो, एरदिसमादिआदी पच जादीजो, गुड्डो,गागटी छन्मार, चचारि जोत, तिर्णि वेद, कोयस्तार्याः

बाह मोधवणकी आवाँके पर्यात्महाउसवाधी आराव वहने पर—आदिके मी गुण स्थात, मात वर्यात्म आवस्यात, छहाँ पर्यात्मिका वाव पर्यात्मिका वार पर्यात्मिका वृद्धों आल, मा प्राप्त, आह प्राप्त, साह प्राप्त, छहा प्राप्त, चार प्राप्त, चारों स्वार्थ, चारों परिचा, पर्दे मूल आहि आदि पावाँ आहिया, पुरेवावाच मादि छहीं वरत, वर्षात्मका प्राप्त प्राप्त, वीलों वेद तथा अवस्तवेदद्दान भी है, भोधकाय, वेयन्यात्मके विना छेप सात बात महस्ताम्पराप बीर प्राप्तात्मकामक विना होत पात्र स्वय आहेक तीत द्वात, प्रदर्भार भावत छहाँ एर्याय, भ्रवातिहरू, असम्बन्धिया, छहाँ खम्बपत्म, सावक, असहिक। नाहरत्न, साहरोदियोगी बीर अनारायोगीभी होते हैं।

वर्डी कोधक्यायी जीवीके अवयात्मकालक्ष्य । धाराय कहते वर—विध्यात्तरे, सासाइमसप्यकृति, अविराज्यसम्बन्धति आर प्राप्तकस्थत वे वार गुष्क्यम्य, सास अपपान्त जापसमान एक्षी अपपान्तिया वाद अपयाशिय वाद अवयोग्लिया। सात प्राप्त प्राप्त वेद प्राप्त वाद प्राप्त, सार प्राप्त प्राप्त वाद्यों संज्ञाप, प्राप्त पार्टी प्राप्त वाद वेदिहरूजाले भारि पार्चा जानिया गृथियाकाय आद एक्षी वाद औदान्तियोग्यकाययाम, याद्यायक

#### न ३३२ सोधक्याची जीवॉके प्रवाप्त गासाप

| ì | 27 | afi  | 4 | 21 | 18  | ą | • | य  |     | ₹ | ą. | <b>Æ</b> I | सक्  | Ę    | 4          | 돽  | ब | स'≩ | 301 | 4              | 1 |
|---|----|------|---|----|-----|---|---|----|-----|---|----|------------|------|------|------------|----|---|-----|-----|----------------|---|
|   |    | पयः। | Ę | ţ. | . 8 | ¥ | 4 | ŧ  | ą e | 1 | ξ  |            | ъ.   | 1    | <b>4</b> 3 | ų, | ŧ | ą.  | *   | श्राहर<br>अन्य | ı |
| Į | ١  | पया  |   |    |     |   |   | 4  | ĸ   | ã | 41 | 64         | 4 4  |      | 461        | ٦. |   |     | ~ + | 4104           | ļ |
| 1 | 10 |      | * | <  |     |   |   | я  |     | 7 |    | \$31       | य अ  | विवा |            | ×  |   | 消標  |     | 241            | l |
| Ì | ×  |      |   | •  | ٤   |   |   | ₹  | ŧ   |   |    |            | 1441 |      |            |    |   |     |     |                | l |
| 1 |    |      |   | 1  | ĸ   |   |   | 36 | ε   |   |    |            |      | ł    |            |    |   |     |     |                | i |

पच णाण, विष्णि सत्तम्, तिष्णि दसण, दृष्येण आउ सुरुरुरेग्ना, मारा भरसिद्धिया अभरमिद्धिया, पच सम्मच, मिळाणो अमिळाणो, आहारिणा अस्य सामाठग्रज्ञचा होवि जणागाहरज्ञचा रा"'।

कोघरुमाय मिन्डार्हीण मण्णमाणे अन्य प्य गुणहाण, नार्म बार्स छ पञ्जरीओ छ अपअनीओ पच पज्जनीओ पच अपञ्जनीओ नतारि चचारि अपञ्चरीओ, दम पाण मच पाण णज पाण मच पाण अह पाण ठ पाण पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाग निर्णा पाण, चचारि मणाज, गदीओ, यहदिपजादि-आदी पच जाहीओ, पुडशीकायादी ठ काप, नंद बाल, कि वेद, कोघकमाओ, तिर्णेण जण्णाण, अमनमो, हो दमण, दूबर मोर्गेहि ठ

मिश्रकाययोग, आहारकमित्रकाययोग और कामणकाययोग य बार योग, वर्त री कोघकपाय, फुमिले, उसूत और आदिक तीन प्रान ये पाव पान, जलवन, लातारि कें छेदोपस्थापना ये तीन सयम, आदिके तीन दर्शन, उच्यते रापोल और पुरू हरगाउ हव छहों केदगाय, अन्यसिद्धिक, अभ्रत्यसिद्धिक, सम्यग्निय्यासके विना पाव सम्यन्त, सांक मसक्रिक, आहारक, अनाहारक, सारारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी होने हैं।

| ने ३                         | \$8           |                        |                                         |         | मी | वक | पायी औ                                         | र्गेके अपय                                 | ाप्त र                    | भारता | प                   |                         |          |
|------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------|---------|----|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------|-------------------------|----------|
| ध<br>मि<br>सा<br>अवि<br>प्रम | জী<br>ও<br>এপ | य<br>६ अ<br>५ अ<br>४ अ | 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | ्र<br>श | 4  | ह  | यो व<br>४ ३<br>जो वि<br>व वि<br>जा वि<br>कार्य | के हा<br>१ %<br>को कुम<br>कुछ<br>मति<br>अत | स्य<br>अस<br>सामा<br>डेदा |       | है<br>इस<br>इस<br>उ | म स<br>म सम्य<br>। विना | सामें वा |

,भर्रासिदिया अभरविदिया, मिन्छच, सिष्णिणो अमन्त्रिणो, आहारिणो अणाहारिणो, नुगमाहरूचुचा होति अणागाहरुखुचा वा ।

वेसि चेन पजचाण भन्ममाणे जित्य एय गुणहाण, सच जीवसमासा, छ पजचीओं पन पजचीओ चचारि पञ्जीओ, दर पाण णव पाण अह पाण मच पाण छ पाण चचारि पाण, चचारि मण्णाओ, चचारि चरीओ, एरिपजादि मारी पन बंदियों, पुर्वीशायादी ठ काय, दम बाँग, विण्य वेद, कोषक्रमाण, विण्य अग्नाम, असन्यों, दें देवण, दच्य मार्गेह छ लेस्माआ, भगविदिया अमरामिदिया, विच्छल, मिणाणा अमरिनणो, आहारिणो, मामाक्रासुचा होवि अनामाक्ष्युचा द्वा

भव्यभिद्रिक, भमायिनिहक, मिष्यात्व, स्विष्ट, अस्विष्ट, भाहारक अनाहारकः साधारः पयोगी आर अनाकारोपयोगी होते हैं।

वार्ष मोधनपाश विध्यादाँए जीवाके पर्याप्त हारसभी भागप वहन पर—वक्ष मिध्यादाँए गुमस्थान, साम प्रवास्त जीवममान, छहाँ पर्याप्तचा चाव प्याप्तिमा बार प्याप्तिथा नुर्यो प्राप्त, मो प्राप्त, भाव प्राप्त, माठ प्राप्त, छह प्राप्त बार प्राप्त बारे सहार बारों गांवया, एवेन्ट्रियज्ञाति आदि शानों जानिया पूर्विपक्ष वर्षात छार वार बारों मनायोग, बारों प्रवन्नयोग, श्रीहारिकक्षप्रयोग आर परिशेषकक्षप्रयोग ने दूरा योग मानों वह अध्यक्षपान, छीनों भज्ञान, अध्यक्त, भादिक दो द्वान, रूप भार आयथे छहाँ रेहचार, प्राप्तिविद्य, अपराधितिक, विध्यास्त, सक्षिक, असर्विक, भादारक साक्षराप्रधानी भार अनावाद्यपीगी होते हा

रे १३५ मोधस्माधी विश्वासी श्रीवां सामान्य आसाव

| 1 4    | 3    | ना  | से   स । इ | का या वि ।          | E 83 S     | 7. 9 | 4 4   | 4 64 | 40  |     |   |
|--------|------|-----|------------|---------------------|------------|------|-------|------|-----|-----|---|
| \$ 161 | 644  | 8 3 | A ( A ) d  | 61 38 8             | 1 1        |      | 4 4   | 4 4  |     | 8.1 |   |
| 146    | **   | 9 0 |            | अधित व<br>हा इहा ही | ) अक्षा अन | 45   | दा (४ | ín e | 40  | 44  | í |
| 1      | 44   | 4,4 |            | 841                 |            | 44   | 4     | >€   | 240 | 441 |   |
|        | 4 30 | 99  |            | 1 (                 |            |      |       |      |     |     |   |
|        | *d   | 1 Y |            | 1                   |            |      |       |      |     | i   |   |
|        | ¥aj  | X 1 |            | - 1                 |            |      |       |      |     | 3   |   |
|        |      |     |            | 1                   |            |      |       |      |     |     |   |

| Ħ | 335 |   |   |   | 4 | भ्य | द्वार | ते मिष | qĮ1 | ďε  | जीव | ६ प | याप | माड | PL |    |            |    |    |
|---|-----|---|---|---|---|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|----|----|
|   | 41  | q | Ŧ | * | 4 | •   | 4     | की     | à   | 4   | æ   | ĸŧ  | Ł   | 4.  | 4  | €  | <b>5.8</b> |    | •  |
|   |     | ķ |   |   |   |     |       | 5      |     |     |     |     |     |     |    |    |            |    |    |
|   | 9.4 | • |   |   |   |     |       | # A    |     | η., | 481 | ×đ  | 48  | . 1 | d  | 46 | #          | 46 | 51 |
|   |     | × |   |   |   |     |       | 4 A    |     |     |     |     |     |     |    |    |            | -  |    |

अपज्जनीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गईओ, पर्निदियनारी, वतस्वत्र, विण्णि जोग, तिण्णि वेद, कोधक्ताओ, दो अण्णाण, अस्त्रमो, दो दसण, दन्वेण स्व सुरुक्तेस्सा, भावेण छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मन, सण्णिणे, अद्यक्ति अणाहारिणो, सागारुवन्ता होति अणागारुवन्ता वा<sup>र</sup>ी

कोधरुसाय-सम्मामच्छाइद्वीण मण्णमाणे अत्य एय गुणद्वाण, एत्रो बीतसमाज, छ पञ्जचीत्रो,, दस पाण, चचारि सण्यात्रो, चचारि गदीत्रो, पर्विदयनादी, तस्त्राण, दस जोग, तिष्णि चेद, कोधकसाय, तिष्णि णाणाणि तीर्दि अण्णाणेहि मिस्त्राल, असजमो, दो दसण, दच्च-मार्थिह छ छेस्सात्रो, अपसिद्धिया, सम्मामिच्छत, विव्या, आहारिणो, सागाहरञ्चना होति अणागाहरञ्चना वा<sup>ग</sup>।

सबार्य, नरकगतिको छोड कर दोप तीन गतिया; प्लेम्ट्रियजाति, प्रसकाय, भीदारिकांभक्षप्रण्याने विश्विकत्रमध्यायां कोर कामणकाययांग वे तीन योग; तीनों वेदः नोधकायः, भारिक रोधकायः, भारिक रोधकायः, स्वत्यानं, अस्यम्, आदिक हो ददानः, इच्यसे कापोतः और गुक्त ठेदयार्यः, भारते छाँ तरत्यः प्रण्यासिद्यकः, सासाद्वसम्यक्त्यः माधिकः, आहारकः अनाहारकः, साकारोपयोगी भाराकारोपयोगी भाराकारोपयोगी होते हैं।

व देवर् क्रोधकवाची सम्बक्तिकवाक्ती श्रीवांके भाळाप



#### अणागारुम्बचा वांभा।

वैर्सि चेन जपअवाण मण्णमाणे अत्थि एग गुणहाण, एत्रो जीवसमान, व अपअचीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गईओ, प्रविदियनाने, तत्रधर, विण्णि जोग, दो वेद इत्यिवेदो णत्थि, कोघकमाओ, विण्णि णाण, असनान, विश्व दसण, दच्येण काउ सुककलेस्साओ, मार्गण छ लेस्माओ, मगसिद्विग, विष्णि मानव, सण्णिणो, जाहारिणो अणाहारिणो, सागाहर जुचा होति अणागाहर मुचा वा "।

### साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते 🕻 !

उन्हीं घोषकपायी अस्यतसम्बन्धिः जीयों के अपयान्तकाळसव घी आजा करें पर—पक अधिरतसम्बन्धिः गुणस्थान, एक सक्षा अपयोन्त जीवसमास, छाँ अपवादिम, सात आण, चारों सहाय, जारों गतिया, एचेन्ट्रियजाति असमाय, औहारिकीमक्षणार सिमियकामअकाययोग और कामणकाययोग ये तीन योगः, पुरुष और नपुनक वे हे ते हो हों हैं, निन्तु यहा पर लायेद नहीं होता है। शोधकपाय, आदिके तान बान, असम, आदिके तीन वहान, इत्यते कापीत और गुक्त छेदयाप, आयसे छहीं छेदयाप, अन्यविकी, औपशामिक आदि तीन सम्यप्तय, सिकिक, आहारक, अनाहारक, सन्तिपयोग और अनाकारीपयोगी होते हैं।

| न ३४३                             | फ्रोधकपायी असयतसम्यन्दप्रि जीवोंके पर्याप्त माळाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रा बी प प्रा<br>१ १ १ १०<br>इंड प | 8         4         8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         4         8         9         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 |

| <u>. य</u> | <u>बी</u> | 9   | সা | स  |   | ٤ | কা | ) यो   | <b>  q</b> | 15 | 爾     | सय | ۲ ا  | 1 3   | म | ft_          | 8.8 | 311 | 1  |
|------------|-----------|-----|----|----|---|---|----|--------|------------|----|-------|----|------|-------|---|--------------|-----|-----|----|
| 1          |           | ধ্ৰ | ษ  | A  | ¥ | ξ | 1  | 3      | 3          | 1  | 1     | 3  | 3    | द्र २ | 8 | 2            | 3   | आहा | FE |
| 뀵          | स अ       |     |    |    |   | प | 7  | ज़ी मि |            | 和  | मांते |    | क द  |       | म | औप<br>स्रा   | ਚ   | अवा | 12 |
| ľ          |           |     |    | li | Ī |   |    | वं थि  | न          |    | भुव   | 1  | विना |       | ' | का<br>श्रायो |     |     |    |
| 1          | i i       |     |    | i  | ı |   | Ι. | काम    | ]          |    | अब    | ļ  |      | भा€   |   | ļ,,,,        |     |     |    |
| 1          |           |     |    | ı  | ı |   | l  |        | ı          | i  |       | 1  |      |       | 1 |              |     |     | -  |

# धत-पहरूपाणुयोगद्दारे कसाय-खाटावदण्याः

1005

क्षेप्रक्रवाय-सबदासबदाण मृष्णमाचे अत्य एय गुण्डाण, एवो बीवममाता, छ , दस पाण, चचारि सण्गाञो, दो गरीजो, परिदियजादी, तसझाजा, पव चिंग वेद, कोधकमाय, तिच्यि पाण, सजयासजयो, तिच्यि दसा, दब्बेन छ ा, भावेण वेडपम्मसुक्कतस्माओ, भवमिद्धिया, तिल्ला सम्मच, सिल्ला, णो, सागारुवजुचा होंति अणागारुवजुचा वा<sup>०</sup>।

कोषकताय-पमवत्तवदाण मण्यमाणे अस्य एम गुणहाण, दो जीवतवाता, छ त्रीजो छ अपज्जवीत्रो, इस पाण सच पाण, चनारि सण्यात्रो, (सणुसगरी, द्रपदादी, तसकात्रो, बगारह जोग, विश्वि वेद, क्रायक्सात्रों,) चचारि णाय, ग सजम, तिन्नि दसण, दब्बण छ लेस्मा, भावण तेउ पम्म-गुरुक्डरसाबी। भर

क्रोपकरायो संवतासपत जावाँके आठाए क्ट्रमे पर-पक दशावरत गुजस्ताम, यक ी पर्याप्त जीवसमास, एडॉ प्रपारितवा, इस्मा मान, बारो संडाप, विर्वसमादि आर प्रयाति ये हो गतिया, प्रवत्त्रियज्ञाति, असद्यय वारी मनोपीय, वारी प्रवत्योग, रि भीदारिक समयोग ये भी योग, ठोलों येन, ब्रोधकपाय, आदिक साव बान, श्वमासंबन गारिके तीन दर्गन, प्रथमे छड्डा नेदवाचे, नायक्षे तेत्र यह भार गुरू हेदवाचे, भव्याखितक, भीवरामिक मारि वान सम्यस्य, संबिक, भाहरक, साबस्येपयोपी धार बनाबये

स्रोधकपायी प्रमक्तवाय अधिहित श्वाय वहने वर-प्यक्र प्रमक्तवयत गुणस्थाय, सं**डी** नन्तर भाषा नन्तराया आवा नावर र वा प्रतासिको सही अपवासिको हर्सो प्राप्त प्रयान और अपूर्णान ये हो जीवसमाल, सही वर्णानिको, सही अपवासिको हर्सो प्राप्त सात माना चार्च संक्राप, अनुव्यमाति, वची प्रवासित, वस्त्रमन, चार्च प्रशेषाम, बार्च पदम्योग भीशारिक श्रापमान, आहारक स्थान आह आहारक समझ्यापान वे स्थाद दोष। जनवान अवशास्त्र कार्यवान, आहर्रक राय्यान जार आहर्रक वार्याय कार्याय ताना पर, मनपश्याय, भावक ब्यार कान, खालायक अवायस्थानमा ब्यार पारदायणाउँ पे तीन तीयम, भाविक तीन वृत्तेन, हृष्यक्षे ग्रही तेरपाय, भावके तेत्र यग्न भीर ग्रह सरवार।

## १ प्रतिषु कोडकान्तर नेपाली नर्गस्त ।

सिद्धिया, विण्णि सम्मच, सिण्णो, आहारिणो, मागारुवजुत्ता होंवि अणागारुवजुत्ता त्रें।

क्रोधकमाय-अप्यमनमञ्जाण अण्णमाणे जित्य एम मुणहाण, एजो वारमण, छ पञ्जचीजो, दस पाण, तिण्णि मण्णाजो, मणुसगदी, पविदियजादी, तमधजा, दा जोग, तिण्णि वेद, जोधकमाओ, चचारि णाण, तिण्णि मजम, तिण्णि दन्न, दन्म छ सेस्नाजो, भावेण तेउ पम्म सुक्रमलेस्साओ, अर्रासिद्विम, निण्ण सम्मन, मीमण, आहारिणो, सामान्यजुता होति अणामान्यजुता ग ।

भन्यसिदिक, औपराधिक आदि तीन सम्यक्त्य, सहिक आहारक, साझरोपरी प्रैर जनाकारोपरीगी होते हैं।

नोपकवाणी अमनसस्यत जांगोंके आलाप कहने पर—पर अग्रमनस्यत गुनस्यनं, पक सजा-पर्याप्त जीयसमस्य, एवा पर्याप्तिया, द्वां प्राप्त, आहारसद्वाके विना धार कर महार. मनुष्यगति, प्रचेन्ट्रियज्ञाति, प्रसम्य, चार्य मनेयोग, चार्य ववनयोग वर्ष भीशारिककापयोग ये नी योग, तांगों येत, मोधक्याय, आहिके बार बान, सात्राक्त ऐरोपस्यापना और परिहारियान्ति वे तीन स्वयम, आहिके तीन द्वांन, द्वाया धारे देरवार, नायके तेज, पद्म और हुए नेप्रसार अप्यासियिक, औरप्रतिक आहि कर स्वयस्य, साहिके तीन द्वांन, द्वाया धारे देरवार, नायके तेज, पद्म और हुए नेप्साप्त, अप्यासियिक, आहारक आहि कर सम्यस्य, सहिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनामरोपयोगी होते हैं।

### म ३४६ कोधक्याची व्यवस्थत और्योक्षे भाराप

|   | 1  | <u> 3</u> 0 9              | 31 | rit : | 1 1 | का | यो           | 4 | <u>\$</u> | हा         | सव        | <u> </u>    | S   H        | # <del>(</del> | " | -    | -   |
|---|----|----------------------------|----|-------|-----|----|--------------|---|-----------|------------|-----------|-------------|--------------|----------------|---|------|-----|
|   | 21 | ती प<br>२६प<br>१प ६म<br>१प | 3  | 4     | 2   | ## | स ४<br>स ४   | 4 | 41        | मति<br>धनु | सन्त<br>स | ६ द<br>विना | मा १ म<br>हम | भीर<br>भा      | 9 | बारा | 4   |
| i |    | '                          |    |       |     |    | या १<br>या १ |   |           | -17<br>n.2 | वरि       |             |              | 1.0            | ļ | į    | - 1 |
|   | ı  | 1                          |    |       |     |    | 41 (         |   |           | 44         |           |             |              |                | _ |      | ·   |

#### ब ३४५ - अध्यक्ष्यार्था अप्रतस्यत जीवोंके आसाप

| ١ | 3  | 41 | ٩ | 71, | 4           | a. | E | 47 | 7   | 4   | •  | WI   | 49<br>4 41<br>5 1<br>9 1 | ٤.  | a    | all a | 4    | 4.8 | af<br>t | 1    |   |
|---|----|----|---|-----|-------------|----|---|----|-----|-----|----|------|--------------------------|-----|------|-------|------|-----|---------|------|---|
| ı | ₹  | ₹  | • | ₹.  | ٠.          |    |   |    | *   | - 4 | ₹  | - 4  | - 4                      | - 4 | 4.3  |       |      |     | 15      | 4 *  | ì |
| ł | ., |    |   |     | <b>₹</b> [] | 4  | ĕ | 44 | 4 6 |     | 1. | 44   | 4 41                     | * 2 | 41.5 | 4     | 74.1 |     | •       | set. | į |
| 1 | *  | *  |   |     | 44*         |    |   |    | € € |     |    | 41   | \$ I                     | (4) | दुन  |       | 40   |     |         |      | , |
| ١ |    |    |   |     |             |    |   |    | # R |     |    | 48   | 4.4                      |     |      |       | 4 0  |     |         | _    | ì |
| 1 |    |    |   |     |             |    |   |    |     |     |    | 27.3 |                          |     |      |       |      | _   |         |      |   |

सत-पस्रवणाणयोगसारे कसाय-आळारवण्यण

2, 2 3

म ३४८

मागारुवनुचा होति अणागारुवनुचा वा '।

**∫ ⊍**₹₹

बापकमाय अपुन्वयरणाण मण्यमाणे अतिय एय गुणहाणं, एओ जीवसमासा, छ पण्डचीओ, दम पाण, विण्णि सण्याओ, मणुसगदी, पर्विदियजादी, वसकाओ, णा जान, तिल्यि वेद, कोधनपाय, चचारि णाण, दे सत्रम, तिल्यि दसण, दब्वेण छ रेस्माओ, भारेण गुक्रकेस्माओ, अवसिद्धिया, दो सम्मच, सांध्याणी, आहारिणी.

े कोपक्साय पदमअणियद्वीण अण्यमाणे जस्य एग गुणहाण, एगो जीवसमासी, छ पज्यसीओ, दम पाण, दो मण्या, मणुमगदी, पचिदियवादी, तसकाओ, णव जोग.

काभवणायी अपूर्यकरण आयोंके आलाय कहने पर-एक अपूर्वकरण गुणस्थान, एक श्व पर्यान्त आवसमाम, एडॉ पर्यान्तवा, इडॉ माण, आहारसम्रोक विना शप तीन सहाय. मनुष्यगति, पर्वे त्रवज्ञाति, त्रवदाय, पार्वे मनोयोग, चारों वचनयोग और आदारिककाय योग ये ना पाम: तीनों पेद, बोधबचाय, आदिके चार झन, सामापिक और छेद्रोपस्थापना वे दा सवम, आदिक मान दशन, द्रश्यसे एही लेदवाद, भावसे पुहलेदवा: अध्यसिद्धिक, नापरामिक भार शायिक थे दो सम्यक्तयः महिन, आहारक, साकारोपयोगी और

अनाकारीपयोगी होते है। क्रोपद्यापी प्रथम मागवर्ती धनि हित्तराच जीवाँके मालाप कहने पर--पक्त सनिव विकास गुणस्यान, यह सडा पर्यान्त जायनवास, छही पर्यान्तिया, दशों प्राण, मैधन

नीर परिप्रद ये दो सम्राप, मनुष्पगति वसी द्रवजाति, त्रमशय, पूर्वाच नी योग, नीमी मोधकवाची अपूर्वकरण जीवींके आलाप

हे बति कामा कद सा १म ચૌવ સ वश स ध्दा भना उह ₩ā 34

काधक्याया प्रथम भागवर्ती व्यक्तिकरण आधाँके आराप 7 300 वा मति सामा ६ द सा क्या धवा २४ 10 अब

तिण्णि वेद, फोधकसाय, चचारि णाण, दो सञ्चम, विण्णि दसण, दृश्येण छ रेसाम, भावेण सुक्रुकरेस्मा, मनसिद्धिया, दो सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो, सागाठरतुचा रोत अणागाठनुचा वा।

कोधकसाय निदियत्रणियद्वीण मण्णमाणे अत्य एग गुणहाण, एआ वीवस्पत, छ पञ्चत्रीओ, दस पाण, परिग्गहसण्णा, मणुसगदी, पचिदियन्नदी, तमस्राम, बा जोग, अन्तरदेवेदी, कोधकसाय, चचारि णाण, हो सन्तम, तिण्ण दमण, दर्भ ह लेस्माओ, मार्गण सुरक्षलेस्सा, मनसिद्विया, दो सम्मच, साण्णणो, आहारिणो, साण्य-वज्ञता होति अणागारुम्बचा ना '।

एव माण-मायाकसायाण पि मिच्छाइडिप्पतुर्डि जार अणियहि वि बत्तः। णरि जस्य कोषकसाओ तस्य माण मायाकसाया उचन्ना। कोमकमायस्य क्रेषकार भगो। णरि ओषाठाने मध्णमाणे दस गुणहाणाणि, छ सबम, कोमकमानो च बनना।

येद मोघकपाय, आदिके चार छान, सामाधिक ओर छेद्रोपस्थापना ये दा सवन, आर्ध सीन दर्शन, त्रम्यसे छडी छेरवाय, भायसे गुरुलेरवा, भव्यसिद्धिक, आपराभिक और स्वार्ध ये दो सम्ययन्त, सब्बिक, व्याहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

मोपकपाणी विशेष सामवती अनिमृत्तिकरण जीवोक आजाप कर्तने पर—प्रकृतिकरण गुणस्थान, परु सक्षी पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्यात्तिया, व्हाँ मण, वीत्मान समुप्यगति, पर्वोन्द्रपजाति, प्रसक्षाय, पूर्वाच नी योग, अपगतवेद क्षीपकपाय, आहि कर कान, हामापिक और छेदोपस्थापना ये दे। स्वयम, आहिक शंच वृद्धान, प्रव्यक्ष छों करण आपके मापसे गुरु छेदग, अपपि छों करण मापसे गुरु छेदग, अपपि छों करण सामविक और कानक्षी प्रयोग केदिन, अपरामिक और साविक ये दो सम्प्रप्त, सिंबक, अपरामिक और साविक ये दो सम्प्रप्त, सिंबक, अपरामिक और अन्यापित, श्रीवक सम्प्राप्त सिंबक, अपरामिक और अन्यापित, श्रीवक सम्प्राप्त सिंबक, स्वर्षक स्वराप्त स्वर्षक स्वराप्त स्वर्षक स्वराप्त स्वराप्त

ह्सीत्रकारसं मानक्यायो भीर मायाक्यायी जोयों से विष्याहरि गुपस्थानसं वहर धर्म कृतिकरम गुणस्थानतकके आदाय बहुना चाहिय। यिद्योग यात यह है कि स्याय मागा है, है समय जहां ऊपर मरोपक्याय बहा है, यहापर मानक्याय और मायाक्याय कहना चारियों के स्यायके भाराय क्षेत्रकथायके आरायों के समान है। यिद्योग बान यह है कि हों द हता भोषाराय कहने पर थादिके दहा गुणस्थान, सवम आराय कहने समय ययाक्याव्यत्व

#### न ३ • श्रोधकवायी द्विताय भागवर्ती अनिवृत्तिकरण जीवींके आगा

| 5-1 at.        | द श्राव<br>६ १ १ | स ह दा<br>र र र | ्या । ४ । इ.<br> ९ ।० १ | वात   सेव, द                                                       | 2 4 7 2 3         | 1 1   |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| - 4 4<br>- 4 4 | य                | य व ≇           | य व है का<br>जी र       | क्षा विद्याद<br>वर्षते २ ३<br>भूत्र नामा छ द<br>अह वदी दिना<br>बदा | ता र व भार व<br>उ | 11,00 |

"अक्रमायाण भण्यभाणे अस्यि चचारि गुणहाणाणि अरीदगुणहाण रि अस्यि, हो ग्रीयसमासा वदीदजीउसमासा वि अस्यि, छ पत्रचीओ छ अपज्जचीओ अदीदरजज्जी में अस्यि, दस चचारि दे। दम्मं पाण अदीदपाणो वि अस्यि, दिश्यसण्या, मधुसमरी सेदगदी वि अस्यि, पाँचांद्वजादी अणिदियच वि अस्यि, तसकाओ अक्ष्मयच रि अस्यि, एसारह जोग अजोगी वि अस्यि, अजगदवेदी, अक्रसाओ, एच लाण, जहानसगदविहास-सुद्विस्वज्ञमा वेद सच्यो गेर अम्बज्ञमे वेत्र सम्मास्त्रचमे वि अस्यि, चचारि दसण् दस्यण छ स्मा, भावेण सुस्वनेस्मा अवेदमा वि अस्यि, स्वासिद्धया व्य अर्थासिद्धया व्य अर्थासिद्धया व्य अर्थासिद्धया व्य अर्थासिद्धया व्य अर्थासिद्धया, आहारिणो

## विना छड्ड संयम और रचाय आराप रहते समय खोमहत्याय कहना साहिए।

भवनाया आपों के आराप बहुने वार—उपहात्यकराय, शीवक्याय, स्वीतिक्षां की स्वितिक्षां की स्वतिक्षां का स्वीतिक्षां की स्वतिक्षां का स्वीतिक्षां की स्वतिक्षां की स्वतिक्षां का स्वीतिक्षां की स्वतिक्षां का स्वीतिक्षां की स्वतिक्षां का स्वीतिक्षां की स्वतिक्षां स्वतिक्षां की स्वतिक्षां की स्वतिक्षां की स्वतिक्षां स्वतिक्ष

इ जा मता था । -४-५-१ इति बाह ह

म देश अक्यायो जीयोंक आहाए इ. जै. प. श. हा का में थे के बा सप द छ स्था सब्बि जा र इ. प. १९ १ के १ हर द द द द १ १ १ १ इ. त. प. १९ १ के १ हर्ज का स्थाप का का मुंबित का सांबाद स्थाप स्थाप का में मुंबित का सांबाद स्थाप स्थाप का में मुंबित का सांबाद मू अरापया अराप का मुंबित का सांबाद स्थाप स्थाप का मुंबित का सांबाद स्थाप स्थाप का मुंबित का सांबाद स्थाप स्थाप स्थाप का मुंबित का सांबाद स्थाप स् अणाहारियो, सागारुवजुचा होंति अणागारुवजुचा वा ('सागार-अणागोरीई दुवा' वजुचा वा । )

उपसत्तकमायप्पहुढि जान सिद्धा चि ओध मगो।

एवं कसायमगणा समत्ता ।

णाणागुरादेण ओघालावा मुलाघ मगा।

े मरि-सुदञ्ज्याणीण भण्णमाणे अत्थि दो गुणहाणाणि, चोरस जीवमनण, है पञ्जषीओं छ अपञ्जषीओं पच पञ्जषीओं पच अपञ्जषीओं चचारि पञ्चकः चचारि अपञ्जषीओं, दस पाण सच पाण णच पाण सच पाण अह पाण छ पाण ही

सांविक और अस्तिक इन दोनों विकर्गोंसे रहित भी स्थान है, आहारक, धनारफ मारूरोपयोगी और अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार इन होनों उपयोगीने दुगरी उपयुक्त भी होते हैं।

भव्यायी जीवोंके उपशास्त्रकथाय गुणस्थानसे लगाकर सिद्ध आर्थेनकह <sup>श्लड</sup> स्थानके भागण भोषारगणक समान जानना चाहिए।

#### रसमहार क्यायमार्गणा समाप्त हुई।

कानमार्गणाके अनुपार्से ओघाटाप मूळ ओघाटापके समान जानना वादिप।

22 42 48 41 44

44

मान भूत अवानी जीयाङ सामान्य आलाप कहने पर—प्रियारि जार नाकार मन्यत्हरियं दा गुणस्थान चीत्हाँ जीयसमान, छही प्यास्त्रिया, छही अपयास्त्रियां, पर प्यास्त्रियां, पात्र अपयोक्तियां। चार प्यान्तियां, चार अपयास्त्रियां। होते प्रक् अन् चा आज, सान प्राच, आढ प्राच, छह प्राणं। सान प्राणं, पाच प्राणं। छह प्रवं, बार प्रकं

#### १ द<sup>ा</sup>णु ६ "हान्त त्याटा बास्ति ।

स. २२ प्रतिभूत बजाना जीवींक सामान्य भावार्षे इ.सी. च प्रा. सी. च हा | च हा कहा तह इ.स. व्याच तह स इ.स. च हर हा हु इ.स. इ.स. इ.स. इ.स.

> बद स्या

म ३५३

पाण पच पाण छ पाण चचारि बाण चचारि बाण विश्वि पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि महिन्यारि-आरी पच वादीओ, प्रश्वीकायादी छ काण, वेरह जोग, विश्विच देर, चचारि कामान, दो अण्याण, असवमी, दो दमण, दन्व मावेदि छ लेस्साओ, मसीसेदिया अमरासिदिया, दो सम्मन, सांशिणो असंस्थिओ, आहारियो अणाहारियो, सांगरुवचुना होंवि अणासारुवच्चा वा ।

"तेर्ति चेव पठवचाण मण्यमाणे अतिव दे गुणहाणाणि, सच वीवसमासा, छ पठवचीओ पच पठवधीओ चचारि पठवचीओ, दस पाण णव पाण अह पाण सच पाण छ पाण चचारि पाण, चचारि सध्याओ, चचारि गदीओ, पहादेयबादि आदी पच बादीओ, पुढवीरायारी छ काय, दस बोग, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, दे। अष्णाण, असबमो, दो दसण, दण्य भावेहि छ केस्साओ, अवसिदिया अमवसिद्विया, दो सम्मच,

बार प्राप्त शीन प्राप्त, बार्चे संहाय, बार्चे यतिया, यहेन्द्रियआवि आदि पार्चे आतिया।
प्रीपेयानाय आदि छों काय, आहारकदाययोग धार आहारकनिश्रकाययोगके विना तेरह
पीगा तीनों वेद, बार्चे क्याय, इपार्व और इस्तुत ये हो श्रवान, असयन, आदिके तीन
दर्गन द्रम्य आर आयुक्ते छहाँ केरायाद, अस्प्रतिद्विक, भ्रास्प्रतिदिक, मिन्दास्य और
सासादनसम्परस्य वे हो सम्पन्तय संग्रिक, असहिक, आहारक, धनाहारक, सानग्रोपयोगी
और अनाहार्यप्ती होत्र है।

वन्हीं प्रति पूर्व भवानी जीयोंके पर्योच्कालयन में आलाप करने पर—भारिके दो प्राच्यान, सात पर्याच्या कीयसमात, एही पर्योचिया, याव पर्योच्या, बार पराचिया, वृद्धों प्रता, नो प्राच्या भारत मान, सात प्रता जान, प्रता, बार प्राच्या मान, मान, सात जान, एक मान, बारा कार, बारा माने माने परिवा, परि प्रता आहि पार्थों जाति माने प्रति कार्या प्रता कार्यों प्रता कार्यों प्रता कार्यों कार्या कार्यों कार्यों कार्या कार्यों कार्यों

मति-शुत भन्नानी जीवींश्व पद्माप्त भाराप

| , 5         | जी    | 4 | भा | सं | स्र | E | 41 | 41     |       |      |    |    |    |   |   |    |     |      | 1            |
|-------------|-------|---|----|----|-----|---|----|--------|-------|------|----|----|----|---|---|----|-----|------|--------------|
| 1           | •     | Ę | ₹. | ¥  | ¥   | 4 | •  | ₹.     | 1 1 1 | :∃ ₹ | Ε. | ₹  | ξ  | Ę | ₹ | ₹  | 4   | *    | [ <b>3</b> ] |
| म<br>स<br>स | पर्या | 4 | ٩. |    |     |   |    | र्थ ४  |       |      |    | ₹इ | भा |   |   |    |     | आहा- | हाका.        |
| KI          |       | ٧ | •  |    |     |   |    | 4 €    | ì .   | 23   |    | अव |    |   | ¥ | &I | यह  |      | अना,         |
|             |       |   | 4  |    |     |   |    | સંદે દ |       |      |    |    |    |   |   |    |     | - 1  |              |
| 1           |       |   | 4  |    |     |   |    | € t    | 11    |      |    |    |    |   | I |    |     | - 1  |              |
| ı           |       |   | v  |    |     |   |    |        | 1 1   |      |    |    |    |   |   | •  | - 1 |      | '            |

जादीओ, पुढवीकायादी छ काय, दस जोग, विषिम वेद, चनारि कमाय, दो अभाग, असजमो, दो दंगण, दच्य मोर्नीह छ छेस्साओ, भनसिद्धिया अमरिशिद्धमा निच्छ, सिण्णणो असिण्णणो, आहारिणो, सामारुज्जना होति अणागारुज्जना ना।

विसि चेव जपञ्चाण सम्ममाणे अस्य एय गुणहाण, सच जीतसमाण, व अवज्जचीओ पच अपञ्चवीओ चचारि जपञ्चचीओ, सच पाण सच पाण छ पाप पर पाण चचारि पाण विण्णि पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गहीओ, एर्रियक्सि आदी पच जादीओ, पुढरीकायादी ज काय, विण्णि जीम, विण्णि वेद, चचारि क्सण, दो अण्णाण, असजमो, दो दसण, दन्वेण काउ-सुरक्रलेस्साओ, मावेण छ लेसाम, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छच, सण्णिणो जसण्णिणो, आहारिणो जणहारिण, सामाहनञ्जचा होति अणामाहनञ्जचा वा ै।

सहापं, चारों गतिया, पकेन्द्रियज्ञाति मादि वाचों ज्ञातिया, प्रियवाकाय आदि छाँ हर चारों मनोपोग, चारों वचनयोग, ओदारिककाययोग ओर यक्रियकनाययोग वे द्वा वन वीनों वेद, चारों कपाय, आदिके दो अहान, अस्वयम, आदिके हो द्वान, द्रव्य आर आपके छडौं डेस्याप, अव्यक्षिदिक, वाअव्यक्षियों के निष्यात्य, सक्षिक, असड़िक। आहार, साकारीपयोगी और अनाकारीपयोगी होते हैं।

उन्हों मति शृत अञ्चानी भिष्याराष्ट्रि जीवांके अपर्याप्तकालतव भी आलाप नहीं पर-पक मिष्यादि गुणस्थान, सात अपर्याप्त जीयसमास, छडों अपर्याप्तिया, पाव अपर्याक्षरा सार अपर्याप्तिया: सात आण, सात प्राण छड़ प्राण, पाव आण, सार प्राण, तार अने स्वार्य समार, सार्यो गित्या, स्वेदियजाति आदि पावों जातिया, दृधिगोकाय मादि छडी हम शीदारिकिमध्रकाययोग, विषिधिकार्ययोग ओर कामणकाययोग ये तीन योगा तार्ये पेद, सार्यो कपाय, आयिक छेडों छेदयाय, अस्वयम आदिक हो द्दीन, प्रचल स्वार्यक हा गुरू छेदयाय, आयिक छडों छेदयाय, अस्वयिक्षक, अध्याप्तिक हा विष्याय, संविक्ष स्वार्यिक आहारक, अनाहारक, सामारीण्योगी और असावनार्यपेशीय होते हां

| ન      | 390      | •                     | 1                   | गति | श्रुत व     | डानी                              | मिथ्य | बाप्ट व        | तीवोंके ब                            | वर्षाप्त व                | ालाप |             |                        |           |
|--------|----------|-----------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|------|-------------|------------------------|-----------|
| 1 9 (4 | जी<br>उप | य<br>६अ<br>५,,<br>४,, | या है<br>७ ७<br>१ ५ | ४   | ह का<br>५ ह | यो<br>वे<br>जीवि<br>विधि<br>कार्य | वे क  | सा<br>इस<br>इस | संख् द<br>१   १<br>अस बश्च<br>। अर्थ | ड म<br>काम<br>ख ¥<br>मा ६ | 14   | स<br>स<br>स | श्रा<br>श्रहा<br>श्रहा | 1 1 1 1 1 |

मदि सुरवण्याच सामपनम्माइद्वीच भव्यमाने बारिय एय गुणहाच, दो बीव-समाता, छ पजवीओ छ अपजवीओ, दस पाण नव पाण, चवारि सप्पाओ, चवारि गदीओ, प्रविदियवादी, तनकाओ, तेरह बोग, तिथि वेद, चचारि कनाय, दो जन्माग् अमजमो, दो दसा, दन्द मानेहि छ लेस्माओ, मनमिद्विया, सासपनम्मच, सार्गियाो, आहारियो अनाहारियो, सागारुवनुवा होति अनागास्वनुवा वा '।

' तेति चेत्र पञ्जचा न न्यामापे अतिथ एव गुण्हाण, एवा जीवतमामी, छ परवर्षाओ, दस पान, चर्चारे नष्नाओ, चर्चारे गहीओ, पविदियवादी, तमकाओ.

मति भूत महाना सासाइनसम्बन्धां औषाँक सामान्य नाताप कहते पर-एक खासारन गुजस्थान, सक्षा प्रयान्त कीट सक्षी भगवान्त ये दो जावसनास, छहाँ पर्यान्तिया, परों भरपाक्तियाः दशीं बाच, सात श्रादः बारी सदाय, बारी गतिया, पश्ची द्रयञ्चाति. प्रसकाप, आहारबादिकके विना तेरह योग, वीनों वेद खायें कपाय, आहि ही अज्ञान असयम, व्यक्ति दो दर्शन, द्रव्य भेर आयते छहाँ तेरवाण अन्तिविद्यः, सामाहनसम्बन्तः सारेड, भाहारक, अन्द्रारक सामारोपयोगी जार अनाकारोपयोगा होत हा

उन्हीं मतिशुन मजना सासाइनसम्पर हि जीवाँ है पर्शवस्तर वा मासाव सहने पर- पह सासाइन गुमस्यान, यह सबा प्रयान्त औदसमास, उहाँ प्रयान्तिया हर्रों प्रापः, चारों सदाय, चारों गतिया, वंशीन्त्रपञाति, वसकाय, वारों मनोयोग, वारों वचनयीन,

#### मति भूत महानी साक्ष द्वसम्बन्धारी की में के सामा न मात्राप म ३५८

#### मातेश्वत भद्राना सास्टिनसम्परदाप्रे जावोंके प्रयाप्त ब्यत्यप म ३५९

| 10 | र<br>इ | 4 | ş | 当 | ¥ | ŧ | P | 4 x | ŧ | * | - 4 | 3 | ì٩ | = | £ | ₹ | ₹ | ₹ | * | 441<br>6.01<br>5 |
|----|--------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|------------------|
| E. |        |   |   | 1 |   |   |   | 4 E |   |   |     |   | ı_ | _ |   |   |   |   |   |                  |

जादीओ, पुदर्शकायादी छ काय, दस जोग, तिणिग नेद, चचारि इसाय, य उप्यत्न असजमो, दो दमण, दच्य मोनेहिं छ छस्साओ, भनमिद्रिया अनमिद्रिया विकर, सिण्णो असिणिणो, आहारिणो, मागाहम्खना होति अणागाहरतुत्ता गा।

तैर्सि चेव जपजनाण मध्यमाणे जिस्य एय गुणहाण, सच वीवस्तान, व अवजनवीओ पच अवजनीओ चचारि जपजनीओ, सच पाण सच वाण छ वाप प्र पाण चचारि पाण तिष्णि पाण, चचारि मण्णाओ, चचारि गरीओ, एर्डियम्बर्स आदी पच जादीओ, पुढरीकायादी ज काय, तिष्णि जीत, तिष्णि वेद, चचारि क्यारे दो अष्णाण, असजमो, दो टमण, द्व्वेण काठ-सुक्करेस्साओ, मावेण छ टसाम, भवसिद्धिया अभगसिद्धिया, मिच्छन, सिष्पणो अमिष्णणो, जाहारिणो जगाहर्तिन, सागारवज्ञचा होति अणागारुगञ्जचा या ै।

समापं, चारों गतिया, यहेन्द्रियजाति आहि वाजों जातिया, पुरिशाकाय आहि एवं कर चारों मनोयोग, चारों शवनयोग, अहारिककाययोग और वोके येककाययोग ये इस चक वीके येककाययोग वे इस चक्क को केदाया, मम्यक्तिविक, अभ्यातिविकेक, सिम्यात्व, सश्चिक, अवविक, अद्वार सकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों मित तुव अद्यानी मिध्यारुष्टि जी गोंके अवयान्त्रकालस्व या आठाव द्वारे पट-एक मिध्यारिष्ट गुणस्यान, सात अववास जीवसमास, छड़ों अववास्त्रिया, वास भारतिये चार अववासिया। सात आण, सात आण छड़ शाण, वास आण, बार आण, तार आ चारों सभार, सारों गतिया, प्रकेन्द्रियजाति आदि वासों जातिया, प्रियोक्ता आदि छाँ कर वीदास्क्रिमिनकायवोग, चीनिविक्तिभकायवोग और कामण हायवोग से तीन चोग। तम पेद, बारों कपाय, आदिके दो अञ्चान, अस्वसम आदिके दो दशन, त्रप्यस क्योति क्य एक्क देश्याप, मायसे छड़ों हेश्याप, भन्यभिन्दिक, अम्प्रशिक्ति। मिध्यात, सर्वेद्र सर्विक आहारक, अनाहारक, साकारिययोगी और समाकारेप्योगी होते हैं।

ने ३.७ मति उत सवाना मिध्यादाप्रे जीवेंकि सपयान्त साठाप

| <u>र   बी प स्वतं कर   खा प प प प प प प प प प प प प प प प प प </u> | सव द उ म स त । स । स । स । स । स । स । स । स । स |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

```
समासा, छ पजचीजो छ जपजचीजो, देस पाण सच पाण, घचारि सण्णार्थ
              ा, गरीओ, प्रविदियवादी, वतस्था, वेहह बोग, विकित वेद, चवारि कमाप, दा
                               अमतमो, हो दसण, दब्ब मारेहि छ तस्मात्रा, मराविद्विया, सासणसम्मच, स
                             आहारिणो अवाहारियो, सामारमनुचा होति अनामारमनुचा वा' ।
                                             <sup>'</sup> वर्षि चेत्र पञ्जचाण मध्यमाने अस्यि एय गुण्डाण, एआ जीवसमा
                र पज्जविश्रो, दम पाण, चचारि तम्माञ्रो, चचारि गदीञ्रो, पचिदिपजादी, तसन
                                       यति धृत महाना सासादनसम्पर्धाद्य जीवांके सामान्य भाराप कदने पर-
                   लासारन गुणस्यान, सडा स्वांत्व भेर सडी मरवान्त ये ही जावसवास, छही स्वांत्रित
                   घर्ते अपयान्तियाः इसाँ भाव, सात भादः बार्से सङ्ग्रहः, बार्से गर्विशः पत्ने प्रयश्चा
                  वसहार, शहारहाई हहे विना वेरह योव, तानी देह, बारों कराय, भाहि हो सन्ना
                नवानम् भारत्येव का विभा त्यत् भागः वाना वा भागः भागः स्वास्त्र स्वत्यम् अत्यत् स्वत्यम् अत्यत् स्वत्यम् स्वत्यम्
              सहित, आहारक, सन हारकः सामायेक्योधी और अनाकाराक्योधी होत है।
                              उन्हों भाते भुन भवाना सासावनसम्परहाचे जीवोंहे पर्योत्तरासस्व भी भागप रहने
            ार- एक सामादन गुणक्यान, एक सम्रा प्रशासन आवसमास, छहाँ प्रणानिता, सम्रा मान,
          वार्षे सद्याद, वार्षे मतिवा, पचित्रवज्ञाति, इसकाय, वार्षे मनोयोग, वार्षे वसकोग,
        न १५८ मति पुत भवानी मास इनसम्पर्धारे जीवी है सामा र मानार
                       विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विश्व

    १ १ माते भुन भन्नाना साप्तास्त्रनसम्प्रदाष्टि चौवाँके प्रयाप्त माराप

                                                               या वक्षा तदह त्य श्रापता वा र
र र हर देव के श्रापता वा र
प्र इय प्रदूषी च वता सं ८ स्तर
प्रमुख्याच्यास के स्तर्भ
```



दस जोग, विध्य वेद, चचारि स्ताय, विभागाण, असनमो, दो दसण, दहन भा छ लेस्तानो, भागिदिया अभागिदिया, दा सम्मच, सिव्यणो, आहारिणो, सागाहरू होति अणागाहरू जुना गां"।

विभागाणि मिन्छाद्दीण भण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, एमो जीतसमात उ प्रजानों , दस पाण, चचारि सण्याओ, चचारि गदीनो, पविदियनारी, तसमाने दि समाने , दो दसण, दन भागे हि समाने , दो दसण, दन भागे हि समाने , दो दसण, दन भागे हि समाने , सागि अभागिदिया अभविदिया, मिन्छच, सिव्यणो, आहारिणो, सागाहरू जुना वा "।

वसमाय वार्त मनोयोग, वार्त प्रवस्तोग, भीवारिक स्वायान और विभिन्छ स्वयोग से समान स्वयं समाने हो ते समान स्वयं समाने समान

व सम्यक्त भाइक, भाइरक्त भावक भाग विभाग वि

विभगवाना मिध्याद्यद्वे जीवों हे माराप

् तिस अप पद्ध साहस सि से अक्षासम्बद्ध

.

निभगणाणि सासणमम्माइद्वीण मण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, एत्र की समासो, उ पज्नचीजो, दस पाण, चचारि सप्णाजो, चचारि गईत्रो, वॉवेरिकार सस्माओ, दस बोग, विण्णि वेद, चचारि कसाय, निभगणाण, असवमा, राह्म, दन्य-मावेदि छ लेसाओ, भनसिद्धिया, सासणसम्मच, स्ण्णिणो, जाहारिणो, शक्क गुजा होति अणागाहज्वा वा<sup>गा</sup>।

आभिणिबोहिय सुद्रणाणाण भण्णमाण जित्व णत्र शुगद्वाणाणि, दो जीव्यक्तः छ पञ्जर्षाओं छ अपज्ञचीओं, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाता दी अत्थि, चचारि गर्दीओं, पचिंदियजादी, तसकाओं, पण्णास्त जोग, तिष्णि वद अत्य नेदो नि अश्यि, चचारि कसाय अकनानों नि अत्थि, दो णाण, सच सवम, क्रिय दसण, दच्य-आंबेहिं छ लेस्साओं, अवसिद्धियाः विष्णि सम्मत्त, सण्णिणों, आहार्त्

विभगमानी सासादनसम्पर्टाष्ट जीवोंके आद्याप कहने पर—पक सासादनसम्पर्धा ग्राणस्थान, पक सभी पर्याप्त जीवसमास, छडों पर्याप्तिवा, दशों प्राण, सार्च सम्द्र नण गतिया पर्वेशन्त्रयज्ञाति, प्रसकाय, पूर्वोंच दश योग, तीनों देद, बारों कथाय, अस्त्यम, आदिक हो दशन प्रथम और आयसे छडों छेट्याय, भव्यसिजिक, सासादनसम्बर्धिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

स्वाभितियोधिक और श्रेतक तो जीयोंके सामान्य आठाप काने पर— अरिरात्तमार्ग गुणस्थानसे लेकर श्रीणत्र याय गुणस्थान तकके ती गुणस्थान, सत्री पर्यांच्या सर्सन्नी मार्ग ये वो जीयसमास, छठों पर्यास्त्रिया, छठों अपयोश्तिया, वरों प्राण सात माण, वर्ग के तथा श्रीणस्वारयान भी है, चारों जीवया, पची न्ययसात, त्रस्तवाप, प्रदूष योग, जार्ग निया नयाने पर्यो है, वर्ग में एक वे हैं क्या नयाने पर्यो है, वर्ग में एक वे हैं क्या नयाने पर्यो है, वर्ग में एक वे हैं क्या नयाने पर्यो है तीन द्वारण, त्रम्य स्वाध्व स्थाप, अर्थके तीन द्वारण, अर्थके के स्थाप स्थापिक और शायोपराधिक थे तीन सम्बन्धन्य संज्ञिक, आदारक, अताहरक,

#### में ३६३ विभगवानी सासावनसम्बाहारी जीवोंके बालाप

| र है।     | नासम्बद्धाः यो | व का संय द  | वादम्बा व स्वस् |
|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| इ.स. इ.स. | २०४४ १११०      | ३ ४ १ १ ३   |                 |
| इ.स. इ.स. | प्रसद्धाः      | विस अस वर्ष |                 |
|           | 4 8            |             |                 |

#### अणाहारिणो, सामारुवजुचा होंति अणामारुवजुचा वा'"।

देखि चेच पन्नचाण मण्यमाणे अस्य णर गुणहाणाणि, एगो जीवसमासी, छ पञ्चचीआ, दस पाण, चचारि सण्णाचो सीणामण्या वि अस्यि, चचारि गदीओ, पर्चि-दिपजारी, तसवाओ, एगारह चोगा, विण्ये चे अगदेवेदी वि अस्यि, चचारि कसाय अकशाओ वि अस्यि, दो पाण, सच सज्जम, विल्यि दसण, दण्य भावेदि छ लेस्साओ, भवसिदिया, विराम सम्मच, सांच्याचों, आहारियों, सागारुउज्जा होंति अणागारु-चजुषा वाः।

#### पयोगी और अनावारोपयोगी डोते हैं।

जर्दी भाभितिशोधिक भीर भुतदानी आंग्रेंके पर्याप्तकालंकव भी मालाप कहते पर— भावरतस्त्रम्यराष्टि गुलस्थाने स्राणकचार उन्हेंक नो गुलस्थान, एक सड़ी पर्याप्त आँवसमाल, एसें प्याप्तियों स्तों मान बारों सदाय कथा स्रांच्यकास्थान भी है, बारों मतियां, पबेदिय-जाति, सहस्रप, पर्याप्तवालकक्ष्मी म्यार्ट्स दोग, तातों वेद तथा भयगवेदस्थान भी है, बारों काय कथा भवजावस्थान भी है, मति भीर शुव वे हो बान, सातों सप्तम, माहिके शीन राज, इष्य भीर भाषते एसें मेरवाय, भागतिस्त, भीपश्चिक साहि शीन सम्यप्त्य। सहिक, भाहराष्ट्र, साक्षारीपश्चीमी भीर भगकारीपयोगी होते हैं।

|                                          | 444              | सात भुतशाना आपा                                                     |                                                 |                              |                                                            |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 10 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | वी<br>वंप<br>संघ | व स संस्थात स से विकास<br>व र प्रेप व स से विकास<br>स्थाप क प्रेप व | हा   64   द<br>२ ७ १<br>यति ६ द<br>भुद्र   ११ ग | के स<br>इ ६ १<br>मा ६ म<br>इ | हा सभि आ उ<br>१११<br>वीद हो अन्य सम्बद्धाः<br>।। अन्य अन्य |

| न ३६ | 14 | मति धृतदाना जीयोंके पर्याप्त आराप |
|------|----|-----------------------------------|

| ५ १<br>अदि से प | 8 19 Lv | * \$ | का यो<br>१ रश्म ४<br>म ४<br>इ. अ११ | 1818 | ર છ      | इ.स.६<br>इ.स.६<br>इ.स.६<br>इ.स.६ | ₹ ₹  | स  आधा<br>६   ६ | 1 |
|-----------------|---------|------|------------------------------------|------|----------|----------------------------------|------|-----------------|---|
| क्री            | 5       | 1    | ्र<br>वार                          | 7 8  | <u> </u> | <u> </u>                         | बाबो | ,               |   |

4 4 4

वैति चेंब अपन्यवार मुख्यमाणे अत्थि दो मुणहाणाल, एभो योत्तवारे, हे जरूनवांको, सच पाल, चचारि सण्याओ, चचारि गरिभो, पिरोदारी दक्काओ, चचारि वोण, इत्यिदिन दिना दो वेद, चचारि क्रमण, रो पार, रे.व चचन, दिन्यि देनन, दक्का काउ-सुनक्रतेस्थाओ, भारेण छ तेस्याओ, भारेपेरेरे निक्या, माज्यियो, आहारिणो अणाहारिणो, सामाहराजुणा होति अध्यक्ष चच्चान स

जतन्तिनेवेदिय-स्राण-अमज्रसम्माद्वीण भणामणे अतिय एथे गुन्द के वेदन्तत्ता, ए पजामोत्रो च अपरज्यमित्रो, इस पाण सच पाण, पणारि वणारे, पणारे में परि में, पनिश्चित्रारी, तसकाओ, तेरह जोग, तिण्णे देर, पणारे हणारे वे सण्य, व स्वस्त, तिण्णे देर, पणारे सणारे वे

रत्वी भार संस्थापक और भूतवाती प्रीयंक्ष भवतासकारस्था भारत देते ।।
क क क्ष्म्यन्य ह और सम्मन्यत वे ना मुणक्यत, एक भेदी भारत वी । भार को
कारू , करते, व्याप भाष, वारों गंदार, वारों गतियाँ, गर्नारित्य प्राति, वान हर भीता भेते
के के कार का व्याप कार्यकार और कारणकार्यसाथ वे वार पान, का रहि दिन के है
कर कर्य कार्य कार्य भाष और भूत वे ते वाल अस्तात सामायिक और प्रितिभाव कर कर्य कर्य कार्य भाष और भूत वे ते वाल स्थाप और प्रात्त सामायिक केर प्रार्थ की केरा केरा भाष्य की केरा केरा कार्यकार कार्यक

ભ ભાગવાદ કરે હોં હતાનો અલાવાદલાશા કે તો દિ લામાર્ય નાવા સરે કેમ માર પ્રાપ્ત વ્યવસાય, એકી શાં ન મેરા મારા તે ? શે કામાન્ય અહેં પ્રાપ્ત એક પરંદ ન છે. શું હો માળ, લાં માળ, લાં માળ, લાં માં કે, કેમાન્ય પ્રાપ્ત મારા કે અપ્રદેશ, ભારત લાગ્ર કરા દાળ રાજ તરફ લાંગ, તોનો કે, લાં કેમાં આવે તેને કુ જે જો હતા, અ કેમાં, આંદ્ર કરીના શું તે, ત્રમ પીર લાંગ્ય હતી છે.

कर करवाना के शह मध्यों ने महारू

सम्भिमो, आहारियो अपाहारियो, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा"।

वेसि चेत्र प्रश्चाण मण्यमाणे अतिथ एय गुणहाण, एजो जीवसमातो, छ पजचीत्रो, दस पाण, चचारि मण्यात्रो, चचारि गदीत्रो, पर्विदियजादी, तसकात्रो, दम जांग, तिष्णि वेद, चचारि कमाय, दो णाण, असजमो, तिष्णि दसण, दन्य मांविर्दे छ लेस्यात्रो, भयसिद्धिया, तिष्णि सम्मच, सिष्णणो, आहारिणो, सामाठगञ्जचा होति अणागाठगञ्जचा वा"

भव्यसिद्धिक, भीपराधिक भादि तीन सम्वयस्य, सहिक, माहारक, भनाहारक। साकारो प्रयोगी भार भनाहारोपयोगी होते हैं।

उन्हों आभितिकोधिक और पुरुषानी असवतसम्बन्धि औवोंके वर्षान्तसम्बन्ध आरा कहन पर—यक अविरतसम्बन्धि ग्रुणस्थान, एक सबी वर्षान्त जीवसमास, छहीं वर्षान्तिया, इतों प्राण, बारों सबाय, बारों गतिया, वर्षों प्राण, बारों सबाय, बारों गतिया, वर्षों प्राण, कारों मनेवील, बारों वर्षन्योग, औहारिकहाययोग और वीमियिकस्थायोग दे द्वा योग, तीनों दे, बारों क्वाय, मारे आर भुत दे द्वान, असवसम, आदिक तीन दर्गन, द्रम्य और प्राण हों हेने दर्गन, प्रमुख छहीं हों हुए। असवसम, आदिक तीन दर्गन, द्रम्य और प्राण छहीं होंद्वाय, अस्वविद्यं, अवदायिक आहे वीनों सम्बन्ध्य, सांविक, आहारक, साहारकीयोगी और अनाकायियोगी होते हैं।

म ३६३ मति भुतवानी अस्यतसम्यग्दरि जीवोंके सामान्य आकाप

| य जी प<br>१ २ ६व<br>लंब ६अ<br>इस्टब्स | या संव दंका यो<br>१० ४ । ४ १ १ १ १६<br>७ । हिल्हे विवा | त्र व्याप्त स्थाप्त स्थापत स्यापत स्थापत स्यापत स्थापत | स्य द<br>१ ३<br>असे केद<br>दिना | हे स<br>इ.इ. १<br>साइ स | <br>श्र<br>श्राहा<br>अना | स<br>सम्मा<br>असा |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 1 '                                   | 1                                                      | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | - 1                     | <br>1                    |                   |  |

न ३६८ माँत अतझानी अस्यतसम्यन्दार आयों के पर्याप्त आजाप

| • | म ३६८                         | - मा | मात शुतकाना नवपववयम् वार मान |                                   |                  |                          |             |                               |          |                    |                      |  |
|---|-------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|----------|--------------------|----------------------|--|
| ı | गुजीः<br>९ ९<br>इस्पेप<br>इस् |      | ग है का<br>४ १ ६             | यो वे<br>य ४<br>य ४<br>य ४<br>य ४ | क्षत<br>पति<br>इ | संय ता<br>१ ३<br>अस के व | ह ६<br>या ६ | म स<br>१ ३<br>म श्रीप<br>स्रा | ते<br>वि | वा.<br>१<br>बाहा स | र<br>श्राध्य<br>अनाः |  |

वेसिं चेन अपज्जचार्ण मण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एत्रो जीनसमान, इ अपज्जचीत्रो, सच पाण, चचारि सण्णात्रो, चचारि गदीत्रो, पाँचदियज्ञारी, वनकाम, विण्णि जोग, दो वेद, चचारि कमाय, दो णाण, असजमी, तिण्णि दसण, दण्या दा सुक्किलेस्सात्रो, भारेण छ लेस्सात्रो, मनसिद्धिया, विण्णि सम्मच, सीण्णि, आसील अणाहारिणो, सामाकरजुचा होंवि अणागाहरजुचा वा ''।

सजदासजदप्पहुर्डि जान खीणकसाओं चि तान मुठोघ मगो। जबरि ग्रामिने बोहिय सुदणाणाणि वचन्नाणि। एवमोहिणाण वि वचन्न। जनरि जोहिणाण एक दा भाणिदन्त्र। जाज दसजमग्गणाआ जेज खओनसममिनऊण द्वित्रात्रो तण मी सुदणाणेसु जिरुदेसु दोहि वीहि चउहि ना जोहि-मणपन्जनणाणेसु जिरुदेसु हो

उन्हों आभिनियोधिक और श्रुतग्रानी अस्यतसम्प्रस्थि जीनोंके अपूर्णश्राक्तरना आर्छोप कहने पर—पक अविरतसम्प्रस्थि गुणस्तान, एक सभी अपूर्णाय जावनाक छहाँ अपूर्याप्तिया, सात प्राण, बारों सम्राप, बारों गतिया, पवेत्रियमात, सम्राप औदारिकिमिश्र, येकिविकिमिश्र और कार्मणकाययान ये तीन योगा, पुरुपेत और नपुत्तक्ष येद, बारों कपाय, मति और श्रुत ये दो ग्रान, अस्यम, आदिने तान दर्गन, प्रस्पे कार्यात और शुद्ध ठेएसाए, मायशे छहाँ ठेरस्याए, अस्यतिहिक, औपरामिक मार्ग छाँ सम्यक्त्य, सश्चिक, आहारक, अनाहारक, साकार्यप्रयोगी और अनाकारोपरोगी होते हैं।

स्यतास्यत गुणस्थानसे छेकर क्षीणकराय गुणस्थान तरके मित युत्रानी ग्रावा आछाप मूछ भोघाछापँके समान होते हैं। यिशेष बात यह है कि बान आडाए कहते स्व आभिनियोधिकशान और नुतन्नान ही कहना साहिए। इसीप्रकार अध्योधनके अला जानना साहिए। यिशेष बात यह है कि यहा पर पूर्वांक वो बानों के स्थानमें एक माधेमा

ग्रहा—जब कि मतिग्रानाित् शायोपशािसक ग्रानमाग्या आर वसुराजािर स्वर्ण शिमिक वर्शनमार्गणाए अपने अपने आयरणीय कर्मों के स्योपशयि आध्यये स्वित है। तर प्रभ ग्रान और नुत्रग्रान निवस आलापों के कहने पर दो, तीन अयया बार ग्रान। तथा अधार

उहि वा णाणेहि होदन्त्रमिदि सचमेद, फिंतु इयरेसु सर्वेसु वि ण वित्रवसा कया, ग विवक्तिय-णाण वदिरित्त णाणाणमवणयण कय ।

मणपज्जवणाणीण भष्णमाणे अत्थि सत्त गुणहाणाणि, एओ बीवसमासो, छ ज्ज्ञतीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्गा वि अत्थि, मणुनगदी, पर्चिदिय-ादी, रासराजो, आहारदुरोण विणा णव चोम, पुरिसवेद, चचारि क्साय अकसात्री वि ारिय, मणपञ्जवणाण, परिहारसजमेण विणा चर्चारि सजम, विण्णि दसण, दन्वेण छ प्साओ, भावेण वेउ पम्म-सुक्यलेस्माओ, भवसिद्यिम, विन्नि सम्मत्त, वेदगसम्मत न्धायद् उवसमतम्मचसम्माइहिस्सं पढमसमए वि मणपञ्जवणाणुवलभादो। मिन्छच

गैर मन एययद्वान निरुद्ध आलापोंके कहने पर सान अथया चार श्रान होना चाहिए ?

निश्चेपार्थ- शकावारके वहने का यह भाग है कि जब मातिवान अहि बार बान सायोपशामिक होनेके नारण अतिकान तथा धृतकानके साथ अवधिकान और मन पर्यवकान हो सक्ते हैं। तब विवासित किला भी बानमार्गणांके भाळाव बहते समय अपने तियाप रीप क्षानोंनो भी नहना चाहिए। अधात् एदास्थ जीवोंके नमसे कम मतिवान और भुतवान वे दो बान तो होत ही हैं। तथा इनके साथ अवधिवान, अथवा मन प्ययक्षान अथवा दोनों

र्दी भान हैं। सकते हैं, इसल्येय मति धृतभानी अधिके भाराप कहते समय मति भीर भुत पे दो सथया माति भूत और भगधि ये तान अधवा, मति, धुत भीर मन पर्यय ये तान

मध्या, म ते, श्रुत, अवधि भीरमन पर्यय य चर अन कहना च हिए। इसीमकार अवधि हती भीट मन प्ययदानी जीवेंक आछाप बद्देत समय-विमय मति, भुत भीर भवेंचे वे तीन तथा मति, भुत और मन पर्वय वे तीन प्रत अथवा मति, भुत, अवर्धि और मन पर्वय व वार प्रान कडना चाहिए। समाधान — मः,पका यह कहना सत्य है, किन्तु विवर्शत छ नके सः,ध इतर इने से

दोने पर भी उनकी विषक्षा नहीं कि गई है। इसकिये विषक्षित अन्य नतिरिक्त अन्य बार्नेको नहीं तिनाया गया है । मन प्ययक्षानी आयोंके माठाप बहुदे पर-प्रमत्तस्यतले खेकर श्रीमक्ष्माय तकके सात गुणस्थान, एक सबी-पर्याप्त आयसमास, छही पर्याप्तिया दशी माण चारी सहार तथा श्रीणसह स्थान भी है, मनुष्पवाति पत्ने दियकाति, बसनाय अहारहहावयोग और भादारकमिधकाययोगके विना नी योग, पुरुषयद, बार्धे क्याय तथा अक्य यस्थान भी है मन पर्ययक्षान, परिद्वार्थिया बस्यमके विना बार सपम आहिके तान दर्शन हम्बसे एहाँ स्टब्स्स भाषसे तेज, पद्म और ाह नेरवाया अध्यासिकिक तीन सम्यक्त होत है। यन पर्यटक बाढे

भीपरामिक्सम्पक्ष्य केस होता है, इसका समाधन करत दुव अवार्य विकार है कि जो १ व्यवस्थितिहित्री वदन्तम्बो अस्य दिवापिका । कडोड्ड्लकाङ अधारवरो व्यवस्था व ॥ स्था तिसमाविदिना दशमनाह सर्वे शु व्यवस्थित स स २ ३ २ ४

पञ्जायद्-उत्रसमसम्माइहिरिम् मणपञ्जनणाण ण उनलम्भदे, मिन्छवपञ्चायदुश्सा समसम्मचकालादो नि गहियसजमपदमसमयादो सन्त्रज्ञहण्माणपञ्जनगणुपात्र सजमकालस्स चहुत्त्रवलमादो । सम्बिणो, जाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगात

वेदकसम्पन्तस्यसं पीछे द्वितीयोपशामसम्य स्त्यको मात होता है उस उपशामसम्पन्तके स्त्र समयमें भी मन पर्ययक्षान पाया जाता है। क्लिन् मिय्यात्यसे पीछे आये हुए उपशामसम्बन्ध जीयमें मन पर्ययक्षान नहीं पाया जाता है, न्योंकि, मिय्यात्यसे पाछे आये हुए उपशामसम्बन्ध उत्कृष्ट उपशामसम्बन्धस्य स्त्यके काळसे भी प्रहण किये गये सपमके प्रयम समयसे स्वर्थ क्षणा सर्वे जयस्य मन पर्ययक्षानको उत्पन्न करनेवाळा सपमनाल बहुत यहा है।

विद्येपार्थ--- उपर मन पर्यवद्यानीके तीनों सम्यक्त्य बतलाये गये हैं। शाविह की क्षायीपशामिकसम्यक्तस्यके साथ तो मन पर्ययक्षान इसल्यि होता है कि मन पर्यवहनक जस्पचिमें को विशेष स्वय हेतु पबता है यह विशेष स्वय इन होनों सम्पक्त्योंने हो स्व है। अस रही कीपश्मिकसम्यन्यसम्बानकी बात, सो उसके प्रथमोपशमसम्यन्त्य और दिवारे पशमसम्यक्त्य ऐसे दो भेद ई। उनमें प्रथमोपशमसम्यक्त्यको अनादि अथना साहि विकी राष्ट्र ही उत्पन्न करता है और उसके रहनेका अध्यय समया उत्प्रपत्रां अन्तमुहर्न ही है। व अन्तमुहर्तकाल, स्रयमको प्रहण करनेके पश्चात् सन प्रययप्रानको उत्पन्न करने हैं हम सयममें विशेषता लानेके लिये जितना काल लगता है उससे छोटा है। सिल्ये प्रयम्भाग सम्यक्तयके काळमें मन पर्ययक्षानकी उत्पत्ति न हो सकनेके नारण मन पर्ययक्षानके हार उसके होनेना निषेध किया गया है। दितीयायशमसम्यस्य उपशमधेणाँके मानिष्वाश्य स्वयमीके ही होता है, इसिलिये यहापर अलगसे मन प्ययमानके योग विरोप स्वर्म उत्पन्न करनेकी कोई आयदयकता नहीं रह जाती है और यही कारण है कि दिवेंगीएं सम्यक्तयके प्रहण करनेके प्रथम समयमें भी मन वर्षवसानकी प्राप्ति हो सकता है। जिस समानि पहछे चेदकसम्बद्धके कालमें ही मन प्यवस्तान महाम कर हिवा है। है भी उपदामधेणीके अभिमुक्त होनेपर दित्तियोगदामसम्यक्तवका प्राप्ति हो जाता है हर्डने भी द्वितीयोपरामसम्बन्ध्यक प्रहण करनेक प्रथम समयमें मन पर्यप्रान पाया जा सहजे। जपर दिश्वमें 'पढमसमप थि' में जो अपि शान् अव्या है उससे यह प्रतित होता है। दिवीयोपरामसम्यक्त्यके प्रहण करनेक हितीयार्वक समयम यदमान बारिन प्र स्वाद्धिये पहालो प्रमाणक अध्य परनक इतायात्क समयम यदमान घाएँ अन्तर स्वाद्धिये पहालो प्रमाणकेयसान उत्पन्न हो ही सस्ता है, किनु प्रथम समयमें भी किन्नी हतनी विशेषता पार जाती है कि यह मन प्रववसानकी उत्पत्ति में कारण है। ह क्यनका तारप्य यह कुमा कि मध्योपनामसम्बन्धने उत्पत्तिमें कारण है सिका कि सम्बन्धने तारप्य यह कुमा कि मध्योपनामसम्बन्धने अनन्तर या उत्तरे साथ स्वर्धने उत्पत्ति होती है, इसल्यि उसमें तो मन प्रयक्षापदाम्यक्त्यके अनन्तर या उसके लाग है। प्राचन होती है, इसल्यि उसमें तो मन प्रयक्षान नहीं उत्पत्न हो सकता है। प्राचन परामधान्यपन्त स्वार्धि ही होता है, इसलिये उसमें मन वर्षयक्षान है। उपन होते स विरोध नगी के प्रत्यक्ति ही होता है, इसलिये उसमें मन वर्षयक्षान है उसमें हिस्स पिरोप नहीं है। इतन हा हाता हा, इसलिये उसमें मन वयवहान है उत्थ किया पिरोप नहीं है। इतन हार मनावयवहानके साथ तीनों सम्यक्त तो देत हैं, [9]

, ( ) ज़ुचा वा<sup>भ</sup>ा

मणपुज्जवणाण पमत्तसज्जदृष्पहुढि जाव खीणकसाओ वि ताव मूलोप भगो।

गवरि मणपञ्जवणाण एक चेत्र वचन्त्र। परिहारसदिसचमो ति गतिय चि भाणिदन्त्र।

केनलणाणाण भण्यमाणे अस्यि वे मुणद्वायाणि अदीदगुणद्वाण पि अस्यि, दो बीयसमासा एगो वा अदीदबीयसमासो वि अस्थि, छ पण्डाचीओ छ अपण्डाचीओ अदीदपञ्जनीओ वि अत्थि, चनारि पाण दो पाण एग पाण अदीदपाणा वि अत्थि, खीणसम्माओ, मणुसगदी सिद्धगदी वि अत्यि, पर्चिदियवादी अणिदिय पि अत्यि, तसकाओ अनाओ वि अत्थि, सच जोग अजोगो वि अत्थि, अवगद्वेद, अरमाओ,

केरलणाण, जहारस्वादमुद्धिसञ्जमो लेप सत्तमो लेप असञमो लेप सञ्जमासञ्जमो वि

मिकसम्यक्त्यमें द्वितीयोपरामका ही प्रदेख करना खादिए प्रथमारामका नहीं। सभ्यक्तव भाटापके भागे सबिक, भाहारक, सावारोपयोगा भार अनाकारोपयोगी होते हैं।

मन पर्वपद्मानी जीवोंके प्रमाचलयत गुणस्थानले छेक्ट श्रीवाश्याय गुणस्थान तक मलक गुणस्थानके भाळाप मृत भोष छापके समान हैं। विदाय बात यह है कि इन भाकाप कहते समय एक मन प्रथयकान ही कहना चाहिए। तथा स्थम आसाप कहते समय परिहारिय गुद्धिसयम नहीं होता है, येसा वहना खाहिए।

केयद्यक्षानी जीवोंके आलाव बद्दन पर-सवीगिक्वदी और अवीगिक्वदी वे हा गुणस्थान तथा अतीतगुणस्थान भी ई, पर्यान्त और अपर्यान्त वे हो अवया यह पर्यान्त जीवसमास हे तथा भतीतजीवसमासस्थान भी है, छहीं वर्षाप्तिया छहीं अववान्तिया तथा मतीतपर्पाप्तिस्थान भी हाता है, यवनबल, बायबल, आयु और भ्यारोज्यात ये बार प्राप्त, भववा समुद्रातगत भववाप्तकालमें आयु और कावबळ वे दो प्राच और भवागिहेयदीहे पह भायु प्राण तथा मतीतप्राणस्थान भी है, झाणलंबा मनुष्यगति तथा सिद्धगति भी है पर्व ्रियज्ञाति तथा भतान्त्र्यस्थान भी है। वतक य तथा भक्ष्यायस्थान भी है, सत्य भार अनुभव ये दो मनायोग, ये श्री दोनों पवनयोग श्रीदारिक्वाययाम, श्रीदारिकमिश्रकाययाम श्रार क्रामण काययोग ये सात योग तथा अयोगस्थान भी ई, अवगतवृह, अवथाय केवळहान यथाक्यात

मन प्रयक्तनी जीवाँके भाराप # 350 8 8 8 8 ूबर समादेद साध्य आर व्रम 60 160, 54 ক্ৰাৰ

जरिय, केरलदमण, दुवेण उ लेस्माजो, मारेण सुक्क्लेस्मा जलेस्मा वि वन्यि, नव सिद्धिया णेव मवसिद्धिया णेव जनशंसिद्धिया वि अचि, सुद्धयसम्मक्, णेव सरिया णेव असण्यिणो, जाहारिणो बणाहारिजो, सागार-प्रणागोर्शह सुवयद्दवनुचा वा <sup>प</sup>।

सबोगि जबोगि मिद्राणमालाया मृठोयो व्य यचव्या ।

#### एव णागनगगा समता ।

मजमाणुरादेण सजदाण भण्गमाणे जित्य जब मुणद्राणाणि, दो जीवसनामा, ह पञ्जचीजो छ अपञ्जचीत्रो, दम सच चचारि दो एक पाण, चचारि सन्ताबी स्रीणसण्या वि अरिथ, मणुमगदी, पर्विदियजादी, तसकाजो, तेरह जोग जजोगो हि

विद्वारणुद्धिसयम तथासयम, अस्तम और सयमार्धयम इन तानींस पहेत औ स्थान है, डेडव वर्षान, प्रप्येस छहीं छेदयाय आपने गुरूछेदया तथा अछेदगम्यान भी है। अव्यक्तिंद्र तथा भव्यविद्यिक और अम्प्यविद्यिक इन दोनी विकल्पेस रहित भी हान है, साविद्यवस्तन, स्वीक ओर अस्विक्रसे रहित स्थान, आहारक अनाहारक, साकारोपयोग और जनाइयो-प्योगसे युगपन उपयुक्त भी होते हैं।

केषटहानकी अपेक्षा भी सर्वोगिकेवली अयोगिकेउला और सिद आवाँके आदार मूल ओघालाएके समान कहना चाहिए।

### इसप्रकार बानमार्गणा समाप्त हुई।

सयममार्गणके अनुग्रदेसे सपतांके बाहाप कहने पर—प्रमचस्वत गुपस्थानसे डेकर अपोिष्टिकली गुणस्थानतक की गुणस्थान, सकी-पर्याप्त और अपर्याप्त ये हो जावकाल एडी पर्याप्तिया, एडी अपर्याप्तिया, क्यों प्राप्त, सात प्राप्त, क्षर प्राप्त, हो प्राप्त, वक्ष प्रव बार्षे सक्षाप तथा श्लीणसक्षास्थान भी हे, मनुष्यगति, प्रवेत्त्रियज्ञाति, क्षतक्षण, वक्षिकि कापयोग और वेतिथिकामिजकाययोग इन हो योगोंके विना शेष तरह योग तथा भीन

| न ३८१                                                        | केवटदानी जीवोंके बाहाप |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| त्र वो प<br>र र ६प<br>स्वाप्ता ज्य<br>अपा अप<br>हिल्ला है है |                        |

# 333

जित्य, विण्यि बेंद अनगदवेदो वि अत्थि, चचारि कसाय अकनाओ वि अत्थि, पच पाण, पच सत्रम, चचारि दसप, दन्वेण छ लेस्साओ, मावेण तेउ-पम्म-मुक्टेस्साओ अटेस्मा वि अत्यि, भवसिद्धिया, विष्णि सम्मच, सम्मिणो पेव सिम्मिणो पेव अधन्तियो, आहारिणो जणाहारिणो, सागारुवजुचा होति जणागारुवजुचा वा सागार-जणागोर्धी जुगबद्दबञ्जचा वा होति।"।

पमचसबदाण मण्यमाणे अत्यि एप गुजहाल, दो बीवसमासा, छ पञ्चचीत्रो छ अपन्जचीओ, दस पान सच पान, चचारि सम्लाओ, मणुसगरी, पविदियजारी, वसकाओ, एगारह जोग, विष्णि वेद, चवारि कमाय, चवारि वाय, विष्णि सबम, विष्णि दसा, दब्बेण छ लेस्माजो, भावेण वेड-पम्म-सुक्कलेस्साजो; भरसिद्विमा, विश्वि

स्पान भी है, वीनों बेद क्या भवगतवेदस्यान भी है, बार्जे कवाव क्या महत्वावस्थान भी है,

भीर पुरू हेर्याचे अन्यसिदिक, भीपताबिक आहे ताब सम्बक्त संदेश बाहारक. कारों औरोंके सामान्य भाषाप

| ٤    | άĵ,  | 4   | য়  | ď | 4 | ď | <b>47.</b> | सो   | ŧ.  | -5. | . 80       | बद  | ε | 8   | - | . = | 4.2 | 40% | -                       |
|------|------|-----|-----|---|---|---|------------|------|-----|-----|------------|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-------------------------|
| ٠,   | 1    | 19  | 11. | * |   | 8 |            | 3.3  | - 8 | ×   | ٠,         | ٩.  | ¥ | 8.4 | 1 |     |     |     | 4                       |
| π,   | सं प | CR. | ٠,  |   | Æ |   | _          | 12   |     |     | ΕÌ         | 65, |   | E.  | ı | 4,4 |     | at. | 1762.<br>1763.<br>15 K. |
| à    | ₹ #  | , , |     | Ŧ | - | ě | ř          | Res. | ě   | ě   | 25         | 60  |   | 2+  |   | €.  | 43  | #E  | WELL.                   |
| वकी. | 1 .  |     |     | S |   |   |            | असी  | -   | 4   | <b>ম</b> শ | 12  |   | 44  |   | 24  |     |     | 55                      |
|      |      |     |     |   |   |   |            |      |     |     | 44         | FRE |   |     |   |     |     |     | 7                       |
|      |      |     | ١,  |   |   |   |            |      |     |     | 6.0        | Ewi |   |     |   |     |     |     |                         |

मतिबानाई पावों सुकान, सामाविकाई पावों संवय, चार्ये दर्शन, द्रव्यक्षे प्रशें बेस्पारं, भावसे तेज, पद्म और शुद्ध केरपाय तथा अकेरपास्थ न भी है। अव्यक्षितिक, औपदानि चादि तीन सम्पत्त्व, सहिक तथा सहिक भार असहिक इन दोनों विकर्गोंसे रहित औ रपान है, भाहारक, अनाहारक। साकारीपयोगी अनाकारीपयोगी तथा साकार और अनाकार अपयोगों से मुग्यत् उपयुक्त भी होते हैं। संयममानवाद्य वरेक्षा प्रमचसयत आयोंके माळाप करने पर-यक प्रयचक्रवत गुणस्यान, सही-पर्याप्त भीर अपयाप्त ये ही आयसमास, छहीं पर्याप्तियाँ, छही अपराश्चिर्याः द्यों आप, सात माप। चारों शहाय, मनुष्यगति, पचत्रियजाति, बसकाय चारों मनोदोय. पारों वस्त्रयोग, भौशारिकसाययोग, आहारकसाययोग ध्वर ध्वहारकमिश्रसायकोग व ग्यारह योग, शीनों वेद, बारों कवाय, आहिके बार झान, सामापिक छदो स्था ना और परिहारियेगुद्धि ये तान स्थम, न्याहेके तान हरान ज्ञूच्या धराँ अस्पार्थ आवसे तक एक

सम्मच, सम्मिगो, आशारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा<sup>ल</sup>।

अप्पमत्तसबदाण यन्णमाणे अत्य एय गुणहाण, एओ जीवसमाधे, पक्रत्योत्रो, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ आहारसण्णा णत्यि, मणुसगदी, पविदिय उत्तकात्रो, णव ओग, तिण्णि वेद, चचारि कसाय, चचारि णाण, तिण्णि सबम, हि इसण, दन्वेण क लेस्साओ, यावेण तेउ पम्म सुबक्केस्साओ; मवविद्विया, हि

सम्मच, सिन्निणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा"।

अपुन्वयाणपाहुढि जाव अजोगिकेवाले वि ताव मूलोप मगो।

बाबारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

अप्रमणसयत जीयों के आलाप कहने पर—एक अग्रमससंयत गुणस्थान, यह स्व प्यांज जीवसमास, छडों पर्याप्तिया, वशों प्राण, अय, मैधुन और परिष्ठ ये तौन स्वा होजी हैं किन्तु यहा पर आहारसङ्गा नहीं है। मान्यमति, पर्यो प्रयज्ञाति, जसभाव, बा ममोपीम, बारों यक्षनयोग और औश्मरिककाययोग ये तो योग, तानों येद, बारों कार आहिक खार हान, सामायिकादि तीन सम्मन, बादिक तीन वर्शन, प्रथसे छडों जेत्यारे भावधे तेज, एक और गुज्ज केर्याप्ते, भ्रष्यतिद्धिक, भीपग्रमिकादि तान सम्मक्त, कार्य-भावधे तेज, एक और गुज्ज केर्याप्ते, भ्रष्यतिद्धिक, भीपग्रमिकादि तान सम्मक्त, कार्य-

ब्यूर्वकरण गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेयली गुणस्थानसक संयमी जीवीके नामार्ग मूळ व्यापन्यस्थे समाज होते हैं।

न. १३६ स्थमकी अपेक्षा प्रमत्तस्यतः जीवों हे भागाए

३३६ स्थमका नग्सा अध्यक्तस्यतः भीवदि आसार

 सामाद्रपरुद्धिसन्दाण भण्णमाणे जित्य चचारि गुणहाणाणि, दो जीवसमासा, क पनाषीत्रों छ अपनन्नचीत्रों, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णानो, मण्यसगदी, पांचिरियनारी, तसकानो, एपागह जोगा, तिष्णि वेद अवगद्देदी वि अदिध, चचारि कसाथ, पचारि काम पाण, सामाद्रपग्रिहिननो, तिष्णि दशण, दच्नेण छ ठेससात्रों, मावेण तेउ परम-पुत्रक्लेस्तानो, स्वपिद्धिया, तिष्णि सम्मच, सिष्णणो, आहारियो, सागाह-पन्ना हाँति अणागाहरुज्ञता वा"।

पमचसजदव्यहुडि जान जणियद्वि चि तान म्लोप भगो । एन डेरीवद्वानग-सजमस्स नि नचन्न ।

परिहारमुद्धिसञ्ज्ञदाण मण्णमाणे अत्यि दो गुणड्डाणाणि, यगो बौरसमास्रो, 🛎

सामायिकगुद्धिस्वयत जीवों भाजाव बहुने वर-अमनस्वयत, अज्ञमनस्वयत, अज्ञमनस्वयत, अनुस्व स्वरण और अनिवृश्चिकरण ये चार गुजरुवान, सही वर्षांच्य और अवशांच्य वे हो जीसस्वयात, इसी वर्षांच्या, रहीं अवशांच्यां होंगी जान, सात यान, धारी सहाय अनुस्वयात, प्रकेशियकात, व्यवस्था, सारी अनेत्राया, सारी व्यवस्थीन, अवशांक्यायान आहारक बायोग और आहारह निध्यस्थायोग ये क्यारह योथा, सीनों येत क्या अवशावश्वस्थाय औ है, बार्षे कराय, आदिके बार काल, सामायिकगुद्धित्यत, आदिके तीन इसन, प्रस्था करीं वेरसाय, आपने तेज, पक्ष और गुक्त केरवाया, अस्पाधिद्वाक, औपग्यिकांकि तान सम्पन्नन, सिक्क, आहारण, साक्षायेख्याती और अनाकृत्येख्यायी होते हैं

प्रमण्डापत गुणस्थानने केकर व्यनिपृत्तिकरण गुणस्थानसक प्रत्येक गुणस्थानकर्ती सामाधिक गुण्डित्यक्तीके व्यान्तर मुख्य न्योशास्त्रपक स्थान है। विशोध कात यह है कि वस्त्र भारताप करते सामय एक सामाधिक गुण्डितस्थान ही बहुता व्यक्ति । स्टीमध्यर छहे। रस्त्राप्या र स्थानके भी भारताय आनना चाहिया। विक्तु स्थान आजाय वहते समय यह छन्। रस्त्रापत्याचना स्थान भी कृतना चाहिय।

परिहार्रापद्मुद्धिसयत जीवीके भाकाप बहुने पर-प्रमणसयत और अग्रयचञ्चपत्र व

### में १३१ सामाविकगुद्धिसयत जीवेंडे भारतप

दि जी प्रार्थशाः का निकृता सक्य के युवा सक्षीत्वर का प्राप्त के प्राप्त सक्षीत्वर का प्राप्त के प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त के प्राप्त का प्

पकज्वीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ, मणुसगदी, पचिदियजादी, तत्काओ, वर्ग जांग आहाराहारिमस्सा णरिय, प्रिसवेद, चचारि कसाय, तिण्णि णाण मणपज्ञवणाण परिय, कारण आहारतुग मणपज्ञवणाण परिहारमुद्धित्वमी परें नुगरदेर ण उप्पन्नति। परिहारमुद्धित्वमी परें नुगरदेर ण उप्पन्नति। परिहारमुद्धित्वमी परें नुगरदेर ण उप्पन्नति। परिहारमुद्धित्वमी, तिष्ण दसण, दच्चेण छ छस्ताओ, मार्गण तेउ पम्म-मुक्केटसाओ, भवसिद्धिया, उवसमसम्मच विणा दो सम्मच, सण्गिणो, आहारिणो, सागाववञ्जा होति छणाचावकज्ञचा वा ' '।

यमच-अप्यमच-परिहारसुद्धिसजदाण पुघ पुघ भण्णमाणे ओप मगो। णगरे आहारहुग-मणपजवणाण-उजसमसम्मच-सामाइप-छंदाग्रहावणसद्धिसजमा च णरिव। गरे हारसद्धिसजमो एको चेव सजमद्राणे। वैदङ्गाणे प्ररिसवेदी चेन वचन्यो।

हो गुणस्थान, एक लंको पर्याप्त जीयलमाल, छहों पर्याप्तिया, दशों प्राण, बारों सकर, महुष्यगाति, पचेत्रियजाति, असकाय, चारों अनोयोग, चारों वजनयोग और अंदारिकार योग ये नी योग होते हैं, किन्तु यहापर आहारकत्रययोग ओर आहारकिमक्ष्ययोग होते हैं। इत्ययेद, वारों कपाय, अविदे तीन बान होते हैं, किन्तु यहापर मत्ययका नहीं है। पुरुपयेद, वारों कपाय, अविदे तीन बान होते हैं, किन्तु यहापर मन व्यवका नहीं है। प्राण्योक, आहारफादिक, मन पर्ययक्षा और परिहारिकानुविद्यास वे वानों पुणव नहीं उत्याप होते हैं। बान आहाएके आये परिहारिकानुविद्यास, आविदे वान हफ, इच्यो छहीं छेदगए, आयदे तेज, एक और गुक्क छेदगए, अव्यक्षित्रक, औपशानिक्षम सम्बद्ध विना झारेद क्षो कोर साथा स्थापत स्थापत होते हैं।

प्रमचसयत परिद्वाराज्ञेशुद्धिस्वयतः और अग्रमचस्वयत परिद्वाराजेशुद्धिस्वयतः आर्थे। आजाप पृथक् पृथक् कदमे पर उनके आळाप ओधाळापके समान है। निरोध बात वह है। वद्या पद आदारकवायोगिद्धकः, यन वर्षयक्षानः, औधराविस्त्वसम्बन्धनः, सामाविक्नुद्धिस्वयं सीट ऐति देशे प्रोधिकस्वसम्बन्धनः, सामाविक्नुद्धिस्वयं सीट ऐति देशे स्वयं सामाविक्नुद्धिस्वयं पदि विद्या विद्

१ मतिषु 'एदाबा' इति पाठ ।

| F       | 308                    | परिद्वारविगुद्धिसयत जीवोंके भाराप                                                                                                |  |
|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 1 T W | सी य श<br>१ ६ ६<br>सप. | प्राच द का यो         व क का वय         द का वा वय         उ मा व विक का व्या         द द का व व व व व व व व व व व व व व व व व व |  |

सत-महत्रणाणुयोगहारे संजग-आव्यादश्यणण

मसापराइयमुद्धिसबदाण भण्णमाणे मृठोच भगो ।

शक्तारसुद्धिसबदाण भण्णमाणे अत्थि चचारि सुषद्वाणाणि, देः बीवसमासा, ओ छ अपज्जवीओ, दस चचारि दो एक पाण, खीणसध्या, मणुसगदी, ादी, तसकाओ, एगारह जोग, अवगदवेदी, अकसाओ, पच माण, बहानसाद

ो, चचारि दसण, दन्नेण छ लेस्साओ, भाषेण मुक्कलेस्सा अलेस्सा वि अत्यिः या, बेदरासम्मचेण विणा दो सम्मच, सज्ज्ज्ज्जो जेव अस्त्रिज्ञा, । अणाहारिणो, सागारुवजुना होति अणागारुवजुना वा सागार अणागोरीह

उवसतकसायप्पहुदि जाव अजीगिनेचिंठ वि म्लोप भगो । सजदामजदाध-

क्तुमसाम्पराधिक प्रविसयत अंथों के भाव्यय बहुने पर उनके भाव्यय मूख भोषाका

यथाच्यातविद्वारणाचेश्वयतः आणोके भारतय बहुने पर-उपशास्त्रक्रवाय, श्लीवहरूपय, मान ही जानना चाहिए। हेबडी और अवीमिकवली वे चार गुजस्थान, सङ्गी-वर्णान और अववीन वे ही

मास, छही पर्यास्तिया, छही अवर्यास्तियां इसी आव, बार प्राव, हो आव ध्वेर गाया श्रीयसंबा, मज्ञव्यमति पचित्रियज्ञाति, त्रसंबाय, बार्धे मबोयोग, बार्से वयव भाग र नवका नवुक्तात्व का नुकाला और काम्यदायको दे ध्याहर यात। भीतारिकहाययोग, आहारिकमिध्यदायको और काम्यदायको दे ध्याहर यात।

ातपेद अक्ष्याय, मातकानादि पाया सुकान, वथः क्यातपिदारपुद्धिवयम, बार्छे दुर्घन, ां प्रची हेरवापं, भापसे पुरू हेरवा तथा अहरपाश्थान भी है। भण्याविद्यहः वर्षहरा स्पक्ते विना दोण देर सम्पन्तव, सहिक तथा शहिक और असे इक दन दोनी विकरणांश म स्थान, भाहारक अनाहारक। साकारोपयोगा, अनावारापयोगी वधा सावार ध्वर गाकार हम दोगा उपयोगां हे युगवत् उपयुक्त होते हैं।

उपसान्तरपाय गुमस्थानसे केंद्रर अवाविदेवकी गुजस्थानतद्देव वधान्यातं दहार

यधारपात गुजिसपत जीवाँदे आजाप

E 253 तगहकायो दक⊨का **৯ এ**বি 1 1 17 22 स भीत्रव इस्प्रेस

व प्रमुख्या व प्रमुख्या श्रीव

मोघ-भगो ।

असजदाण भण्णमाणे अत्यि चचारि गुणद्वाणाणि, चोइस जीवसमाण, प्र पञ्जचीओ छ अपञ्जचीओ पच पञ्जचीओ पच अपञ्जचीओ चचारि पञ्चचीम चचारि अपञ्जचीओ, दस पाण सच पाण णव पाण सच पाण जद्र पाण छ पाण सच पाण पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण विण्णि पाण, चचारि सण्णाम, चचारि गदीओ, एइदियजादि-आदी पच जादीओ, पुड्वोक्तायादी छ काम, वेरह जाण, विण्णि वेद, चचारि फसाय, छ णाण, असजमी, विण्णि दसण, दच्न मोविंह छ छसाम, मवसिद्विया अभवसिद्विया, छ सम्मय, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो जणाहारिण, सागाहनञ्जचा होंति अणागाहनजुचा वा<sup>गर</sup>।

वेसि चेन पत्रचाण मण्णमाणे अत्थि चत्तारि गुण्डाणाणि, सच जीवसमाधा

बुदिसयत जीवोंके भाराप मूळ भोषाटापोंके समान होते हैं।

स्यतासयत जीवोंके मालाप मोघालापके समान होते हैं।

अस्ययत जीवाके आखाप बहुने पर—मादिक बार गुणस्थान, बीहर्ष जांबतमंत्र छहाँ पर्यास्तिया, छहाँ अपयीस्तिया, पाव पर्यास्तिया, पाव अपरास्तिया, वार एवाँहर्या, बार अपरास्तिया, हर्षों प्राण, सात प्राण, नी प्राण, सात प्राण, आह प्राण, छह प्रक सात प्राण, पाव प्राण, छह प्राण, बार प्राण, बार प्राण और तान प्राण, बारे स्वार, बार गादिया पकेन्द्रियजाति आदि पावों जातिया परियक्तिय आदि छहाँ कार, महारक्त्रयवा क्रिके बिना तेरह योग, पीनों येद, बारों क्याय, जीनों अहान और आहिक तान हर रसायहार छह बान, अस्यप्त, आदिके तीन दर्शन, प्रथ और प्रायते छाँ छेद्यार, प्रव स्विदेह, अभ्यासिद्धिक, छहाँ सम्यस्य, सिक्क, असिहक, आहारक, अनाहारह, धाव रोधिसी अनाकारियणीयी होते हैं।

। भार जन्मकाराययाचा आव आ इन्हीं असयत जीवोंके पर्याप्तकाळसंबन्धी आळाप कहने पर—आदिके बार गुणस्या

| # 300                                                                  | <br>थस्रयत जीवोंके भाढाए                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्र जो य प्रा<br>(१४६५ १०,७<br>स- १३४ ९,७<br>स- १४४ ८,६<br>स- १४४ ८,६६ | ना द का नो दे के जा अवर द के जा व वेड ना द<br>पूर्व ११ व पूर्व ११ व द १ व व १ व व व्याप्त<br>प्राप्त प्राप्त के द मार्चन प्राप्त कर्मा वर्ग<br>प्राप्त प्राप्त वर्ग प्राप्त करा वर्ग प्राप्त करा वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग |

[ utu

पत्रचीओ पत्र पत्रचीओ चचारि पत्रचीओ, दस पाण गर पाण अहू पान सच पाण पाण चचारि पाण, चचारि सण्याओ, चचारि गईओ, ग्रहियजादि त्रादी पच ादीया, पुरवीकायादी छ काय, दस जीय, विष्यि देद, चचारि क्साय, छ णाण, सिजमो, तिष्णि दसण, दब्ब मावेदि छ तेस्साओ, मविमिद्रिया अभविगिद्रिया, छ म्मच, सिष्पणो असिष्पणो, आहारिणो, सागास्वजुचा होति अणागास्वजुचा वा" ।

वेसि चेव अवज्ञचाण मण्णमाणे अत्यि विष्णि गुणहाणाणि, सच जीवनमासा, B अवन्त्रचीत्रो पत्र अवन्त्रचीत्रो त्रचारि अवज्ञचीत्रो, सच वाण सच वाण छ वाण ाच पाण चचारि पाण तिष्णि पाण, चचारि सण्याओ, चचारि गदीओ, रहाइयजारि मारी पच जारीओ, पुरवीकापादी छ काप, तिष्यि जात, तिष्यि देद, चनारि हमाप,

क्षत पर्याप्त जीवसमास, छही पर्याप्तिया, याच प्रयाप्तियां चार वर्षाणिया। इहीं प्राच वी माज, बाह प्राय, सात प्राण, छड्ड प्राय, बार प्राय। बारों सदाय, बारों गतियां, यक्षान्यप्रधान मादि पाचों आदिया पृथिवीकाय आदि कहीं काय, बारों सनीयोग, बारों वश्ववयोग औहा रिक्काययोग और वैक्रियककाययाम ये दश योग, तीवों बेद, बार्चे कवाव, तीवों अहाब भीर मादिके शीन कान इस प्रकार छह बान, असंयम, आदिके शीन वर्धन, जूनर और भावक कों बेरपाय, अव्यक्तियक, अभव्यक्तियक, छहाँ सम्पन्नत, छहिन, अस्रविद्या आहारक, सामारोपयोगी और अमानारोपयोगी होते हैं।

हन्तीं अस्त्रत जीवोंके अववाध्तकाउसक्ती आराप कहने पर-विष्वाहरि, साका दमसम्पादाष्ट्रि और अविरतसम्यादि ये तीन गुणस्थान, सात अवयांचा बांबसमास कों वपपान्तियों, पाच अपर्यातिया चार अपर्यान्तियाः सात प्रावः, कात प्रावः कह प्रावः पाच प्राण, बार प्राण, तीन प्राण। बारों संबाय, बारों शतियां, यहे न्त्रियवानि आह राजी कातियां, पृथिवाकाय मादि छही काय, औशारिकविश्रकाययोग वेत्रश्रिकायश्रवाय और बार्मणकाययोग ये तीन योगः तीनों बद, जाएँ कवाय, पुत्रति, कुभूत और आहिक

अस्तवत जीवींडे पर्याप्त आद्याप 7 3.4

पच णाण, असत्रमा, तिष्णि दसण, दब्बेण काउ सुन्कलेस्सात्रो, मार्वेन छ हेस्पारे, मरसिद्धिया अमत्रसिद्धिया, पच सम्मच, सिणाणो अमर्ष्णिणो, आहारिणो अगहर्पिय, सामास्त्रज्ञचा होति जणागास्त्रज्ञचा वा<sup>र्ष</sup> ।

मिच्छाइद्विप्पदुर्दि जान असजदसम्माइद्वि चि म्लोय-भगा ।

एव सम्मनगरा समता ।

दसपाश्चादेण जोवालाचा म्लोव-मगो।

चस्तुद्रधणीण भव्यामांगे आरिय बारह गुणहाणाणि, उ जीवसमाना, उ पा चीजो छ जपन्जचीओ पच पजचीओ पच अपन्जचीओ, दस पाग सच पान वर पण सच पाण अह पाण छ पाण, चचारि सच्याओ सीलसच्या वि अरिय, चचारि गर्मण

तीन बान ये पाच बान। ससयम, आदिके तीन वृद्येन, त्रव्यसे कारोठ और पुरू क्षयर, भावसे छहीं ठेरपाए, मध्यस्मित्रक, अभाव्यसिद्धिक, सम्पन्नित्यासके विना पाव सम्पन्न, सिर्विक, सस्विक, माहारक, अनाहारक, साहारोपयोग्यो और अनाकारोपयोगी हार्रे हैं।

मिय्याहारी गुजरधानसे लेकर अस्तवसम्बद्धाः गुजरधान तहक अस्तवन प्रेयर्थ आज्ञाप सक्ष व्यवसारिक समान जानना साहिए।

रसम्बद्धार सरममार्गेना समाप्त 🐧 ।

इग्रैनमार्गजाके अनुवार्त्ते मोपाठाप मूळ भोपाठापींके समान हाते हैं।

बादराँगी अंतिष्कं धानान्य भारत्य बहुन पर—आदिक बाद गुपस्थन, बहुने दिय-पर्यान्त्र, बनुतिद्विय अययान्त्र, अधश्रीपये दिय प्रयान्त्र, अस्त्रापं विद्वय प्रयान्त्र, क्ष्में पंचिद्वय-पर्यात्र और संश्रापंचिद्विय अपर्यान्त्र ये स्वर श्रीयमसास, सर्वे प्रयान्त्रणं, क्ष्में अर्देशित्याः पात्र पर्यान्त्रिया, पात्र अपरान्त्रियाः, ब्रागे मात्र, सात्र प्रथा थी श्रान्, कर्ष स्वरं, आह प्राप्त, स्वर प्राप्तः बार्षे संश्राप्त तथा श्रीयसश्चारम्यन भी है बारी स्वरं

**व ३८० असंयत और्वोडे अपयोज्य आहा**प

<sup>\$14&</sup>quot; ( 21, 6, 8, 1 st (2) 4 st (1) 4 st

चर्डारिंद्यजादि आदी वे जादीओ, ससकाओ, पष्णारह जोग, तिष्णि वेद अवगदरेदो वि अरिय, चचारि कताप अम्साओ नि अस्थि, सच णाण, सच सनम, चन्तुदसप, दन्य भावेदि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मच, साष्णणी अमण्णिभी, आहारियो अणाहारियो, सामाहनजुला होंति अणामाहमुल्ला वां<sup>101</sup> 1

वेसिं चेय पज्जचाण भण्णमाणे अस्थि बारह गुणहाणाणि, विण्णि जीनसमासा, छ पज्जचीओ , दम पाण गर पाण अह पाण, चचारि सप्याजो सीय-मण्णा ति अस्थि, चचारि गर्दोओ, चजार्रेरियचादि आदी दो बार्रोओ, तक्कमाण्य प्यारह जोग, विण्णि वेद जनस्देरों ति अस्थि, चचारि कमाण्य बरुहाओ ति अस्थि, मच पाण, सच सजम, चन्द्रदस्म, दन्द्र भावेहिं छ लेस्साओ, भयमिद्विया अभव-मिद्विया, छ सम्मच, सण्णिणो अविण्णिणो, आहारिणो, सामाहबजुषा होति ज्ञणायाह-

चतुर्धि द्रपदाति आदि हो जातिया, असमाय, पन्नहाँ योग, तीनों यह तथा भवगतवेदस्थान भी हैं, बारों क्रयाय तथा अम्यायक्शान भी है, वेदलानके दिना सात हान, नामों भयन, नशुन्दीन द्रष्टा आर आपसे छहाँ लेदलाय, अप्यत्तिविक, अभ्यादादिक: छहाँ सम्बन्ध्य, दिवक, अमहिक: आहारक अनाहारक सामारोपयोगी आर अनाहरो पयोगी होत हैं।

उन्हीं बसुद्दानी श्रीवोंके प्रधानकारसक्य यो आहार कहने पर—आदिके बाद प्राव स्थान, बहुरिदि दूर वर्षान्त, असलेशकी दूर पर्याल और सर्वाध्वेदन्यप्रवर्णन से दीव स्थानसा, छहाँ वर्षाविका, पात वर्षानिका। क्यों स्थल, वा स्थल कार साथ, बादें संद्राप सथा श्रीवस्ताहस्थान भी ह, बारों वर्षतयां बहुरिदि द्रवकानि आदि हा कार्यन्य संस्कार, वर्षावस्ताहस्थान थादद योग, श्रीवों येह तथा अवक्तवहस्थान भी ह बारों स्थाय तथा अक्यायस्थान भी है, वेष-पात्रके दिवा सत्त कार नामों श्रीव स्थानस्थ प्रथम और साथिर छही नेत्याव, स्थानिकिंग सम्यानिकंड छहाँ स्थानस्थ सांहर्ष,

नै देदर वाश्वदानी जीयाक स्वासान्य स्वासाय हुन से ए सा साम हुन से कि का स्वयं रूप ना राज्य का का देश में देश ए प्रयोग देश में के का हिला प्रकार के क्या का स्वयं का प्रवास हुन प्रवास का का का का का अने प्रवास का का का का का सम्बद्ध

### बजुचा वा<sup>10</sup> ।

वेसि चेत्र अपज्ञचाण भण्णभाणे अस्य चचारि गुणहाणाणि, विध्नि जीवसमान, छ अपञ्जचीओ पच अपज्ञचीओ, सच पाण मच पाण छ पाण, वचारि मण्जाणे, चचारि गरीओ, चर्चारिविद्यज्ञादि-आदी ने जादीओ, तसकानो, चचारि जोग, विद्ये पेद, चचारि कसाय, पच णाण, विध्यि सज्जम, चचारुदमण, दक्वेण काउ सुक्तेस्ताओ, भाषेण छ केस्साओ, अपितिद्या अभनिविद्या, पच सम्मच, सिण्णो अमिध्या, आहारिणो अपाहारिणो, सामाक्रज्जचा होंति अणागाक्ष्यज्ञच वां ।

## भर्सद्विकः आहारक. साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हीं ख्युद्दरीनी जीपों के अपयोप्तकालसव सी आलाप कहने पर—िक्रधाहि , तीन वृत्तसम्बद्धाहे , अधिरतसम्बद्धाहे और प्रमत्तस्यत ये चार गुणस्थान, खतुरि र्वेष अपवाद, सर्वश्रीपविदेश अपयोप्ति आर सर्वापविद्येश अपयोप्त ये तीन जीपसमास एकों भागा तिया, पाव अपयोप्तिया; सात प्राण, सात प्राण, छह प्राण चार्य संग्रप, वार्त मंत्री चतुर्पिन्द्रप्रचाति आदि वे जातिया, अपकाय, अपयाप्तम्स्वमाणी चार योग, वार्ता सं चार्यो कपाय, कुमति, कुसुन और आदिके तीन बान ये पाच ब्रान, अस्वयम, सामारिक और देशेषस्थापना यं तीन सदम, चन्तुद्वान, प्रव्यत्ने स्वपंति और गुरु देशम्य, मान्य-धारी करायप, अप्यासिक्षक, असम्बद्धाहिक, स्वयंतिमध्यात्यके विना याद सम्बद्धान, अस्व साहीक, अनाहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

कार्यक केर्ने काल शासा

| न ३८९                                                               | चभुद्दानाः                                                                       | जावाक प्रयाप्त भारत                                                                                | 4                            |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| य जी प<br>१२ ३ ६<br>विषय ५<br>उपस्प<br>भी अप                        | H   H   T   E   E     41   E   E   E   E   E   E   E   E   E                     | व क सा सय द<br>१ ४ ७ ७ १<br>१ ६३ वर्ष                                                              | ल भारत<br>द्रेश<br>मारत<br>द | मान <u>प्रा</u><br>इ.स. इ.स.<br>स. मारा इ.स.<br>मान |
| न देखे<br>इ. जा प<br>इ. दे ६॥<br>चित्र च ५॥<br>स. प्रकृत<br>दे हे अ | यासुर्श्वेना ३<br>श्रास्य द्वा या<br>१०६२ हे ही<br>१० व श्राम<br>१ व वि<br>सार्व | तीयोंके अपर्याप्त नास्त<br>त क का सब्द<br>३ ४ ५ इन ३ १<br>इन् नसे नह<br>व त न स<br>वृद्ध करा<br>वह | 3 4 4<br>1 1 1 1             |                                                     |

e ×

चरसुद्दमण मिन्चाइद्दीण भष्णमाणे जित्य एय सुणहाण, छ बारसमामा, छ अचीओ छ अवन्चनीओ वच पञ्जनीओ पत्र जवज्जनीओ, दत्र पाण मन पाण पर ।ण सन्त पाण अह पाण छ पाण, चनारि सण्याओ, चनारि गईयो, चर्जरादियजादि-।११ वे बादीओ, तसमाओ, तेरह बीग, विष्णि यद, चनारि कसाय, विष्णि अप्नात,

मनवमें, चक्तुद्सण, द्वन भोर्रेह छ ठेस्मार्गे, अविमिद्धिया अभवसिद्धिया, मिन्छण, रिणणो असिणणो, आहारिणो अणाहारिणो, सायाक्वजुना होति अणागाक्वजुना हा '। वैसि नेत्र पन्नमाण अण्यामाणे अस्यि एय गुणहाण, विण्य वीवस्ताना, छ

वेसि रेत परनचाल अण्यमाणे अस्यि एय गुणहाण, विणि बांबग्रमाला, छ उनचीओ पच पञ्चचीजो, दम पान णत्र पाण अह पाण, चचारि मण्यात्रा, चचारि ऐसा, नर्जारेदियनादि-आदी ने जादीजो, तमहाओ, दर नेग, विण्यि वेद, चचारि

उ हीं खुद्दीं विध्यापष्टि जीवेंके प्रयासकाससक्ता आण्य वह व वर—वह प्रधारित गुक्स्यान, जुरीरी ह्य पर्यान्त, अस्त्रीयवी ह्य प्रयान कार सकाव हृष्ट पान्य पेतान जीवस्त्रास, जुरीर प्रयास्त्रास, जाव प्रधान्य वे हगो प्राप्त का ग्रस्त का प्रधार एउट्टर, यारी गात्या, युत्रीरी ह्यजाति आदि व जान्यां दस्त्राव वाल्यां नायोग, वारी प्रवत्योग कीहारिकदाययोग और थिकविकदाययाय व हण याग न में हर

देश चारुपानी विष्याद्यक्ष आंबाद सामान्य आताप

हा<u>ती पात्र ने साहका भी ते कहा हवा ते से से से कही ता ते रिविचार पाप्प में हैं है हो ते पार्प प्रदेश के से का का आफ विचार पाप्प प्रदेश के तह का का का का का विचार पार्प टर्स पे विचार ने साम पार्प</u> क्नाप, तिर्मेन जन्मान, पसबसो, चक्सुद्सन, द्वार मार्गाह छ सेरमाओ, भारिती बनवाधिदिया, निन्छच, मान्यानो अभिनानो, आहारिनो, मागाहातुना हं बनागाहवत्त्वा वा ि।

ेतिन चेत्र अपञ्चाण भन्नामामे अस्य एव गुणहाम, विश्व औरम्बार, भरव्यानी पत्र परव्याचीओ, सुन पान सुन पान ए पान, पतारि गन्ना चान के बीचो, नार्विदेश के नार्विदेश के स्वार्थ के बाद सुन के स्वार्थ के स्वार

कार कार, वार्की अवार, नारवान, पाइरोन, प्रथा आर भारत वार्की की विकास कार्या है। विकास कार्या कार्या कार्या की विकास कार्या कार्या की विकास कार्या कार्या कार्या की विकास कार्या कार्या की विकास कार्य कार्य की विकास कार्य कार्य

કરમ પદ્દારા છે અન્યા ભાષા તેમારે અપ્રાપ્ત કારા પર માના કરત પર — દે ક કખ્યા કે જૂપાય તેને, ભાષા દે ગ્રહ્મા કારો, પરિ મળવાન તેવો માન માન, નાન માર્ચ કે ભારત કરત ન એ કો તાર કે દે શે શોધા કારો, પરિ મળવાન તેવો માન માન, નાન માર્ચ કે ભારત માર્ચ અંત્ર અંશ માનવાને, ભાષા દુધા કૃષા માત કું તેના કો, પ્રત્ય નામ તેના માન તેવો કો કંપ્ય કે બે નાર્ચ કો ખાન અભ્યસ્ત ના દુધાન, ત્રુપન કારા કાર્ય નાર્યાનુ કર્યાર, કિલ્લ કે

अ द्शालका क्या स्था सामे ह या लाखा मा या व

Lastean et tabanut taleud t bab e tat i ricit et aracitet et en en en el et aracitet et en en el

च देश का कथा साथ के हैं है जा है के साथ के साथ है

1 4

अवादारिणा, मागाहरजुचा होति बणागाहरजुचा वा !

चरगुद्रसण मामणमम्माद्विष्पद्वृद्धि जान खीणसमाओ । नि मलीघ भगो, णवरि पस्तुद्रमण ति भाणिदस्य ।

अचरगुद्रमणाण मण्जमाच अत्थि बारह मुणहाणाणि, चोरस जीपसमासा, छ पत्रचीओ छ अपन्नभीओ पन प्रवचीओ पच अपन्वचीओ नचारि प्रवचीओ चचारि अपञ्चत्तीया. दस पान सत्त पान बर पान मत पान अडू पान स पान सत्त पान पन पान छ पान चचारि पान चचारि पान विन्नि पान, चचारि सण्माओ सीमसण्णा वि मरिष, चचारि गृहश्रो, एहादियजादि-आही वच जादीओ, पुढवीकायादी छ काय, पण्णा रह जोग, तिन्त्रि वेद अवगद्येदो वि अत्थि, चचारि कसाय अकसाओ वि अश्थि, मच णाण, नच सत्रम, अवनगुदनण, दृन्व भावेदि छ लेस्सात्रो, भवमिदिया अभवसिद्धिया.

नेरपाएः भव्यसिद्धिक, अभ्रव्यसिद्धिक, मिश्याख, सांबक, असंबिक, आहारक अनाहारक। मान्यरापयाची और अज्ञान्यराचयोगी हाते हैं।

चगुदर्रानी सासाहनसम्पन्दि गुचस्यानसे लंदर शीवदयाय गुचस्यान तदके भालाप मृत भोषाल पक्षे नमान होते हा विनेष बान यह है कि दर्शन आलापमें 'च भुदर्शन ' वेसा पहना बाहिए।

अबशुद्दरानी जायाके लामान्य भारतय कहने वर-भादिके बारह गुजस्थान, चौदहीं भीवसमास, छहीं पयान्तिया छहीं अपयोजियां, पान पयान्तिया, पान अपयासियां, बार पर्याप्तिया, चार अपर्याप्तियाः दृशों प्राच सात प्राचः वो प्राच, सात प्राचः आड प्राचः एइ माणा सात माण, पाच माणा छइ माण, चार माण चार माण तीन माणा चारी संकार तथा शायसद्वारपान भी है, चारों गतियां, रहेदियजाति भाहि पाची जातियां, पूरिपीकाय भा दे छही काय, प द्वहाँ योग, तीनों चेह तथा अपगतवेदस्थान भी है, चारों कवाय तथा मद्द्रपायरधान नी है, क्यतकानके विना सात बान, सातों सवम, अचभुदर्शन, त्रम्य आर भावने छहाँ नेदपाय, अर्थ्यामादिक, अअस्थासिदिका छहाँ सम्यक्त्य, सहिक, असहिक।

# 363

1.1

भवभुरशनी जीवींके सामान्य भारताय

| 4 (5) A | के हैं हैं<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हैंसे<br>हेंसे<br>हें<br>हे<br>हे<br>हे<br>हे<br>हे<br>हे<br>हे<br>हे<br>हे<br>हे<br>हे<br>हे<br>हे | ( · · · | 10 | 4 | €1<br>€ | <u>श</u> | 4 | ¥ | #।<br>७<br>इन<br>हिना | • | ह <sup>(</sup><br>मा | स<br>( २<br>६ न<br>अ | 4 | ्<br>स | क्या बना<br>इ. १<br>श्र |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------|----------|---|---|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---|--------|-------------------------|
| र्चीप   | - ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 Y     |    |   |         |          |   |   |                       |   |                      |                      |   |        | , ; }                   |

छ सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणो, ब्राहारिणो अपाहारिणो, मागास्त्रनुच हेंनि अपागारूमञ्जूचा वा ।

तेर्सि चेन पञ्चाण मण्णमाणे अतिय नारह गुणदाणाणि, मन जीवनमान, त पञ्चचीओ पच पञ्चचीओ चचारि पञ्चचीओ, दस पाण णन पाण अह पाण सन पति छ पाण चचारि पाण, चचारि सण्णाओ खीणतःणा नि अतिय, चनारि गरीम, पहिंदियज्ञादि आदी पच जादीओ, पुढनीकायादी छ काय, एगारह जोग, विश्वि रा अनगदवेदो नि अतिय, चचारि कमाय अकताओं नि अतिन, सन णाण, सन मन्द, अचन्त्युदसण, दच्य मानेहिं च लेहसाओ, भनतिदिया अमनिदिया, छ मानव, सिण्णो असण्णिणो, आहारिणो, सामाहनजुना होति अणागाच्यजुना ना

तेमि चेत्र अपज्जनाण भण्णमाणे अस्यि चनारि गुणहाणाणि, मत जीरमहाः, छ अपज्जनीजो पच अपज्जनीओ चनारि अपज्जनीजो, सच पाण मन पात त पर

## भाहारक, अनाहारकः साकारापयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते ह ।

उद्दीं अवशुद्दानी जीपों प्रियानशास्त्रसभी आलाप उहने पर—मादि गार गुपास्थान, सात प्रयानक जीवसमास छहाँ पर्याप्तिया, पात्र पर्याप्तिया, सार प्रयाप्तिया, द्वारों माण, नी माण, आढ माण, सात माण, छह माण, बार माण वार्षे सगर तथा भंत्र महास्थान भी है, जारों गतियां, परेन्द्रियज्ञाति आदि वार्गे जातिया, प्रियाक्ष्त्र माण प्राप्तियाल पर्याप्तियाल माण प्राप्तियाल पर्याप्तियाल प्रयाप्तियाल प्रयाप्तियाल प्रयाप्तियाल प्रयाप्तियाल एक्ष्री सम्प्रयाप्त स्विक, अस्थित भाषाप्ति प्रयाप्तियाल प्रयाप्तियाल एक्ष्री सम्प्रयाप्ति स्वाप्तियाल अस्थित है।

उन्हों अचन्धुदर्शना जीवींके अववासकारुसकार्या आराव कहने पर--विश्वारा सासादनसम्पराष्ट्रि आविरतसम्पर्वाष्ट्र और असनस्वन वे चार गुनश्यान, सात अस्व जीवसमान, छहाँ अववीजिया, याच अववीजिया, चार अववीजिया, मान प्राण, सार् "

म देंदद अवस्त्रिमी अभिके प्रयास्त आलाप इ. बी. व माल सहाबार यो बाल हा तीन दोल स ह तीन बी. इ. बी. व माल सहाबार यो बाल हा तीन दोल स ह तीन बी. इ. बी. व माल सहाबार में का माल माल स्वास्त स्वास स्व व प्रयाद के का माल माल स्वास्त स्व व प्रयाद में का माल स्वास्त स्व व प्रयाद में का माल स्व व प्र पच पाण पचारि पाण तिर्ण्य पाप, चचारि सन्याआ, चचारि सदीओं, एर्रियजारि जारी पच जारोजो, पुरवीरापादी च काम, उचारि जोग, तिर्ण्य वेद, चचारि कसाप, पच पाप, तिर्ण्य सजम, जचस्युरेयण, रच्चेण बाउ सुबर्डेडस्माओ, भावेण छ तेस्साओ, भवगिदिया अभवगिदिया, पच सम्मच, सिन्य्यो असिन्य्यो, आहारियो अणाहारियो, मागारबद्वचा होठि अणामाकबद्वचा चा ी।

अपसन्दरसय विच्यादृष्टीण यथ्यमाचे अस्पि एय मुणहाण, चोहस वीवसमासा, छ पत्रचीओ ए अपउवधीओ, पर पञ्चचीओ पव अपउवधीओ वसारि पञ्चचीओ पवारि अपउवधीओ, दस पाण नय पाण नय पाण स्व पाण अहु पाण ज पाण साथ पाण प्रपार पाण नय पाण स्व पाण अहु पाण ज पाण साथ पाण प्रपार पाण नवारि पाण विक्य पाण, चचारि सम्पाओ, चचारि गदीओ, एहियाबादि आही पच बादीओ, पुढशेतायादि ॥ काप, तेरह आप, विज्यों पुढशेतायादि ॥ काप, तेरह आप, विज्यों पुढशेतायादि ॥ काप, तेरह आप, विज्यों पुढशेतायादि ॥ काप, तेरह आप,

प्रद्व मान, पान प्रान्त, चार प्रान्त, तान प्रान्त चार्च, सार्च, वार्चे मतिया, वार्चे द्रियज्ञाति आहि पानों जातिया, गृथियानाय आहि एक्षें नाय, अपयातनात्रमायी नार योगा, तैनों येद, चारों रूपाय, दुमाये, नुभुव, बार आहि भीन ग्रान्थ वार्चा वार्च, अस्वयम, सामायिक आर छेदोप स्थापना ये तीन स्वयम, अन्य पुर्वान, द्रष्याचे कार्योत आर गुरू लेदयाय, आयसे एक्षें केरपाय, अप्योक्षांद्रक, अस्वप्रांतिद्रका, सम्यमिष्यात्यके विना पान सम्यस्य, साहेक, असंविका आहारक, समहारण, सानारोपयोगी और आहारोपयोगी होते हैं।

भवपुत्रानी विश्वादाष्टि वार्योके सामान्य आत्राप कहने पर—पक विश्वादाष्टि गुण स्थान, बांद्रसे जीयसमान, छडी पणाित्या, छडी अपयाित्या पाव पर्यातिया, पाव अपयाितया। बार प्रयात्त्रिया, बार अपयाित्या। द्वारी प्राय, सात प्राया। भी प्राय, सात प्राया, साद प्राय छड़ प्राया सात प्राय पाव प्राया अपय, बार प्राया पार प्राय तीत प्राया। बारों सद्वार्य पारी गतिया पहे द्विष्यक्राति आदि पावी जातिया, प्रिपेषांचा आदि छडी वाय आहारक क्रमयोगांवक वेषाना तेष्ट शाम सीनों येद, बार्यो कराय, तीनो अदान,

प्रतिप द्वारि गदीआ इति पाठो नास्ति ।

न २८० अच्युद्यसभी आधिकों अपयोष्य आरोप युनाय सात का बादे कहा सब द ज सह सक्रे आ क क रूप कर क्षेत्र सुरुष्ट कर कर कर कर का सात मंत्र स्थि सहिता ज क्षेत्रिय अपता आराम का त्म साथि मुद्र करी साई का तम साथि मुद्र करी साई लस्ताओ, भगसिद्धिया अभगमिद्धिया, भिन्छच, मण्यिणो अमण्णिणो, आहारिणा 🕬 हारिणो, सामाक्राञ्चना होति अणागाक्राञ्चना चार्ी।

विसि चेर पन्नचाण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, मन जीरसमाना, इ पज्जचीओ पच पञ्जची ने चनारि पञ्जची ने, दस पाण णग पाण अह पाण सन गण उपाण चनारि पाण, चनारि सण्णाओ, चनारि गई गो, एर्रादेपजादि आरी पन जारीओ, पुढियेकायादी छ काय, दम जोग, तिर्णण नेद, चनारि कमाय, तिर्ण अण्णाण, असजमो, जन्मस्वुदसण, दन्य मोर्नीह छ केस्माओ, भरसिदिया जनविदिया,

भसपम, अचभुवरीन, द्रष्य आर भावसे छहाँ हेरवाय, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक, निर्णाव सबिक, असंदिक्ष, आहारक, अनाहारक, हाकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों अचम्पुर्शनी मिष्यादिष्ट जीयोंके पर्याप्तकाळसव थी आळाप हाते पर-पर मिथ्यादिष्ट गुणस्थान, सात पर्याप्त जीयसमस्त, छहीं पर्याप्तिया, पाच पर्याप्तिया, वार पर्याप्तिया वार पर्याप्तिया वार पर्याप्तिया वार्षे माण, आठ प्राण, सात प्राण, हात प्राण, वार प्राण, वार प्राण, वार्षे सार, वार्षे पर्याप्तिया पर्वेष्ट्रियजाति आदि पाचें जातिया, पूरियोक्ताप आदि छहीं काय, वार्षे प्राण कार्येष्ट्राप्तिया पर्वेद्वार्योग भीर्योग, वार्षे पचनयोग, श्रीद्वारिकत्राययोग येद्वार्योग वार्षे प्राण्योग वेद्वार्योग कार्येक्त्राययोग वेद्वार्योग व्यक्त्रायोग वेद्वार्योग कार्येक्त्राययोग वेद्वार्योग वार्षे पचनयोग, अवस्थान, अवस्थान, अवस्थान, द्रव्य और भाषते छहीं हेस्सर

न ३९० अच अर्द्याची मिथ्यादाष्टे जीवोंके सामान्य आळाप

| <u>र</u><br>मि | 44<br>44<br>44<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49 | श<br>*,७<br>८,६<br>७५<br>६,४<br>४,३ |  | ४ | 4 |  | यो<br>२३<br>जा दि<br>विना | ति | 소<br>  주 | श्रा<br>श्रा | स्य<br>  १<br>अस | र<br>१<br>अव | ह हा | Ę | म्य | स्म | स<br>स<br>अड | श्री<br>श्रीहा<br>अना | क्षा जना |  |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------|----|----------|--------------|------------------|--------------|------|---|-----|-----|--------------|-----------------------|----------|--|
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------|----|----------|--------------|------------------|--------------|------|---|-----|-----|--------------|-----------------------|----------|--|

ल ३६१ अवस्थिती सिच्यादि जीयों के पर्याप्त आजाप

य जी प्राप्त । ख न द का यो ने क का सन द जा म स स्वित्त का सिप्ता । दे क का सन द जा म स स्वित्त का सिप्ता । दे व जा का सिप्ता । दे व जा का सिप्ता का सिप्त का सिप्ता का सिप्त का सिप्ता का सिप्ता का सिप्ता का सिप्ता का सिप्ता का सिप्ता का स

मिक्सच मुन्तियो अमन्त्रियो, आहारियो, सागाहबनुचा होति अवस्माहबनुचा वा।

वर्ति पेर अरज्यान मन्यमाने अति। एय शुनद्दाल, सच श्रीवसमासा, क्र अपज्यीभी पच अरज्योओ चचारि अरज्यीओ, सच पान सच पान छ पान पच तान चचारि पर अरज्यीओ, सच पान सच पान छ पान पच तान चचारि पर्दे को स्वारि प्रति अर्थी तान चचारि पर्दे विकासि आदी पच जारी स्वारि कराय, विने जोग, विन्य वेद, चचारि सताय, दो सम्मान, असवन्य, अचरन्द्रदेता, द्वे व्यंत चाज-सुक्किल्साओ, भावेग छ वेस्साओ, सर्विद्दिया अमाविविद्दाल, निच्चन, सिन्यों अस्तिनी, आदारिणी अनादारिणी, आपारिकृत्या होति अनापान्य चार्या

सासणसम्मारहिप्पदुढि बाद सीणकमात्रो वि वाद मूलोध-मगो। णदरि रवदम्युदसण वि भागिद्वः।

स्मासिदिक, अध्यासिदिक, मिष्पास्त, सहिक, असंहिक। आहारक, साकारोपयोगी और नाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों भवाधुरांनी मिध्यादि जीवों के अवर्यान्वकात्रव भी मालाप कहने पर—नकः परमारित गुमस्यान, सात अवर्यान्त जीवकास, छही अवयान्तियों याव अवयोन्तियों, रार अवयान्तिया। सात प्राव, सात प्राव, छह भाग, पाव माण, वार माण, तीन माण। गाँर सवाय, बारों गतिया, वहेन्द्रियज्ञाति आदि याची जातियों, पृथियोज्यय आदि छही गय, भीदारिकमिश्र, वीकाविकमिश्र और कामवकाययोग ये तीन योग। तीनों वेह कारों प्याव, भादिक हा अवाय, अववाय, अवद्युव्हित्स, हम्याने कायात और नुष्कृ वेदस्यापं, आवक्षे-हों बेदराय। मध्यतिहित्स, अमस्यविद्धिक। निष्याय, साविक, अवविक आहारक, अना राष्ट्र। सावस्यवयोगी और अनासविद्धिक। निष्याय, साविक, अवविक आहारक, अना राष्ट्र। सावस्यवयोगी और अनासविद्धिक। निष्याय, साविक, अवविक आहारक, अना

सासाइनसम्पन्निः गुजस्थानसः केक्ट श्रीजक्षायः गुजस्थान तक्के अवभूत्रीनी विके आंगप मूल ओपातायेक सभान देखे हैं। विशेष बात यह दे कि वृधीन आजाप कहते मयः अवभृत्तान है। कहना साहिए।

भवधुदर्शनी भिष्यादाष्ट्र अविषेक्षे भएगाप्त मालाप

392

स्त्रीय सामाहका हो। देक का अब सुके साव (आहे सा स प्रकार प्रभूष पृष्टी प्रदेश है दे से अब पुरुष के सिंह जुने अब अब का ने बाब स्त्री सकता पुरुष के सिंह जुने जुने स्वास्त्री पुरुष स्तर्वे साह जोहिदसणीण मण्णमाणे अधि णत्र गुणहाणाणि, दो बीतसमासा, छ पत्रवर्षत्रा छ अपज्वचीओ, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ छोणसण्णा ति अस्ति, वचारि गर्द्रश्रो, पचिदियवादी, तसकाओ, पण्णारह बोग, तिण्णि वेद अरगर्दरेशे ति अपि, चचारि कमाय अक्रमाओ ति अस्ति, चचारि णाण, सच सवम, ओहिदसण, दम्म भावेदि छ लेस्माओ, मतसिद्धिया, तिण्णि सम्मच, मण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणा, सापाहर जुचा होति अणागाहर मुचा वा पे।

तेर्मि चेव पञ्चचाण मण्णामाण अस्य णव गुणहाणाणि, एगो अग्निमाना, उ पञ्चचीओ, दम पाण, चचारि सण्णाओ सीणसण्णा ति अस्य, चचारि गरीओ, पर्विदियजारी, तमकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद अरगदोदो ति अस्य, रजारि कमाप अक्रमाओ ति अस्यि, चचारि णाण, सच सनम, ओहिदसण, दग्न भारेरि छ सेस्साओ, भरामिद्विया, तिणिण सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो, सागाहरत्नमा होंगि

भविषद्गीन जीवाक सामान्य जालाए बहुने पर—विश्तसम्बन्धी गुनस्थान स्टब्स् भी मुनस्थान सही पर्याप्त भीर अववाद्य व दार्जावमान स्टब्स् पर्याप्त महाज्ञ स्टब्स् पर्याप्त स्टब्स् पर्याप्त स्टब्स् स्टब्स स्टब्स् स्टब्स् स्टब्स् स्टब्स् स्टब्स् स्टब्स स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स्य स्टब्स स्टब्स

उन्हों क्यांज्युरोनी अभिक्षे प्रयोजकारमक्की भारत्य वहन पर—आवरतागगार व गुजरूदान रुद्धर श्रीत्राच्याय तक के ने गुजरूता है, यक मश्रीययोज औद्यामा धर्म पर्योजका, प्रयोजन आह बंद्वाय तथा भीत्यास प्रांत भी है, यहां प्रात्य, व प्रज क्यांज, क्षस्थाय, प्रयाजकारमक्की ध्याद्ध्यात तीनें प्रकृत्य क्यांत दश्यान और क्यांचे क्षण्य ज्या कक्ष्यायक्ष्यत नी है, आहिक बाद जान, सार्त हास भारति इस्त ब्या स्थाव धरी ज्यांत्र, क्यांक्यक भागाविक आहि तान सम्यक्त, आर्थ

**८.३**५३ जगाउनतीत क्षेत्राह सामान्य जारण

# अणागारुवजुत्ता वा<sup>र</sup>ा

तिसं चेद अपज्जवाण मण्णमाणे जित्य दो गुणहाणाणि, एगो जीवसमारो, ष अपज्जवीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गदीओ, पाँचिदेपजादी, तरकाओ, चचारि जाग, इत्यिवेदेण विणा दो चेद, चचारि कमाय, तिष्णि णाण, तिष्णि संजन, ऑहिंद्सण, दक्वण काउ सुकळतेस्साओ, मावेण छ लेस्साओ, मवसिद्धिया, तिष्णि सम्मच, सा्माणो, आहारिणो जणाहारिणो, सामारुवनुवा हाँति जणागारुवनुवा वा'े।

## भाहारकः, साक्षारोपयोगी भार अनाकारोपयोगी होते हैं।

उदी अविधारीको आयोक अवयोजकालसक भी आलाय बहुने वर—श्रविराक्तसय गाहि भीर प्रमाणभयत ये दो गुजस्थान, यक साडी अवयाज आंवसस्राव, वहीं सववाजिको, सात प्राय, बारों सात्राय, बारों गतिया, वचे द्रियकाति, वसस्या, आंवास्त्रिम, वेदि विविध्य, आद्वारक्षिण और वामणकाययोग वे बार योग, आवेदके विना पुरुषदे और गुजस्वेद ये दो वेद, बारों क्याय, आदिके तीन बान, असवया, नामाविक और विदाय स्थापना ये तीन स्थान, अयोधहरान, द्रायंत वाचीन और गुक्त करवाय, आवशे वादी सरवार स्थापना ये तीन स्थान आदि तान सम्यवस्य, सांबंद, आद्वारक, अनाहारक, साम्योपे पर्याग्य और समाकारोपयोगी होते हैं।

| • | 30 B | नवधिद्दानी जीवाँ | वर्षाध्य | भारत | নৰ |
|---|------|------------------|----------|------|----|
|   |      |                  |          |      |    |

| ्य जी                                | ۹, | n e    | q | 4 | 41 | 1 P.H. 4                  | 4      | €<br>¥ | A 18         | संब<br>• | Ę  | K  | ţ | 4 | ₩<br>₹       | 4 | - ect. | 1           |
|--------------------------------------|----|--------|---|---|----|---------------------------|--------|--------|--------------|----------|----|----|---|---|--------------|---|--------|-------------|
| गु जी<br>१ १<br>१ से व<br>में<br>भीव | •  | Edit a |   | 3 | 48 | ब ४<br>औ १<br>बे १<br>भार | 419.45 | 12.810 | देश<br>(वेदा |          | वर | বা |   | 4 | मारा<br>क्रा | • | αtı    | #41<br>6-6- |

# न १९५ अवर्ध्यहरानी जीवों हे अपयाप्त आदाप

| ह ।<br>भी | <u>जी</u>   य<br>  र ६३<br>  ते ज | ্মা ট<br>• | ं।<br>* *<br>इ व | <b>₹</b> 61<br>₹ ₹ | माह्य<br>गुरु व<br>मे | 1 8 | E 3 MS 46 | 48<br>48<br>45<br>45 | ₹<br>₹ | # 4 E | # E.<br>12<br>14<br>1 | 4 | 4<br>4 (L<br>4 (L | 30 |
|-----------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----|-----------|----------------------|--------|-------|-----------------------|---|-------------------|----|
| 1         |                                   |            |                  |                    | 4 4-                  | í   |           |                      |        |       |                       |   |                   |    |

असजदसम्माद्रहिष्यदृढि जार गीणक्रमाओ चितार आहिणाण मगो। णगरि ओदिदसण वि माणिदच्य ।

केवलदसणस्य केवलणाण भगो ।

#### पत्र दसणमगणा समसा ।

रेस्ताणुपादेण ओपालाचे। मूलोघ मनो । जबरि अनोगिगुणद्वाणेण विणा वेर्र सुणद्वाणाणि अत्थि, वेण अजोगिजिण सिंढ च पहुंच जे आलाग ते ण माणिदन्ता।

'किण्डलेस्सालाने भण्णमाणे अत्यि चचारि गुणहाणाणि, चाह्स जीवनमाणि, व पञ्जचीओ छ अपज्जचीओ पच पञ्जचीओ पच अपज्जचीओ चचारि पञ्जचीओ चचारि अपज्जचीओ, दस पाण सच पाण एाउ पाण सच पाण अह पाण छ पाण सव पाण पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण विचिण पाण, चचारि सन्नामी

अवधिदर्शनी आंधोंके असपतसम्बन्धि गुणस्थानसे छेकर आणक्षाय गुणस्थानसके आछाप अवधिकानके समान होते हैं। विद्याप बात यह है कि दर्शन आछाप कहते समप अवधिकानके स्थान पर अवधिदर्शन कहना खाडिए।

केवलवृद्यानके भालाप केवलडानके समान होते हैं।

# इसमकार दर्शनमार्गणा समाप्त दुई।

केरपामार्गणाके अनुष्पाद्धे जोवालाय मूख ओवालायके समान होते हैं। विश्वप वर्ग यह है कि अयोगिकेयरी गुणस्थानके विना तेरह गुणस्थान हो होते हैं। हतिर्थ धर्मीर्य केवलीजिन और सिद्धमगवान्दर्भ अपेक्षासे जो आलाय होते हैं, वे नहीं कहना वाहिए।

ह प्णकेरवावाले जीवांके साम्राज्य आलाप कहने पर—मादिके बार गुजस्यान, बार्सी जीवसमास, छहाँ पर्योक्तिया, छहाँ अपर्योक्तिया, वाच पर्योक्तिया, वाच अपर्योक्तिया। वार पर्योक्तिया, चार अपर्योक्तिया। वृद्यों प्राय, सात प्राय, नी प्राय, सात प्राय। आह मण, छह प्राया सात प्राय, वाच प्राया छह प्राय, चार प्राया। बार प्राया, तीन प्राया। वार्स वार्या

### म ३९६

### क्रणलेक्यावाले जीवींके सामान्य भारतप

|  | हे य स संस्थित अर्थ ।<br>या रेग स स स्वर्ध अर्थ ।<br>या रेग स स स्वर्ध अर्थ अर्थ अर्थ |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

चचारि गईओ, पच जारीओ, छ काय, तेरह जोग, विष्णि बेद, घचारि इसाय, छ णाण, असज्ञगे, विष्ण दसय, द्वेग छ छेस्साओ, भारेण निष्हेस्मा, भराविद्विपा अभरविद्विपा, छ सम्मच, सण्णियो असप्लियो, आहारिणो अणाहारिणो, मागाहरत्रचा होवि अणागाहरत्रचा चा।

े तेसि चेव पजवाण मण्यमाणे व्यत्य चचारि गुणद्वाणाणि, तच वीवयमाता छ पजचीवो पच पज्जचीवो चचारि पजधीवो, दम पाण णव पाण अह पाण सच पाण छ पाण चचारि पाण, चचारि सण्यामा, तिल्मि गर्दको, देशगर्द मारिष्य; देशाम पज्जच काल असुद विन्तेस्साभावादो । एव जादीवा, छ बाय, दम जाय, विभिन्न बद, चचारि कसाय, छ णाण, असत्वो, तिल्मि दसण, दच्चेच छ सस्मानी, भावण किस्टु-तेससा, भवस्म किस्टु-तेससा, भवस्मिद्वया अमानिव्यो, आहारिमा,

बारों गतियां, पार्को जातियां, एडों बाय, आहारववाययोगाहव के विना तंरह याय शावों येह, चारों कपाय, तीनों अञ्चान और आहिके तान बात हस्तवार छह बान अस्वयम, आहिक तीन इटोन, मुख्येत छहीं हिट्याय, आयश्चे हृष्य संस्था अव्यक्तिक अभ्यासांहरू एडों सम्यक्ति हुए सावों हरू अस्वविद्या अस्वयासांहरू अन्यासांहरू अस्वविद्या अस्वयासांहरू अस्वविद्या अस्वयासांहरू अस्वय

में १९७ हृष्यसद्यायाने जीवोंके पर्याप्त धानाप

### मागारुवज्ञचा होति अणागारुवज्ञचा वा ।

तिर्स चन अवज्नवाण मण्णमाणे अरिय विण्णि सुणहाणाणि, सन वीरमः उ अवज्नवीजो पच अवज्ज्ञवीओ चनारि अवज्ज्ञवीजो, मन वाण सन वाण छ पच पाण चनारि पाण तिर्णण पाण, चनारि सण्णाजो, चनारि गईओ, पच आई छ काप, विण्णि जोग, विण्णि नेद, चनारि क्रमाप, पच णाण, अवज्ञमो, विश्णि द दच्चेण काउ सुस्कलेस्साओ, भागेण जिल्लेस्सा, भागेसिद्धिया अमासिद्धिया, विष्णि सम्मच भिच्छन मामणसम्मच वेदगसम्मच च भवदि, उद्वीदो दुढगेरो किस्ल मम्माइहिणो मणुसेस जे आगच्छति वेसि वेदगमम्मचेण मह जिल्लेस्मा लम्मीर्दे माण्णणो अमाण्णणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागालग्रज्जा होनि जणागारग्रज्जा न

## सम्पत्रप, सांबक, अमांबक आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों हुष्णलेद्यात्राले जीयांके अवयोक्षरालयन्यों मालाय कहने पर—विष्णा सासाइनसम्पर्वाष्ट और अधिरतसम्पर्वाष्ट ये तीन गुणस्थान, सान अवयोज जारक एहाँ अवयोदित्यां, पान अवयोदित्यां, चार अवयादित्यां। सात प्राण, धान प्राण, एह प्र पान प्राण, चार प्राण, तीन प्राण, चारों मन्त्राय, चारों गतियां, पार्ने वातियां। एवं हैं सीत्रारिहमिश्न, पीनियिवमिश्न और व्यामणकाययोग ये तान योग, तानों पर, नार्य का इमान, दुश्नुन और आदिके तीन प्रान ये पात द्वान, अस्वयम, आदिके तान द्वान, द्वत इमान, दुश्नुन और आदिके तीन प्रान ये पात द्वान, अस्वयम, आदिके तान द्वान, द्वत स्थापन और शुक्रुन कोर अवदिक्षमध्यक्ष ये वीन सम्पर्वत होने हैं। हुष्णाल्द्यात् को अप्यानिवहां विष्या अपर्यान्वहाल्यों पेड्डमध्यक्ष हो निका वाहण यह है कि एती शुज्यों के हुष्णाल्द्यात् का आवतसम्पर्वाद क्षात्र प्राप्त प्राप्त होने मन्त्र क्षात्र प्राप्त प्राप्त का स्वाद्व क्षात्र प्राप्त का स्वाद्व क्षात्र प्राप्त का स्वाद है। सम्पर्वत्य व्यवस्थान का स्वाद क्षात्र प्राप्त का स्वाद है। सम्पर्वत्य आदारक आपे सिद्धारेष्योगी की स्वादानेष्योगी होते हैं।

| 4 256                                                            | <b>रुप्ल</b> छेदयाया 🕫                                    | जीर्चा ६ भगवान भाराप                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इ. बा. प्रा<br>इ. ०१ व. व.<br>च. ०५ व. व.<br>च. ०५ व. व.<br>इ. १ | स स हुआ था व व<br>४ ५ ६ है व व<br>औष<br>दिस<br>दिस<br>६ व | ह हा नवंद संस्व हर्त   वर्ष  <br>इ.स. ११ इ.२ ११ हा द<br>इ.स. ११ इ.स. १४ वर्ष   इस<br>इ.स. १४ इ.स. १४ वर्ष   इस<br>इ.स. १४ इ.स. १४ वर्ष   इस<br>इ.स. १४ इ.स. १४ वर्ष |



उ स्तर, दक्ष जोग, तिष्णि वेद, चचारि कमाय, तिष्णि अण्गाण, त्रमबर्गा, रो र्<sup>वर</sup> दच्चेण छ लेस्माओ, भारेण किण्दलेस्मा, मृत्रसिद्धिया अमरासिद्धिया, मिन्छन, सांस्र अम्राण्याणो, आहारियो, सायाहबजुचा होति अणागाहबजुचा वा' ।

'वेसि चेत्र अपञ्चचाण मण्णमाणे अतिय एय मुणद्राण, मच वीत्रमाण, अपञ्चचीओ पच अपञ्चचीओ सचारि अपञ्चचीओ, सच पाण सच पाण स पाण ए पण पच रा चचारि पाण विष्णि पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि गईओ, एव अदीओ, प स्व विष्ण ओग, विष्णि वेद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, अस्त्रमा, दो दगण, स्व

भौदारिककाययोग भीर बैक्कियिककाययोग ये दृश योग सीनों येद, बारों दृशन, तैं भड़ान नसंपम आदिके दो दृशन, प्रस्पते छड़ों छह्याय, आयसे हुष्णतेहणा मन्नीतर्क सम्बद्धारिक्किक विश्याय, साहिक, ससहिक, आहारक, साहारोपयोगी और अनकारी प्रदेशी होने हैं।

उन्हों इच्चडेन्यायाले विष्यादाचे श्रीयोक्ते अववांत्वहातसक्ती भारण कारे वर्ष एक विष्यादाचे गुणस्थान, सात अववाद्य श्रीयसमास, छहीं अववांत्रियो, वाद अवावन्त्रं बार अववात्रियो, सात ग्राण, सात प्राण, छहा ग्राण, वाद ग्राण, वाद श्राण, व्या क्ष बारों भझाद, बारा गतिया, वायों जातिया, छहों काय, भीशांत्रिशम, वाधावश्रवं और बामजकाययाय ये तेन योग। तीनों वह, बारा क्याय, आदिक हो भहान, भग्नर

हज्बहर्यायान निष्याहाए आयोद वपर्योप्त बाताप.

24



M UAR

दसण, दच्नेण च लेस्साओ, मोबण क्रिण्हलेस्सा, भन्नसिद्धिया, मासणसम्मच, मन्त्रिण, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा<sup>11</sup>।

विसि चेव अपज्ञचाण मण्णमाणे अस्यि एय शुणद्वाण, एजा जीवतमाण, इ अपज्जचीओ, सच पाण, चचारि सण्णानो, णिरयगईए निणा विण्णि गईनो, विचिर्र जारी, तसकाओ, विण्णि जोग, विण्णि वेद, चचारि क्रमाय, दो अण्णाण, अधवग, ह दसण, दच्येण काउ सुक्कलेस्मानो, भागण किण्डलेस्मा, भवनिद्विया, सासगमम्ब सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामाङ्गलुचा होति अणामाहन्तुचा वा''।

हीनों अहाल, असयम, आदिके दो दर्शन, झब्यसे छडाँ छेरवाए, भायसे इत्यावे मध्यसिद्धिक, साक्षात्रनसम्बनस्य, सदिक, आहारक, साकारीययोगी बोर अनाग्रयेण होते हैं।

उन्हों रूप्यलेहर्यायाले सासातृतसम्यग्राष्टे जीयोंके अपयाप्तराष्टसवाधा आलाए व पर—पक सासातृत गुणस्थान, पक सञ्ची अपयोप्त जीयसमास, उहाँ अपयोप्तिता, व प्राण, वार्षो सञ्चाण, नरकमतिके थिना दोष तीन यतिया, पत्नेत्वियज्ञाति, त्रसप्ता, स्व रिकमिश्र, पेंक्रिविषमिश्र और कामणकाययाग ये तीन योग, तीनों येत, सार्पो क्याप, मा वी सद्यान, असयम, आदिके दो ह्यान द्रष्यके काषोत और शुक्त लेदगण, भारते हैं केदया। भय्यसिद्धिक सासावृत्तसम्यस्य, सद्यिक, आहारक, अनाहारक, साह्याप्या और अनाकारीपर्योगों होते हैं।

| 44 605                    | ष्ट्रप्णल्ह्याचारः सासाद्वसम्यग्हाप्ट जावाकः प्यापा भागा                                                                                |     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| य श्री य<br>११६<br>छार्थम | बन इ   इस्ते भी   बेक बा सब   द   व म स तहि आ  <br>  प्री इ   दें द के दें द द द द द द द द द द द द द द द द द                            | -   |
| न ४०४                     | रुप्णेंडर्यायांडे सासातृनसम्यग्टाप्ट जीवोंके भएवादा आलाप                                                                                | 2 1 |
| ड-बी प<br>१११ स्था        | त व इंडा या र ह ता सब र ठेन स हैं। ही<br>देश के के देर के के दे के के की की की<br>दी व व साथि<br>स व दिल्ला की की किस की की की<br>र वाद | 4   |

िण्डलेस्सा सम्माभिन्छाइटीण भण्यामाणे अस्य एय गुणहाण, एको जीव-ममासे, उ पक्षचीको, दम पान, चनारि सम्माको, देवगर्रए दिया तिरिण गर्रको, वर्षिदियदाडी, तमहाना, दम जाम, तिल्जि देद, चनारि कमाय, तिल्जि गाणाणि तीर्दि अन्याचीर्दि मिस्ताणि, अन्यमी, दो दमण, दृष्यम छ तस्माक्षे, आवण क्रिण्हलेस्सा, भवतिदिया, समामिन्छन, सन्मिणो, आहारिणो, सागाहबन्जना होति अणागाह-बन्जना दां, समामिन्छन, सन्मिणो, आहारिणो, सागाहबन्जना होति अणागाह-

िण्डलेस्सा अमबद्दसम्मारहीच भण्यमाणे अतिथ एप गुणहाण, हो बीचसमासा, छ पञ्जचीओ छ अवरुवची हो, दम पाण सच पाण, चचारि मण्याओ, देरगदीए विणा विषिय गदीओ, पांचिदियवादी, नमका हो, वेडान्उपमित्तव दिणा बारह जोता, तिष्णि बद, चचारि एमाप, तिष्यि णाण, अपवसी, तिष्यि दसण, दर्शेण छ सेस्साओ, मावेच

हृष्योद्दाराते सम्यय्यिक्याराह आयोक भागव कहते पर—यक सम्यागम्याहाह युवस्यान, यह सम्रोध्यान्य जायसमास, छहाँ वयास्त्रिया, इत्यो मान, बारों सम्बद्धार, देयपतिने विमा रोग कीन गतिया, पर्वाञ्चयक्षाते, सस्त्राय, बारों प्रमोपोग, बारों प्रमापोग, भीरारिकश्ययोग भार धोन्यक्षणयोग य दश्य योगा जाले हैन, सार्वे द्वार तीनो अवालींते निधित भारिक कान, भत्यम, हो दर्शन, प्रथये छहाँ नेरवार, प्रावशे प्रमावेद्या। न्याविद्वार्श, सम्यागम्याग्य सनिक आहारक, भाषारेवयोगा खोर मना निरायोगों हाले ही।

कृष्णि द्वावार्धे अस्ववत्तव्यवहारि वार्योके सामा व नाराप बहनेपर—यह अविषत स्वयानीय गुणक्यान सक्षी-प्यापत्र और संव्या अपर्योज्य के हो ज्ञायनसास एवं प्रयाज्या इती नप्यानीयता हरों प्राण्य सामाणा नार्ये सद्भाय देवगतिब दिना दोष तात गान्यों, पर्यो ज्यातात्रे प्रसास पर्योज्ञ किमानायोग और आहरतस्याय गाउक्के दिना दाव साह योग नीर्ने एवं सारों प्याप नाहिते तात वात अत्याप नाहिक साम इत्यान,

ह भी र नगर्गणों देख बाबकार संबद्ध ब्याहर र र प्रदेश हैं - क्षेत्र दूर रूप हैं हैं - क्षेत्र के बाद के क्षेत्र नुबंद नुबंद स्वयं जुने हैं के दिशा नुबंद स्वयं स् किण्हलेस्सा, अनसिद्धिया, विणिण सम्मत्त, मण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणा, ग्राम बजुत्ता होति अणामारुमजता ना<sup>र्र</sup> ।

तेर्सि चेन पञ्जचाण भण्णमाण अत्थि एय गुणद्वाण, एत्रो वीवतमास, पञ्जचीत्रो, दस पाण, चचारि मण्णाओं, देनगदींए निणा तिन्णि गरीत्रो, पर्विदेववर्स तसकात्रो, दस जोग, तिण्णि नेद, चचारि कमाय, तिष्णि णाण, असत्रमो, विर्ण दसण, दच्चेण छ छेरसाओं, मानेण किण्डलेस्मा, भनिद्विया, तिण्णि सम्मन, सम्मिन आहारिणो, सागाकनञ्जचा होति अणागाकनञ्जा ना

प्रथ्यसे छहों लेक्याप, भावसे जञ्जेहरया, अध्यक्षित्रिक, औपशामिकसम्पन्नय आहे ती सम्यक्त्य, सिक, भाहारक, अनाहारक, साकारोपयोगा और प्रनाशरोपयोगी होते हैं।

उन्हीं रूप्णाठेरवायाले अस्वयतसम्बन्ध्य जीयोंके वर्याप्तहालसक्ष्मी आठार स्वर् पर—परू अविरतसम्बन्धि गुणस्यान, यक सत्री पर्याप्न जीयसमास, एजी वर्षात्या इसी प्राप्त, सारी सज्जाय, देवगतिके विना शेष तीन गतिया, पचेन्द्रियजात, त्रवस्त, सारी मनीयोग, सारी पचनयोग, औदारिक्काययोग और वीक्रियनगरयोग वे स्वर्णत तीनों बेद, सारी कथाय, आदिके तीन जान, अस्वयम, आदिके तीन दर्शन, द्रप्पते क्ष्मी नेप्साप, मायसे ष्ट्रप्णाठेरया; अप्यासिदक, क्षीयामिकसम्बन्धन आदि तीन सम्बन्ध, सांक् आज्ञारक, साक्षारीययोगी बीट अवाक्षारीययोगी होते हैं।

म ४०६ - इप्णेटरवावाडे असवतसस्यग्हवि जीवों के सामान्य भाराप

|     | 1 4 | e<br>e | बी<br>१<br>प | ्र<br>(४ | in to | <u>e</u> | ग व व व | 4 | स र<br>१ ११२<br>व<br>व<br>जी | संच्या व<br>संच्या<br>द | क   सा   स<br>मति अ<br>भृते<br>अह | य   द<br>१ ३<br>१ ६ द<br>वना | व १ र<br>सा १ म | सं सा<br>जीव ह | म्<br>स्या असा असा<br>स्या असा |
|-----|-----|--------|--------------|----------|-------|----------|---------|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| - 1 |     |        |              |          |       |          |         |   | 3074                         |                         |                                   |                              | ,               | 1              | -                              |

तेसि चेद अपज्ञचाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणहाण, एश्रो बीरसमासो, छ अपन्यसीशो, सच पाण, चचारि सम्भागो, मेचुसमदी, पाँगदियजादी, तसकाशो, ते जाग, इरिसवेद, सधारि कताग, विध्यि णाण, असवाशो, तिर्ण्य दसण, दन्नेण काउ असकेसाओ, भावण किण्केस्तरमा, भवसिदिया वेदगगम्मच, साँग्णि, आहारिणो अपारिणो, सागारुवाच होति अणाराक्तराज्ञ वा "।

णीतनेस्साय भण्णमाणे ओवादेसालावा किण्हलेस्मा भगा । यदारे सन्वत्थ पीतनस्मा वचन्वा ।

काउलेस्साण भण्णमाणे अध्य चचारि गुणहाणाणे, चाइत बीरसमासा, छ पत्रचीओ छ अपउचचीओ पच पण्डचीओ पच अपउचचीओ चचारि पण्डचीओ पचारि अपउचचीओ, इस माण सच पाण णव पाण राच पाण अह पाण छ पाण मच पाण पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण विश्वि पाण, चचारि सण्याओ, चचारि

भीछलेरपाक आलाप बहुने पर-भीय भीर आध्रा आलाप कच्चेत्रपाक आलापीकै तमान होते हैं। विहोप बात यह है कि लेहपा आलाप कहते समय सबक श्रीक्षेत्रपा विहास चाहिए।

भाषितिहरपायांके श्रीवींक सामाध्य आजात कहते पर—ध्यद्धिक कार गुजरशाव विरहीं श्रीस्त्रमांस एती प्रवास्थ्यों, एहीं अपर्यास्थितः त्याव प्रवास्थ्यते, एक अपर्यास्थितः बार पर्यामित्रों, बार अपर्यास्थिता। क्यों माल, साल प्रका ने प्राल, काल प्रका का प्रका ने प्रमाण, साल प्राल, पाल प्रकार प्रका स्वास प्राल, वाल प्रका साल की स्वास प्राप्त की

 गदीओ, पच जादीओ, छ काम, तेरह जोग, तिष्णि वेद, चत्तारि कसाय, ८९ असजमो, तिष्णि दसण, दर्जेण छ लेस्माओ, मागेण काउलेस्सा, भगमिद्विण इ सिद्विमा, छ सम्मत्त, सिष्णिणो असिष्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामाक्षत्रुचा । अणागारुवज्ञा वां ।

वेर्ति चेव पञ्चचाण मण्णमाणे अस्थि चचारि गुणहाणाणि, सच वीरामा छ पञ्चचीओ पच पञ्चचीओ चचारि पञ्चचीओ, दस पाण णत्र पाण अह वाष श पाण छ पाण चचारि पाण, चचारि सण्णाओ, देतगदीए तिणा निष्ण गरीत्री, है जादीओ, छ काय, दस जोग, तिष्णि नेद, चचारि कताय, छ पाण, असवगे, भिर् दसण, दच्यण हा हेस्साओ, मानेण काउलेस्सा, भतमिद्विया अमर्गिनिह्या, उपमि

चारों गतिया, पार्चे कातिया, छडों काय, आहारकराययोगदिक विना तेरह वांग हर्षे वेह, चारों कराय, तीनों अग्रान और आदिके तीन वार थे छह ग्रान, असवान, आदिके तीन द्वार थे छह ग्रान, असवान, आदिके तीन द्वारा, प्रस्पति एकों छेदयाय, आयसे कायोगलेहरण अस्पति दिह, अमणिति इं अस्पति प्रस्पति होते हैं।

सम्पत्त्य, सिकंक, असविका, आहारक, अनाहारक। नाहारोपरोगी और मनागी
पर्यागी होते हैं।

उन्हों कार्यातलेस्यायाले जीयाके पर्याप्तकारमंबाधी आराय बार्न पर—आहि बर्र गुजरुयान, मात पर्याप्त जीवसमान, छहां पर्याप्तिया, वाब प्रवास्तिया, वार वसावधं क्यों माज, भी माज, आह माज, मात माज, छह माज, जार माज, वारों सहार हमा है विवा छेव तीन मनियां, वारों कारिया, छहां कार, वारों मनोयोग, वारों वनवर के भीदारिकश्ययोग भीर विजिधिक कार्यायोग ये वृद्य योग तानों वह बारों कार, वह अक्षान और आहि होने काल इस प्रकार छह बान, अस्पान, आहि तान दार्ग, दुने। छहां देश्याप, आयोग कारोतलेस्या, अस्पानिश्चिक, अस्पानिश्चिक, छहां नाम मान, सं

## दे. ६०६ धापानस्यायाळे जीवों हे सामास्य भारता

| 1    | Par 18         | 21   | 414 | ŧ | <b>\$</b> 7 | या    | 4 | 45 | 2(7  | सम  | €     | a    | a | <b>g_</b> | स्ते व्यक्त<br>इ.स. १९<br>इ.स. १९ |
|------|----------------|------|-----|---|-------------|-------|---|----|------|-----|-------|------|---|-----------|-----------------------------------|
| 1 *  | 1264           | to a | 616 | 4 | - 4         | 8.8   |   | ~  |      |     | 3     |      | 4 |           | 4   4                             |
| rë.  | <b>€</b> ×     | 1.0  |     |   | •           | at fr | • | •  | #14  | id  |       | 41 ) | ď |           | 4 46 1                            |
| 4 41 | 4.8            | 6 (  |     |   |             | [44]  |   |    |      | 4.3 | 4.21  | 1118 | i |           | 48 44 **                          |
| 25-5 | 14<br>19<br>10 |      |     |   |             | ****  |   |    | x at |     | 3-42- | .,   |   |           |                                   |
| 2.4  | 44             | 10   |     |   |             |       |   |    |      |     |       |      |   |           |                                   |
| l    | 1 44           | 6.1  |     |   |             |       |   |    | •    |     |       |      |   |           |                                   |

613 सत-पृत्तबगणुयोगहारे छेत्सा-आबावकमण्य भिष्पपे अमृद्यिपो, आहारिणो, सामारुमञ्जूचा होति अपागारुमञ्जूचा वा । नेनि चर अवज्ञवाज भूणमाणे अस्यि विन्ति गुजहाणारी, तत जीवनमाना, छ अपन्त्रचीओ पच अपन्त्रचीओ चचारि अपन्त्रचीओ, सच पान मच पान छ पान पच पाण चनारिया विविध पान, चनारि सण्यात्री, चनारि गहत्री, पच त्रारीता, छ बाब, विधिय जीवा, विधिय बेद, चचारि कवाब, पच णाण, असवमा, विभिन देशन, देव्या आउ तुक्कनस्या, मावेच काउन्तेस्या, भवनिद्धिया अभवनिद्धिया, चणारि मम्मन, सिंगणी अम्बन्धि), आहारिया अमाहारियी, सामास्त्रज्ञना होनि अणागारू-धमांबरः आहारक, साचारोपयोगी भार अनावारोपयोगी होते हैं। उन्हों हाएं तरेरपायांने जीवाँहै अपयाणवास्थव ची व्यताप बहुने पर-विभाराहे ततावृत्तसम्बद्धाः और अविरतसम्बद्धाः वे तीन गुजरच क, तात अरुपाण औरसमात री अपवातिया पान अपवादित्वा, बार अपवादित्वा सात प्राप्त, स्थल प्राप्त प्रश्न प्राप्त द प्राच, चार प्राच, तीन प्राच। चारों सकाय, चारों प्रतिवर्ध, वाची प्रानिवर्ध पहीं दाए भागारवासिम बाँकविकासिम और कामककाववास ने तीन बोवा, तानी वर कारी काम इसते, इश्वत और आहिंक शीन हान व पाव हान, असवस आहिंक तान वान वस्त हारोत और पुरू लेखाए, मायले इत्योतलेखा अव्यक्तिक अवस्थातिक विस्ता तिवाहनतान्वस्य, सार्वक भार सार्वाणामिक वे बार सावकता संक्र सम्बद्ध भादारक अनाहारका सावारीपयोगी आर अनावारीपयोगी होते हैं। म ४१० क्रंपोततहवाबाने श्रीयोंके वर्याप्त थानाप बाचोन रहत वाले जीवोंडे अवदाज बाराच

i Pe ٨

पञ्जचीओ छ अपञ्जचीओ पच पञ्जचीओ पच अपञ्जचीओ चचारि पञ्जवीओ सर अपञ्जचीजो, दस पाण सच पाण णज पाण सच पाण अद्व पाण छ पाण मन गर पाण हा पाण चचारि पाण चचारि पाण विण्णि पाण, चचारि सण्गाओ, नवारि सः पच बादीओ, उ काय, वेरह बोग, विष्मि वेद, चचारि कमाय, विष्मि अगर अमजमा, दो दसण, दन्त्रेण छ लेस्माओ, मारेण काउलस्मा; मनसिद्धिया अमरानिदि मिच्छच, मण्जिमो अमण्जिमो, आहारिमो अणाहारिमो, सागाहरतुता वि अजागारुवजुत्ता वा<sup>भर</sup>।

वेर्सि चेत्र पञ्जचाण भवणमाणे अत्थि एय गुणहाण, सच जीरहमानः । प्रजित्तीओ पच प्रजित्तीओ चचारि प्रज्ञचीओ, दस पाण गर पाग अह पान मन

कापोतलेस्यायाळे मिण्याशिष्ट जीवाँके सामान्य भारतप कहने पर-एक मिलाणी गुजस्थान, चीव्हों जीवसमास, छहों पर्याप्तिया, छहों अपयाप्तिया। याव पराधिया, 🕶 भपयान्तियाः चार पर्याप्तियां, खार अपयान्तियां। इत्यों प्राव, सात प्रावा भी प्राव, मन 🕬 भाड प्राण, छह प्राण। सात प्राण, पास प्राण। छह प्राण, सार प्राण सार प्राण तान न चार्चे संज्ञाय, चार्चे गतिया, पार्चे जातिया, छडो काय, आज्ञारककायपोणि इन्ह लब नेटह योग, तीनों थेद, चारों कवाय, तीनों सञ्चान, असयम, आहि दो दान, प्रमर्थ एडॉ छेरपार्थ, भावते कापातछेरया। सम्यतिदिक, समस्यतिदिक विस्यास, प्राप्त मन्दिकः भादारक, भनादारकः साकारोपयोगी और भनाकारापयोगी दात दे।

उन्हों सारोत नेदपायाळ मिध्याराष्ट्र जीवीके पर्याप्तकालसक्या भागाप स्टेर<sup>पर</sup>् रह विष्यादृष्टि गुजस्यान, सात वयान्त श्रीवसमाम, छही वयान्त्रियां, वाब व्यानी चार पर्यास्त्रियाः दश्में प्राच, श्री प्राच, श्री प्राच मात प्राच, एहा प्रयास्त्रियाः दश्में प्राच

4 dle धाराज्यस्याया व विष्यादाश्चे श्रीयोज्ञ सामान्य नासार

20 4 14 8 40 47 4 4<sub>0</sub> 87 की व भ के स्थे दे व के के ज ना दि जिल्ला अस चल्ला 1, 1

🛮 पाण उत्तारि पाण, चतारि सण्णाजा, देशगहर निणा विष्णि गईओ, पच जादीओ, छ काप, दम जाग, विश्नि चेद, प्रचारि प्रपाय, विश्नि प्रण्याण, असजमी, दो दसण, दन्नेण उ तस्मा, भारण शाउहस्मा, मरशिद्विपा अभवभिद्विया, मिन्छच, सिणाणो अराष्ट्रियो, प्राहारिया, मागाहरजुवा होति अयागाहरजुवा वा " ।

'तिल पर अवज्जनाण भण्यमाणे अरिय एम गुणहाण, सच जीवसमासा, छ प्रकड़चीजो पर अपञ्जनीजो चनारि अपञ्जनीजो, सन पाण सन पाण छ पाण पन पाण चचारि पाण तिर्णि पाण, चचारि सम्माओ, चचारि गईओ, पच जादीओ, छ कार, तिरित्र जोग, तिरिन बद, चचारि कमाय, दो अण्याण, असजमी, दो दसण,

मकाप, देवना कि विना दाव तान गतिया, वाखीं जातिया छहीं काय, खारी मनोयोग, पारों पचनपोग, आशारिककाययोग और व्यक्तियकत्राययोग ये दश योग। तीनां वेद, चारों प्पाप, दानों अज्ञान, अलयम आहिके हो दर्शन, द्रव्यक्षे छहीं लेखाप, मायसे कापीत रेरपा। भव्यक्षिद्धिक, भभव्यक्षिद्धिकः मिछ्यस्य, साविक, असविकः गाहारक, साकारीपयोगी भार मनाकाराययोगा हाते है।

कापोतलक्ष्यापाले मिक्यारावे आंधोंके अपयाप्तकालसक्ष्यी आलाप कहते पर--यक मिध्यादि गुणस्थान, ताल अवयात जायसमानः छडों अवर्यान्तिया पान अवयान्तिया, बार भएयातियाः सात माज. सात माज. छह प्राच, पाव प्राण, चार माज तीन माज। चार्ये सक्रापं, बारों गतिया, पावों जातिया, छहों काव, औदारियमिध, वैकियिमिध भार कामणकाययोग ये सान योगः तानों येत. धारों क्याय. नादिके दो अवान. असपम आहिके

कापोत्रहेरयायाहे निश्याहारि आर्योके प्रयाप्त श्राराप # 812

| हा की पन्नास संहकः<br>हा कहर ४ व भ व<br>विषया ६ न<br>४ ८ औ<br>७ स | यो नेक हा सन<br>१ १ त १ १<br>मार्च प्रक्रां अस<br>स्थ<br>मां | ह है स स सक्रिया स<br>१ ज ६ २ १ १ १ १<br>पद्य सार्म सि सी आहा हाफा<br>अब कापी से असे असा |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

हापात्रहेदवावाछे सिच्यादारि जीवोंके अववाद्य आठाव ने श्रीक

| ĮŹ   | द्धी | q           | 4 | स | 45 | ξ | ąn | यो                         | ₹ | Œ.      | (fit        | सर      |                                  | स | साई           | अर् |                   |
|------|------|-------------|---|---|----|---|----|----------------------------|---|---------|-------------|---------|----------------------------------|---|---------------|-----|-------------------|
| - (S | 3 5% | k<br>k<br>k | · |   |    |   | ķ  | ३<br>अंधि<br>व पि<br>कार्म | 1 | af<br>I | त्म<br>इक्ष | g<br>Se | ह २<br>इस<br>इड<br>मा १<br>इन्नो |   | र<br>सं<br>अस |     | श्र<br>शका<br>अना |
| ١    | _    |             |   |   | _  | _ | -  |                            | _ |         |             |         | <br>                             |   | <br>          |     |                   |

दन्त्रेण काउ सुक्कलेरमाओ, भारेण काउलेरसा, भरासिद्विया अभरासिद्विया, निचन, सप्णिणो असप्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागाहरजुत्ता हाति अणागाहरजुता वा ।

काउठेस्सा-सासणसम्माइहीण भण्णमाणे अतिथ एय गुणहाण, दो बीवमाना, छ पञ्जतीओ त अवञ्जतीओ, दस पाण मच पाण, चवारि सण्णाओ, चवारि गर्दर्श, पाचिदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग, तिण्णि नेद, चवारि कमाय, तिण्णि अल्लाण, असजमो, दो दसण, दच्चेण छ ठेस्माओ, भागेण काउठेस्सा, भगसिदिया, सावग्यमण, सण्णियो, आहारियो अणाहारियो, सागारुगजुना होति अणागारुगुनुता मां।

वेसि चेर पज्यवाण मण्णमाणे अस्थि एग गुणङ्काण, एओ जीरसवामा, उ पज्जचीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओं, देरगदीए विणा विश्विग गदीओं, प्रादिपजारी,

दो दर्शन, इध्यस कापोत भार शुद्ध लेदयाय, भायसे कापोतलेदया। भायसिदिक, अन्ध्र सिद्धिक, मिप्यास्य, सिक्कि, असिकिन; आहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी और भन करापयोगी होते हैं।

कापोतछेरयायाले सासाइनसम्याद्यक्षि जीयोके सामा य आलाप वहते पर-प्र सासाइन गुणस्थान, सदा पर्याप्त और सकी अगर्याप्त ये हो जीवसमास, छहा पर्याप्तिनो, छ। अपर्याप्तियाः दशों प्राण, सात प्राण, खारों सद्याप, बारा गतिया पर्याप्त्रपाति, तकार्य साहारकसम्योग और आहारकमिश्रकाययोग इन हो योगाके विना तेरह याग, ती. त सार्ये स्ताप, तीना अद्यान, अस्यम्य, आदिने हा दर्शन, प्रप्यस छहाँ नेदगारे, आव स्पोतछेदया। अप्यमिद्धक सासाइनसम्यग्त्य, संविक्ष, आहारण, अनहारण, सामा

उन्हों कापोतलेहरयायाले सामानुनसम्बन्धि आयोके पूर्यातकालमुक्ती भागव ६६१ परे—रक सामानुन गुपस्थान, एक सङ्गी प्रवास्त जीयसमास छहा प्रयास्त्रमा, सूर्वे अव कार्से सङ्गरं, देवगतिके निना शोष तीन गतिया, प्रशिद्गयक्राति, त्रमकाय, सार्गे स्वार्ग

क.पानउद्यायात सामाद्नसम्यादाष्ट्र नावा ६ सामा य भाराप

1641

```
सन पहनणाणुयोगदारे 'डेस्सा आरामनव्याण
           वाकाओं, दक्ष वाम, विरिध्न वेंद्र, चचारि कमाय, विष्णि अण्णाण, असंवसी, दो व
          दन्तव ह हस्ताना, भारेव बाउनेस्मा, भराताद्वया, सामणपम्मच, सविवाणी, नाहारि
          सापाहरनुचा होति जणागास्त्रज्ञचा वा "।
                  त्ति चेत्र अपज्ञचाण भणामाणे अतिथ एय गुणहाण, एओ जीवसमासो,
        अरच्चधीनी, सच पाण, चचारि मण्यात्री, विध्यि गहें औ, णिरपगई णिस्थ । पर्छ
       दियजादी, नरहाना, विध्य जाग, विध्यि वेह, चनारि क्याय, दो अण्याण, असजमी,
      वा दमण, दृष्ट्रण बाउ सुबरम्ममानी, भारेण राउत्तेस्मा, भवसिद्विया, सासणसम्मन,
     वारों वचनवीमा भीतारिक वावचीय और वीविविक वावचीय वे तहा थीमा तानों वेद, वारों
     कराय, ताने भाग अवतम आहित ही दूर्णन, त्रव्यक्षे एक् हेर्याय, भागते काणेत
    ्रेष्ण भरितिज्ञ स्तान्त्र साहरू हा द कि उच्च कर्म ए द्वापा भावस वापात
रेषा भरितिज्ञ सामादनमध्यस्य साजिह, आहारह साहारोपयोगी और अता
          इ.स. कार्यातलेखावाले सालाइनसम्प्रकारी जीवीके अपवासकाससकारी आलाए
  हरते पर प्रतासहरावाल लालाइनलकरण्डाच्याचाक व्यवसायक व्यवसायक प्रतासहरावाल वालावालाच्या व्यवसायक प्रतासहरावालाच्य
 भाव मान, वार्त तमाप तिथव मुद्दव और देव दे तींब गांवश होती है। किस्तु मरकारी
 नित्त । वर्षोत्रियमाति प्रस्तवाय, भीमारिकामेस भीकी क्रिक्रिय और कामणकायपीम ये तान
था। भीनो वेद महा बचाय आदेहें हो अमन अस्तम, आदिके दी देशन, मस्से
्या गाम थर अस्त कराय भारत हा बद्धान भारतमा भागम गाम्या अस्ति ।
कार्यात भीर गुत्र टेरवाय, भागम कार्यानटेरवा अप्रतिक्षेत्र, साताव्यसम्बद्धाः, स्वस्ता
             कापोन>स्वाता> सासाश्वसम्यव्हिः जावोंके पर्याप्त भाराप
                              सका तम बहु मा । भ नामा स भारा ताका
        ह।पातळण्यात्राळ खाखाइनसम्मार्ग्य अप्वांके अपयोप्त आरोप
                  ( NI la
                    4 fa
                    +14
```

सम्जिपो, आहारिणो जणाहारिणो, मागाहरजुचा होंति जणागाहरजुचा वा ।

काउलेस्पा सम्मामिन्छाइद्वीण भष्णमाणे अत्थि एम गुणद्वाण, एमो वीश्मनम छ पजचीत्रो, दस पाण, चलारि मण्णाजो, देवमदीए तिणा विण्मि मदीजो, परितेश जादी, तसकात्रो, दम जाम, विण्णि वेद, चलारि कमाय, विण्णि गाणानि वें जप्पाणिदि मिस्माणि, असजमो, दो दसण, दब्बेण छ लेस्माजो, भावन छाउलम् मवसिद्विया, सम्मामिन्छम, सिन्णिणो, आहारिणो, मागाहराजुना होति अवामन् मजना वा "।

काउलेस्सा असवदसम्माइद्वीण भण्णमाणे अस्य एव गुणद्वाण, दो बीपमान **छ प**ञ्जवीतो छ अपज्जवीतो, दम पाण सच पाण, चचारि सण्मातो, देगम्हणीन विन्नि गर्देशो, पनिदियचादी, तमहातो, नेरह बीम, निण्णि वेद, चचारि कमार, <sup>ति</sup>र

भादारक, भनादारक। साकारोपयोगी और अनारारावयोगी दोते दें।

हारोजने द्याचाङ जनवनसम्यानिद आगोह मानान्य जनार पर-वद ४ वर्ग सम्बद्ध हे मुक्तरवन्त, अंश वर्षान्त जीह अवशीन्त यहा शिवसमास, एडी वदानसा, जी अवस्त्रीत्राः दुर्ह्मे आन्त्र, साहआप, त्र से स्थार, दुर्गान्त हिन्त, शार मीन गान्त्री, वर्ष त सन्ते, त्रसहार, आहरकहाल्यामदिक हे विशा दाव तरह याम, तारी दह, मारी हवार न (र

स्ति । स्व स्ति । स्ति । स्व स्ति । स्ति । स्व स्ति । स्

1 640

सत-परूषणाणुयोगहारे टेस्सा आटाववण्णण

पाण, असज्ञयो, विष्णि दुसम, दन्नेष छ सस्माजो, भारेण काउलेस्सा, भवाविदिया, विन्ति सम्मच, सिष्णिनी, बाहारिको अणाहारिको, मागारुवज्ञचा होति अणागारु वर्सि चेर पण्डाचाण मण्यमाण अस्थि एय गुणहाण, एओ जीनसमासो, छ ٢ रनचीत्री, दम पाण, चचारि सच्चाओं, देवगहर निचा विक्य गईओ, पर्विदियनादी, तसहात्रा, दस जोग, विष्णि बेंद्र, चचारि कनाय, विणि णाण, असजमी, विश्वि

देसवा, दुव्येण छ तस्ताओ, भारेण काउतस्ता, भरतिदिया, तिथिग सम्मत्त, सण्णिणो, बाहारियो, सागारुरमुचा होति अवागारुवनुचा वा ं। तान हान, नंतराम, आहिके तान दसीन मण्यते छटीं छेरपाप, भावते कारोजनेहरा। भणातिक, धीपराधिकार्षि तीन सम्बक्ष्य, सांबेक श्रीहारक, श्रीवराक सांसाविकीणी

आर अनावारोपधीयी होते है। उ ही कार्योतनेस्यायां अभवतसम्बन्धीर आवाहे पर्वाच्यालसकारी आलाए कहने प शा पाधावन स्थापाव कामधावनम् अन्य व्यापाव क्या प्रशासन् वर्ग प्राप्त काव प्रशासन वर्ग प्राप्त काव प्राप्त काव पर्त्युक्त अविरत्तसहराहारे गुवारधान, एक सन्नी प्रयन्ति जीवसमास, छहाँ पर्याप्तियाँ, वृत्ती मान, चार्र समाप देवमातिक विना होव तान गाँवश, पची त्रपनाति, लसकार, चार्र मनोयोग, बारा यवनयोग, भारारिककावयोग और धीनविककावयोग ने क्स योव। तानों वेह, बारों हताय, आदिके तीन बान, असयम आदिके तान दत्तन, द्रध्यसे छड्डों संस्थार्थ, भागसे वाणीत हरपः अध्यानित्रेक, नीपरासिक आदि तीन सम्यवस्य, सक्रिक, बाह्रारक, सावारोपयीगी Rid पोतलस्यायालं अस्यवलस्यम्हारे जीवोंके सामा य आराए वी

ब का सा |समाद | के म स सक्ति

2 2 2 1 2 2 2 2 2 भस कह वार भ आव 1441 धन् Seat W se षापातलस्यायाल असयतसम्यम्हारि जीवॉक पर्याप्त नालाप

€ ;

माने जल ६ द मा १ म आ।

पञ्जनीओ, दस पाण, चनारि मण्णाओ, णिरयमईए निणा तिण्णि गईंगो, पनिहियनं तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद, चनारि कसाय, स्न णाण, पच मनम, निर्म दसण, दृष्टेण छ लेस्सा, भागेण तेउलेस्सा, भगमिद्विया अभगमिद्विया, छ सम्म सण्णिणो, जाहारिणो, सांगारुगुज्जा हांति अणागारुगुज्जा गाँ<sup>ण</sup> ।

े तेसि चेन अपज्जचाण मण्णमाणे अत्य चत्तारि गुणद्वाणाणि, एया नीरसणा छ अपज्जचीओ, सच पाण, चत्तारि सण्णाओ, देव मणुसगेदि ति दो गरीओ, पर्वि दियजादी, तसकाओ, चत्तारि जोग, णुनुमयगेरेण निणा दो नेद, चत्तारि कसल, पर

गुणस्थान, एक सब्ने प्याप्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, वर्षो प्राण, सार्र सहार, राष्ट्र प्राप्तिक थिना क्षेप तीन गतिया, पचिन्त्रियकाति, प्रसक्ताय, पर्याप्तराखसम्बद्धी गार्द्ध भेष तीनों येद, चार्रो क्ष्याय, क्ष्यल प्राप्त क्ष्या क्षाप्त क्ष्याय स्थापकार स्थापक थिना श्रेप सात्र प्राप्त क्ष्या स्थापक थिना श्रेप सात्र प्राप्त कार्यक थिना श्रेप सात्र क्ष्या स्थापक थिना श्रेप सात्र कार्यक थिना श्रेप सात्र कार्यक थिना श्रेप सात्र कार्यक थिना श्रेप सात्र कार्यक थिना श्री स्थापक भेष्य सात्र सात्र

उन्हीं तिजोलेश्यायाले जीवोंके अवविष्तकालसकची आलाप कहने पर-प्रिष्णा<sup>ग</sup>रे, सासाइनसम्बन्धारे, अविरतसम्बन्धारे और प्रमत्तस्यत ये चार गुणस्थान, एक सभी अपवार्त जीवसमास छहाँ अपवीतिया, सात प्राण, चारों सङ्गाप, देवगति और महुप्यगति वेश गतिया पचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, अपयोत्तत्रालसक्य भी चारों योग, नमुसकेरहे कि रोप दो चेर, चारों कपाय, कुमति, कुशुत और आदिके तीन ज्ञान इसप्रकार वाव कर.

| 7 | U23 |
|---|-----|
|   |     |

## तेजोलेश्यायाले जीवींके प्रयाप्त मालाप

| गु<br>भी<br>से<br>अन | जी<br>१<br>सप | वि | मा<br>१० | Ì | म लिल स | d<br>S | का<br>१<br>न | ११<br>व जी<br>व | स ४<br>४<br>१ | वि | 子 | हा<br>केव<br>विना | सय<br>५ अस<br>दश<br>शमा<br>छेदा<br>परि | इ<br>६ द<br>(रेना | व |  | म | 4 | शक्षि<br>स | श<br>आहा | 8 H 3 FL |  |
|----------------------|---------------|----|----------|---|---------|--------|--------------|-----------------|---------------|----|---|-------------------|----------------------------------------|-------------------|---|--|---|---|------------|----------|----------|--|
|----------------------|---------------|----|----------|---|---------|--------|--------------|-----------------|---------------|----|---|-------------------|----------------------------------------|-------------------|---|--|---|---|------------|----------|----------|--|

#### न ८२४

### तेजोलेडवाचाले जीवीके अपयाप्त बालाप

| य लिए पात स इंडा यो द क हा तय द ते ज त न ही जा क्षेत्र र र र र र र र र र र र र र र र र र र |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

णाण, तिष्णि सञ्चमं, तिष्णि दसण, दन्नेण काउ सुनकलेखाञो, भावेण तेउलेस्सा; भवसिदिया अभगसिदिया, पन सम्मच, मण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागाठ-बजुचा होति अणायारुवज्ञचा वा ।

व उत्तेस्सा मिन्डाइंडीण भण्णमाण अस्य एव गुण्डाण, दो जीवसमासा, छ पज्योत्रो छ अवज्वचीत्रो, इस पाण सच पाण, चचारि सण्णाजो, णिरयगईए विणा विशिण गर्दश्रो, पर्विद्यवादरी, तसकात्रो, जोरािड्यिमस्सेण विणा वारह लोग, तिन्धि वेद, चचारि कसाय, तिण्ण अण्णाल, अस्वस्रो, दो दसण, दन्वेण छ लेस्सा, भाषेण वेदलेस्सा, भवसिद्धिया अभ्यातिद्विया, मिन्डच, सिन्धिणो, आहारिणो अणाहारिणो, मागाहरुजुवा होंति अणागाहुनुज्ञा बाँ ।

वेसि चंद पजनचाण भण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एत्रो जीवसमासो, छ पज-

मतयम, सामायिक भीर छेत्।यस्थापना य तीन स्वयम, भाविके तीन द्यान, प्रश्येष कायोव भीर गुद्ध छेरपाप, भावते तेजोछरयाः भण्यसिद्धिक, समध्यसिद्धिक सम्यामध्यात्रके याचा सम्यास्य सम्यास्य सिक्क, माहारक अनाहारक, साकारोवयोगी भीर अनारारोपयोगी केते हैं।

वेजोदेरयायाळ मिध्याराष्ट्रि आंधोंके सामान्य आलाप बहने पर—यक मिध्याराष्ट्रि गुज स्थान, सभी प्याप्त से एक काव्याह ये हो जीवसमास, उद्देशे प्योप्तिया, उद्देशे प्रपोरिया, उद्देशे प्रपोरिया, उद्देशे प्रपोरिया, उद्देशे प्रपोरिया, उद्देशे प्रपार काव्या स्थाप कार्य समाप्त समाप्

उ ही तेजोटे द्यायाल मिथ्याहरि जीवोंके वर्याप्तकाससकारी भाराप करने पर-पह

9 मतिए असजमी बिट पाठ ।

| हिन्नी पामाना वाक्य को विकास समा समा सा<br>र र पर ४० रर रेड्डर स्ट्रिस पर प्रस्का का समा सा<br>सामा प्रकार किया पर असा सा सा<br>सा सा सा सा सा सा सा सा सा<br>सा सा स | स स सक्षि आ व<br>२ २ २ २ २<br>स स स है आहा साम्बा |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

चीओ, दस पाण, चचारि मण्णाओ, तिष्णि गदीओ, जिरयमरी वरिन पॉनिर्विकारी वसकाओ, दस खोम, तिष्णि नेद, चचारि कमाय, तिष्णि जणाण, अमबमे, रा दक्ष द्वेष छ लेस्साओ, मारेण वेडलेस्मा, मनसिद्धिया अभवमिद्धिया, मिन्छच, मिन्छच, मार्गिष्णि, सामाकालचा डाँवि अणामाकालचा वा ।

े वेसि चेत्र अपञ्जनाण मण्यमाण अत्थि एय गुणद्वाण, एत्री वीवमनाण, अपञ्जनीञी, सत्त पाण, चनारि मण्याजो, देवगदी, पर्विदियनादी, तमक्रोजे, र

मिष्यादृष्टि गुणस्थान, एक सभी पर्याप्त जीउसमास, छहाँ प्याप्तिया, दृष्टी प्राप्त वार्षे सद्याप, तियंख, मतुष्य अर देव ये तीन गतिवा है, कि नु नरमाति नहां है। यही उपजात्र प्रस्ताप, वार्षे मनोयोग, चार्षे उसनयोग, अत्वारिममयोग ओर प्रियंवक्षप्या व प्रस्ताप, वार्षे मनोयोग, चार्षे उसनयोग, अत्वारिममयोग ओर प्रियंवक्षप्या व इस योग, तीनों थेव, वार्षे क्याय, तीनों अग्रान असवम आदिक ने दशन, इस्पेव प्रक्षित्र अस्याप, सावक के दशन, इस्पेव प्रक्षित्र अस्याप, भायसे तेजोलेस्या, अय्यातिह्वक, अस्यापित्रक, मिष्याप्य, सविक, आहर्षक साकारोपयोगी होते है।

उन्हीं तिजोलेश्यायांले भिष्याशि शीवों के यपयाप्तशासत्तवा भी भागप हाने पर-एक मिष्याशि गुणस्थान, एक सभी अपयाप्त जीवसवास, छडीं वपयोध्तिया, सात सर्ग, सारीं सज्जाप, देपगारी, पवेलिज्यजाति, त्रसकाय, यक्तियिकमित्र और शामणस्थयां रे

| न | ध२६ | तेज्ञोछेस्यायाले | मिध्यादाप्ट | जीयाँके | पर्याप्त | बाला |
|---|-----|------------------|-------------|---------|----------|------|
|---|-----|------------------|-------------|---------|----------|------|

| य<br>मि | जी<br>१<br>ह प | G. S. | मा १० | ¥ | ग<br>।त<br>म | \$<br>q | <u>का</u><br>श | 2 | 0 8 8 8 | वे | ¥ | हा<br>इत | सव<br>१<br>अर्थ | द<br><b>बधु</b><br>अथ | के मार्ग्य | स्य | 14<br>6 | साबें<br>स | मा | 1 24. |
|---------|----------------|-------|-------|---|--------------|---------|----------------|---|---------|----|---|----------|-----------------|-----------------------|------------|-----|---------|------------|----|-------|
|---------|----------------|-------|-------|---|--------------|---------|----------------|---|---------|----|---|----------|-----------------|-----------------------|------------|-----|---------|------------|----|-------|

# न ४२७ - तेज्ञोलेस्याधाले मिश्याद्यप्ट जीवीके अपर्याप्त थालाप

| •                   | 843                | तमाळस्य                 | ાતાલ ભન્તાદાહ ક                           | ildia aaai                    |         | . 14                                             |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| <u>य</u><br>१<br>मि | _जी व<br>१६ज<br>अड | मासगहका<br>७४११<br>दवप् | यो व क स<br>२ २ ४ २<br>व वि पू<br>काम मूर | सय दः<br>१ २<br>अस चधुः<br>अच | - 2 2 1 | मिति जी है<br>है है दे<br>स जाही महि<br>जनी प्रत |

धत पहरवणाणुयोगशारे *टेस्सा आठाववण्ण*ण जोग, दो वेद, णरुमयरेदी णिटिन, चचारि क्रमाय, दो अण्माण, अनचमी, दो दसर 111 देन्येष काउ सुबद्धल्याओ, भाग्य वडलेस्सा, भवसिद्धिया अभगसिद्धिया, मि छर मण्जिया, आहारियो अगाहारियो, सामारुवनुचा होति अणामारुवनुचा वा । -7 वउल्स्मा मासणसम्मार्रहीण भष्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, हो जीवसमासा, छ पत्रचीजा छ अरज्नचीओं, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओं, णिरयगईए विणा विविच गर्नो, पिचिदिय गरी, तमकानो, औरातियभिस्तेण निणा बारह जोग, तिणि रह, चचारि क्याय, विक्ये अञ्चल, यस बनो, दो दसल, दुर्वेण छ लेस्ताओ, भावेण वेउकस्ता, भवातिद्विया, गामणमम्मच, सण्विणी, आहारिको अणाहारिको, सामारुउज्जा होंनि जगागारुइमुक्ता वा' । वेभि चेर पजचाय भव्यमाने अस्थि एय गुणहाय, एको जीवसमासो, छ पन्न दी योगा पुरुष और की ये दो यह होता है। किला न्युधक्यत् नहीं होता है। बारों क्याप् आहित दा भजान, असयम, आहेत दो दशन, त्रव्यत वापीत और पुता ल्ह्याप आपसे ात्रक से नहान, अल्लाबक नामक सं प्रधान ने विद्यास है। विद्यास स्वाहरू अन्य स्वितिहरू विद्यास स्वाहरू अनाहरू पाकारीपयोगी ओर जनाकारीपयोगी होते है। त्रजोलेस्यामाले सासादनसम्यादाष्टे जायाँक सामान्य भाटाए कहने वर—रक्त सासा रैत गुणस्थात सडी परांच मेह सडी अववाच हे ही जीववसात, वहीं परांचिया, प्राच्यात स्त्रा प्रशास्त्र शहर स्त्रा नप्रथाना च वा जावजारण, क्रिश नामाच्या, प्रति अपराक्षिता, दस्ति प्राच मान, वार्श सद्भाप नरवमानिक विवा होत्र सीन गतिवा परिवादिक प्रतिक्रिया । स्थाप कार्यक व्यवस्थित । स्थाप कार्यक व्यवस्थित क्षेत्र विवस्य क्या क्षेत्र विवस्य क्षेत्र वि भारताम अवनाव आदास्यामनार्थाम मार् भारतिस्यामाणाम स्थानाराज्य स्थानाराज्य स्थानाराज्य स्थानाराज्य स्थानाराज्य स े हेच्याए भाजम नजानेरता स वासिन्द्रह सासाहनमहत्रस्य सबिह भाहरह उ हा तबालेन्य पाल सासाइनसम्पादिण वार्योडे प्रयानकानसकर्पा भागप कहने नै ब्राज्ञ्याचार सासाङ्गसम्यव्हारि जीवोक सामान्य जाराप

बर स्थास बहुमासवा च आधि शक्त नवर प्रदेश इंटर प्रदेश हैं इंड

14,

**E4** 

चीजो, दस पाण, चचारि सप्णाओ, तिष्णि गदीजो, पर्विदियजारी, तमक्रांग, जोत, तिष्णि वेद, चचारि कमाय, तिष्णि जप्णाण, जसजमो, दो दमः, दमक सस्माजो, मानेण वेउलेस्मा, भवसिद्धिया, मासणसम्मच, गुण्णिणो, आहारिगे, सांग

पर—दक्ष सासाइन गुपस्थान, पक सबी पर्याप्त जीयमजाम, छडों पराध्विया, दार्ग म पर—दक्ष सासाइन गुपस्थान, एक सबी पर्याप्त जीयमजाम, छडों पराध्विया, दार्ग म पार्थ सबाय नरक्षमतिके विना श्रोप सीन गतिया, पथेन्त्रियजाति, इसक्षण, व

स्त्रोचाम, चारों वचनयोत, भोदारिकताययोत भीर विकिशकताययोत ये द्वा योत, वारों व चारों द्वाय, वार्तों भडात, सस्त्यम, आदिके दो दर्शत, त्रुट्यरे एडी सद्यार वार् डिडीडेस्टन, सम्प्राकाञ्चक, वामादनसम्प्रपत्त, शक्कि, आदारक, माकारोपवाता और भव स्वापनान्त्र होते हैं।

उन्हों तेजेजिन्द्रयात्राक साधान्त्रसम्बन्धाः आवाद अगयान्त्रहातम्ब वी भारतः हर पर—दक्ष साधान्त्र गुणस्यात्, यक्ष सत्ती अववान्त्र तीवनसातः, छप्ती अववान्त्रिः, स क्षत्र, क्षाप्ते स्वाप्तः, देवगति व्यवेत्त्रवज्ञाति, वनन्त्रतः, वीकादेकतिन भार कामण्डावन

4. ६२९ — । सङ्गालद्वाया र मामात्नसम्बद्धि जीवा 🛭 पया न भाजाप

दित को का का वा का का वा का मन द व व व मक का । दित के के कहा है है कि के व के को ने द व के के के कि कि व को कि के व व व का निवास का निवास का निवास का का कि के कि का का का का निवास का निवास का निवास का का कि का का का का का निवास का न

इब का बच्च था व नवा व नह दक

**इ. ६३०** - वहें ड्राय वाड स सार्वसान्यस्य श्री ग्रह व्यय न वासाय

जोग, गञ्जमपवेदेण विणा दो वेद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, असजमो, दो दसण, दच्चेण काउ तुपतेस्साओ, भारेण नेउठेस्सा, मनसिद्धिया, सासणमम्मन, सण्णिणो, आदारिणो अणाहारिणो, सामाहनजुचा हॉलि अणामाहनजुना वा।

तेउलेस्या-सम्माभिज्जहर्दाण मण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, णओ जीवनमासे, ह्न पत्त्रचोत्रो, दस पाण, चचारि सण्णाओ, जिरवाईच रिणा विण्य गरीओ, पचिदियवादी, तनकाओ, दस जोग, विश्य वेद, चचारि कसाय, विण्य णाणाणि वीहि
भण्णाणिहिं मिस्साणि, असजमी, दो दसण, दन्वेण छ लेस्साओ, मारेण वेउलेस्सा;
भागिदिया, मम्माभिज्जन, सल्लिणा, आहारियो, सागहब्दुचा होंवि अणागाहबद्वा यो ।

ये शे वाग, नयुसकपेड्क विना दोच हो पेड्, बार्चे कपाय, आदिके हा भडान, भवयम, मार्थिक हो दर्शन, प्रप्यंते कापोत श्रीर गुद्ध केदवार आवसे वेडोकेदया। भन्यविश्विक, साक्षादनसम्परस्य, श्रीकक, आहारक, शनाहारक, बाक्सरापयोगी और अनाकारो पयोगो होते हैं।

तैजीनेश्वास सम्याग्नध्याशिष्ट जीवाहे शास्त्रव कहने पर—यक सम्याग्नध्याशि गुणस्थान, यक सड़ी पर्याप्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, दशों माण, बारों सहार्थ, हरक गतिके विना शेव तीन गतिया, पर्यात्रवजाति, तस्त्राय चारों मनोयोग, चारों वक्तयोग, शीवारिकशययोग और पांगियिकशययोग थे दश योग, तीनों येर, चारों कथाय, तीनों शीवारिकशययोग और पांगियिकशययोग थे दश योग, तीनों येर, चारों कथाय, तीनों सीनों माणित आदिक तीन झान, असवम, आदिके दो दर्शन, प्रत्यसे छहाँ तेरपार्थ, भावसे तमे हेरपा, अस्यविश्वित, सम्यगितश्याप्त महिक, आहार्य, लाक्यरोयोगी और अना शरीययोगी होते हैं।

र्व ४३१ तेजीलेस्यावाले सम्यागित्यारवि जीवोंके आसाप

हैं भी प् ॥ क्षेत्र देश्वाची वृक्ष्णा स्वर्गाता ज्यान तक वह का क रेरे १ ६ ४ ३ र १९११ है ४ १ १ ६ ६ १ १ १ १ सम्बद्धा अध्यापन वृक्षा स्वर्णाता स्वर्या स्वर्राणाता स्वर्णाता स्वर्णाता स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्वर्णाता स्वर्णाता स्वर्या स्व चीत्रो, दस पाण, चचारि साण्यात्रो, तिष्णि गर्दात्रोत्र, पविदियनादी, तमकात्रा, स जोग, तिष्णि वेद, चचारि कमाय, तिष्णि अष्णाण, असनमा, दो दमण, दमग ह सेस्सात्रो, मारेण वेउलेस्मा, मनसिद्धिया, मासणसम्मन, राष्णिणो, आहारियो, सगर

बजुवा होति जणागारुवजुवा वा<sup>भ</sup> । ं तेसि चेव अपञ्चाण मण्णमाणे अस्य एय गुण्हाण, एआ जीवनमात्ता, ह अपन्यजीओ, सच पाण, चचारि मण्णाओ, देवगदी, पर्विदियजादी, ननसमा, न

पर—पर सासाइन गुपस्थान, एक साई। पर्याप्त जीवसामान, छारों पर्यान्त्रया, स्ता जन बारों साई। पर्यान्त्रया, स्ता जन बारों साई। पर्यान्त्रया, जारा प्रकार, बारों साई। पर्याप्त, वारों साई। प्रकार कारों साई। प्रकार कारों साई। प्रकार कारों साई। अहार कारों साई। अह

उन्हीं तजाजेरपायाजे सामायनसम्बद्धाः आयों के भगपान्त जालमा थो जागर वर्षः पर—यष्ट सामायन गुनस्थान, एक सकी नगपान्त जीवनमान, छहाँ अगया नगी, त.व स्वयः, बार्षे सकाय, देवमनि, वचेत्रियज्ञाति, त्रसञ्चाय, विविधिकनित्र भार बाववज्ञासम्

म ६९९ माश्रीज्ञायाण भारात्त्रसम्भान्दि जीयाह प्याप्त भारताण हा ती द शासन ह दा या तह हा त्य द त त त समझ ता दा द द राजन ह दे है है है है है है है है ते दे दे दे दे है है दे त द ति म से त तथा तम से है हो। इस दे तथा तम से तम से

તે કે કરવ જ કે બાલ દુનલગરમાં જે ગો શક મજુવ જો બાલોજ

रम्ब बाउ तुरम्मात्रा, भारण नउन्स्माः भरामिदिया साराणमस्मन्, मणिणी, वंडतरक्षा-मस्मायिचार्द्धीय अध्ययाच अस्ति वय गुण्हाय, वजी जीवसमासी, ह वजवात्रा, दम पाण, चचारि मच्चात्रा, जिस्साहर त्रिणा निष्णि गदीओ, पविदिय बारी तपद्माना, दय बाग, विश्वि दूर, चचारि बसाय, विश्वि गाणाणि वीहि प्रव्यावृद्धि पिष्पावि, अभवमो, दा दमव, दुष्तव छ लेस्साओं, मावेण वैउलेस्सा, भाविद्विता, मन्माविज्ञम, माध्यमा, शहारिया, मागाववनुषा हाँति प्रणागाव व बेंग वा । रेश वाग, न्युनकपद्द विना शंच दो वद, बारों कचान, न्यादिक दो भवान असवना, माहित हा इरान मध्यम बावान आह उस केहवाद मायसे तेमोलेहवा। म पांचित्रक, पातास्वतास्वत्त्वः, स्वितः, अवाहरः साक्रारापयोगी और सनाहारोः प्राथित है से हैं। वंत्रोवेश्यवात मार्चामध्यादार वार्वोहे भावाप हरने पर-पह सम्बामध्यादारे विस्ताह, दह सबी-वर्षाल अवस्तामल, छहाँ क्वान्तिया, इसी यान, वारी सबार, तरह वह दिना होंद तीन गं देवा, पन्नियज्ञाति, नसक्चय वारों मारोवीग, नारी पनापीग, विभाग त्राव तान गातवा, पवा त्रवकात, सराकार व्याप व्यवसाय, वाटा व्यवसाय, स्टाह्म योगा तीनो येह वाटा व्यवसाय। हे इस योगा तीनो येह वाटो क्याय, तीनो भारत कार्दिक तीन हान, असवार कार्दिक हो दुर्गन, मुख्यते छहाँ तेस्वार आवर्त विद्या भव्यविद्धहः सम्वनिद्याम् सिङ्कहः नाहारहः, माहारोवयोगी नीर सन् न मोले स्याधानं सम्याग्मध्यार्गः जीवोन्हं बाटाए

यहा भव वह मार्म सम्ब/व

制子 विश

तेउलेस्मा असजदसम्मादद्वीण मणगमाणे अिथ एय गुणहाण, दे। वीवनगण, छ पञ्जचीओं छ अपञ्जचीओं, दस पाण मच पाण, चनारि मण्याओं, जिरमाण विण तिष्णि गईओ, पचिटियजादी, तमकाओं, तेरह जाम, तिष्णि नेद, चचारि क्माण, विशे णाण, असजमों, तिष्णि दमण, द्वेण छ लेस्माओं, भागेण तउलस्मा, नवीगीहम, तिष्णि मम्मच, मण्यिणों, आहारिणों अणाहारिणों, मामाहम्तुना होति अणामि मजुत्ता गं।

तेसि चेन पत्तचाण भण्णमाणे अत्यि एय गुणहाण, एना तीतममामा, उपत चीओ, दस पाण, चचारि मण्गाओ, तिर्णण गदीओ, पाँचदियचारी, ततसमा, रव जोग, तिर्णण वेद, चचारि ऋसाय, तिर्णिय णाण, अमनमो, तिर्णण दसण, दल्या उ लैस्साओ, भाषण तेउलेस्मा, भनमिद्धिया, विर्णण मस्मच, सर्णियो, आहारियो, माणाई

तेजोल्द्यात्राक्षे अम्यतसम्यन्दृष्टि जीयों के मामान्य आलाप बहुने पर—पद अवरव सम्यन्द्रिय गुणस्थान, सभी पर्याप्त और माम्री अपर्याप्त ये दो जात्रसमास, एहाँ प्याप्ति, छहाँ भपपित्या दशा माण, सात माण, चार्ति सजाप, नरमानिके निना शेव तात गतिना, पंजेडियजाति, असनाय, आहारकायपेनादिकते विना शेव तेरह योग, तोनां दर, सात कपाय, आदिके तीन हान, असयम, आदिके तीन दरीन, मूपसे छहीं ल्दाप, आवे तैजोलेह्या, भव्यस्थिदिक ओपशामिक आदि तीन सम्यक्त्य, सबिक, आहारक, अनहार्ष्ट साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होने हा

जन्मीं तिज्ञोछेद्रयायाळे अस्तयतसम्बर्धाः औवाके वर्षाप्तकालसऱ्या जाता स्व पर—परू अविरतसम्बर्धाः गुणस्थान, परू सभी पर्याप्त वीयसमास, छहीं पर्याप्तम इह्यां प्राप्त, खारों सक्षार, नश्कगतिके थिना श्रेष्ट तीन गतिया, पर्वेदिपज्ञति इस्तर, खारों मनोपाम, चारों धवनयोग, औदारिकराययोग और वैत्रियरमययोग थे हर्गशी तीनों येद, बारों क्पाय, आदिके तीन हान, अस्तयम, आदिके तान हर्णन, त्रप्तते ग्रो हेस्साप्त, भावसे तेजोलेह्याः भ्रष्यसिद्धिक, औपश्मिक आदि तीन सम्यस्त, सिक

# न ४३२ वेजोडेरयापाले असयतसम्यग्हिए जीवोंके सामा य जाराप

| य   बी प प स स स ह का या व क<br>र   द देव र ४ व र १ ह र का या व क<br>स स प ६व ७ वि कि हिंदा<br>स स प ६व ७ वि कि हिंदा |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

```
8 8 7
                                                                                          मन परूबमाणुयोगहारे धेरसा आलावक्रणण
                         वनुषा होति अपागारुवनुषा वा'"।
                                             वर्षि च । अवज्ञवाण भण्णमाण अस्यि एय गुणहाण, एआ जीनसवासी,
                          अपन्यचीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, देव मणुसमिदि वि दो गदीओ, पनिद
                        वादी, वसमानी, विविध कोग, पुरिताद, चनारि कताय, विधिध पाण, असवम
                      विध्यि दसण, दुध्य काउ सुन हतस्या, भारण तउत्तस्या, भवतिद्विया विध्य सम्मन
                     माञ्चलो, आहारियो अणाहारियो, मामारुमञ्जूचा हॉति अणामारुमञ्जूचा वा' ।
                                   वेउलस्मा सन्नदासनदाण भण्यमाणे अस्यि एए गुणहाण, एत्रो नीवसमासा, छ
                भाहारक, लाकारोपयोगी आर जनाकारोपयोगी हात है।
                             उद्धा तेजोलेह्यायाले असपतसम्बन्धि जीपांके अपपायकालसम् भी भाजाप् कहने
           पर—एक अवस्तिकसारि गुणस्थान, यक सञ्जो अपवाद्य जायसमास, ग्रही अपवाद्यिया
          भाव माण, नार्ते सजाए, इक्जाति औह मनुष्माति वे ही गतिया पर्वे जियजाति, बसकाव
        भेहारिक्रिया, विकिश्वित्रिया अह कार्रणकाययोग ये तीन योगा पुरुपयक, वारों कपाय,
      निर्देश तीन द्वान असवय, आहें है तीन द्वान, स्वयंसे कापीत और गुरू नेस्पाए, आवसे
     तेहोत्स्या अपातिन्त्वन नेपानिक आहे वान सम्बद्धाः, साहरक, आहारक, असाहरक, असाहरक, असाहरक, असाहरक, असाहरक,
    साकारीपयोगी और अनाकारीपयोगी होत है।
                  तेंब्रोडेस्यायांते सयतासयत जार्योक्षे भाराच बहन एर—यक्ष देशविरता गुणस्थान, एक
न ४३३
                                 में जोने द्वाचाले असवतसम्बन्धि जायें है पवास्त आराए
                                                  हा यो । वे द हा सब ह
                                   प्रमाह का का विकास पर के साम साम की किया है। जो प्रमाह के किया है कि साम साम की किया है। जो किया की किया है। जो क
                        नजालस्यायालं अस्तवतसम्यम्दारं जार्योचे भवयाप्न भारतप
```

वादो

ı,

41

पजचीओ, दस पाण, चचारि सच्याओ, दो गदीओ, पार्वादियनारी, तमकात, ला जोग, तिष्णि वेद, चचारि कमाय, तिष्णि णाण, मनमामनमा, तिष्णि दसण, रत्न के लेस्साओ, भारेण तेउलेस्मा, मनसिद्धया, तिष्णि मम्मच, मण्णिणो, आहारिणा, ग्रायर्ष बद्धचा होति अणामाठाजना ना' ।

ें तेउछेस्सा पमचसञ्जदाण भण्णमाणे अस्थि एय गुणद्वाण, दां जीतमाणा, इ पञ्जचीओ छ अपञ्जचीओ, दस पाण सच पाण, चचारि मण्णाओ, मणुमार्ग, पर्व दिपजादी, तसकाओ, एसारह जोम, तिष्णि वेट, चचारि क्रमाय, चचारि णाण, तिल्ल

सबी प्रयाप्त जीयसमास, छहों प्रयासिया, दशा प्राण, खारों सबाय, तिर्यवगित ओर मुड्य गति ये दें। गतिया, पचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, खारों प्रमोयोग, खारों यवनयोग आर आशोंक काययोग ये भी योग; तीनों येद, खारों कपाय, आदिके तीन बान, स्वयासयम, आदिके तीन दर्शन, द्रष्यसे छहों सेद्रयाय, आयसे तेजोसेद्रया, प्रस्यसिद्धक, औरदाप्तिक आदि तीन सम्बन्ध सिक्क, भाहारक, साकारोपयोगी और अमाकारोपयोगी होते हैं।

वेजोलेस्यायाले प्रमत्तवस्यतः जीवोके आलाप बहुने पर—वकः प्रमत्तवस्य गुणस्थानं, संब्री पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीवनमाल, छडों पर्याप्तिया, छडों अपर्याप्तिया। स्था प्रमत्तवस्य स्थार माणः जारें सक्षाप, अनुष्यमाले, पजे दियाती, जलकाय, बारों मनीयोग, जारें दश्य योग, औदारिककाययोग, आहारककाययोग कोर आहारकायिकात्रकाययोग ये ग्यारह योग क्यां वेद, बारों कवाय, आदिके खार बान, सामायिक, छेदोपस्यायना और परिहारिगुर्वि दे

न ४३५ तेजोछेह्यायाळे सयतासयत जीवोंके आळाप

| 'अर्थ अव क्षापा |
|-----------------|
|-----------------|

ने ४३६ वेजोठेस्याबाले प्रमत्तसंयत जीवॉके बालाप

| य वी प आ स म ई<br>र व दप १ इ १ १<br>संप ६ अ ।<br>स स अ | का वा वे क हा<br>१ ११ अ अ | सामा के दंशा रस<br>सको जिला ते | ख सभी हा है<br>२ र १ १<br>औत स आहा समा<br>भा |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                        | ्यारः सन                  |                                |                                              |

627

धत-पहरबणाणुयोगहारे थेहसा-आञाबकप्राण स्वम, विभिन दसण, दर्चेण छ लेस्साचो, मावेण वेउलेस्सा; भवसिद्धिया, सम्मच, साव्यवो, बाहारियो, सागाहरत्यचा होति व्यागाहरत्यचा वा ।

वंउत्समा अप्पमचसवदाण मन्यमाणे अत्थि एए गुण्हाण, एत्रो वीदस

3 पञ्चविश्रो, दत पाच, विश्चि सम्मात्रो, सणुनगरी, पाविरिपजारी, ततकात्री, जार, विध्य वेद, चचारि कमाय, चचारि णाज, विध्य सजम, विध्य दमण, द ह तसाओ, मार्थण वेउत्तस्मा, मनसिद्धिया, विध्य सम्मच, सिणाणी, आहारि सागाहबजुचा होति अणागाहबजुचा वा ।

पम्मतस्साण अष्णमाणे अस्पि सच गुण्डाणाणि, दो जीवसमासा, छ पञ्जणीञ छ अपन्नचीत्रो, इस पाण सच पाण, चचारि सम्माओ, विस्पादीद विगा तिणि गरीत्रो,

वीं सवम, बारिके तान दरान, प्रव्यक्षे वहाँ केरवाय, भावते तेमें केरवा, भव्यातिकेत ा वन्य, भारक धान क्यन, प्रकास धहा धरपाय, भायक धन धरमा गण्याव्यक्त भीरमोक्त भीति वान सम्बन्ध्य सर्विक, श्राह्मरक, साकारोपयोगी भीर सनाकारोपयोगी होत है।

वेजीवरपापाले अपमचसंचत जीवोंके सलाए बहने पर-पक अप्रमचितत गुण स्थान, एक सर्वी पराष्ट्र जीवसमास, एको प्रधानिया, रही मान, सासरसङ्क दिन ्षेत्र प्रकारमञ्जूष्याति, प्रके प्रवासिक्त स्वत्यात् सार्वे स्वास्त्र स्वत्यात् स्यत्यात् स्वत्यात् स्वत्यात्यात् स्वत्यात्यात् स्वत्यात् स्वत्यात्यात् स्वत्यात् स्यत्यात् स्यत्यात्यात् भार औहरारिककारणीय दे भी योगः तानों वेद वारों क्याप, अन्ति वार बात, अन्ति वत स्वतः, आहेते तांत इर्रात, इत्यते छहाँ वेस्ताय, आयते तेशोवेस्या भव्यांतिकः त्रा जनमा बादित तान दरान, मुख्यत छहा जरवाच, नावज धकावद्या सम्पादानक, से प्रातिक सादि तीन सम्पन्त सबिंह, बाहारक, साहरोपयोगों और अनाकारे पयोगी हाते हैं।

पद्यहररायानं वायांके सामान्य मालाव बढने पर—बाग्वेक सात गुणस्यान संद्रो प्रधादमायान जावाक कामान्य नाटा एक प्रदान नायक व्यव गुजरणान सक्ष प्रणात और सम्रा भवर्ष त ये हैं जीवसमास यहाँ प्रवानिकों यहाँ स्वकालिकों, हुनों माच भ्याच बर सहा सदद च व द वावसमास छहा क्यान्यम छहा व्यवसायामा हैंगा सद सित माना वार्ते संद्वाप, नरहमातेहे विना गय तीन पतिया प्रचेत्रियसाते स्तहम्ब प्रदर्भे न ४३७

> 1 M BET 87 7 A# 9/4

\*\* 4 31

तेओहे इवापाले अप्रमत्तस्यतः आवींके बालाप व की व मा स जा ह है। दें। दें। दें। मय स प पोर्ट

पर्चिदियजादी, वसकाओ, पण्णारह जोग, विण्णि वेद, चत्तारि कमाय, सत्त भाग, सजम, विण्णि दमण, दृब्येण छ लेस्साओ, भावेण पम्मलेस्ता; भाविद्विण अम विदिया, उ सम्मच, सिण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुउना होति अणा बजुचा वा"।

" तेसि चेत्र पञ्चचाण भण्णमाणे आर्थ सच गुणद्वाणाणि, एओ जीवनमाम, पण्डचीजो, दस पाण, चचारि सण्णाओ, तिष्णि गदीओ, पचिदियजारी, तमस्र रगारह जोग, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, सच णाण, पच सनम, तिष्णि दसग, रस B देस्ताओ, मारेण पम्मलेस्ता, मनिशद्धिया अभनिसद्धिया, B सम्मल, सम्मल

योग, तीनों धेन्, खारों कथाय, केयलज्ञानके विना शेष सात कान, स्त्रमसास्थाव औ पपास्यात प्रमाके विना शेष पाच स्वम, आदिके तीन दर्शन, द्रन्यसे छही हेदगव, अव पद्य-देदना। नध्यासिद्धिक, समस्यसिद्धिक। छडों सम्यवस्य, सहिक, आहारक, अनहार पाद्मधायोगी भीर भनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हीं प्रमुखेरवायाले नियां के पर्याप्तकालसक्ता आलाए कहन पर-आपे म गुजरचान, एक शंत्री पर्याप्त जीयनमासः छही पर्याप्तियां, दशी माण, बारी अवार् बरफर्मानके विका शक तीन गतियां, पशेरित्रयज्ञाति, प्रसद्धाय, पर्यापाकासम्बन्धी मा कीय, दीनों वेद, कारों कपाय, नेयळबानक जिना दाय सात ग्रान, महत्रसाम्याव के बदाकरात्मवमक विना दार पात्र स्वयम, भारिके तीन द्रांत, प्रथमे छही तरगाद अवन क्राहेर्याः व्यानिहरू, अवस्थानिहरू, छहीं नम्यपुरतः सहित्, बाहारवः, साहारावः। व

| 4. 636 | पग्नस्थान                                    | के जीयाने सामा | य भाळाप |                                 |
|--------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
|        | ता. वीता हाता था<br>रेक दोवार हे रेड<br>जंबर | र व अप         |         | त्र वर्षा कटा<br>संस्थित स्थापन |
| 1 .    | 1 1                                          |                | 1 1 1   |                                 |

441 4 41 441 4

प्रचारक्ष्याचार जीवी 🕊 प्रयाज्य जा गाप a as

2 41

## आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा ।

वेसि चेव अवज्वचाण मण्णमाणे अतिय चचारि गुणद्वाणाणि, एजो वीवसमानो, ए अवज्वची गे, सच पाण, चचारि सण्णावो, देव मणुसगदि वि दें। गदीको, पर्विद्यादरी, ससकाको, चचारि बोग, पुरिसवेदी, चचारि कमाय, पच पाण, विच्चि सवम, विधिण दसण, दव्वेण काउ मुक्किटेसाओ, भावण पम्मठेस्मा, भविधिद्या, अपविदिद्या, पच सम्मव, सा्चिण्यो, आहारिणो ज्याहारिणो, सागाठवजुचा होंबि अणासाठवज्ञचा वा ।

पम्मलेस्ना मिन्छाइट्टीण मण्यमाणे बरिय एव गुण्डाण, देर बीरममाना, छ पञ्जचीत्रो छ अपञ्जचीत्रो, दस पाण सच पान, चचारि सन्मामो, विन्नि गदीमा, परिदेपस्तादी, तसरात्रो, ओराजियमिस्तेण विणा वारह जोग, विन्ति रेह, चचारि

## मनाशारोपयोगी होते हैं।

उद्धी पस्नेरपायां आंग्रेंक अपयोतकाल्या आलार वहने पर—ावध्यापि सासाइतहरूपायों, अधिरासस्यवद्यों और प्रमावस्थत से बार गुलस्थान, यह क्षी-अपयोज्य अपसमास, एदी अपयोजिया, सात प्राल, सार्थ, त्राल, वेष्याने और प्रमुच्यात व क्षा गोनेया, पर्वोद्ध्यात्रीत सक्षाया, अपया-स्थावस्थ्यों बार थोग, पुरुवर, बारा क्षाय, दुमति, दुस्त और आहिके तान कार से वाय कान, अस्यया सामाधिक आर प्रश्वप्यास्य ये वान स्वयम, आहिके तीन ब्हान, प्रमाधे वायोग और गुळ बेरपाय, आपन परकाया, प्रणातिक अम्बद्धात्रीत, सम्प्रीमध्यात्रके विना द्वार पान स्थयन्त, स्रोडक, आहारक, अनाहरक, साहरोरियोगी और अमावारियोगी होते हैं।

पढानेरवायां निष्पादान्ति प्रीविक सामान्य भावाय बहुने एए—एक विष्पादाह गुर्व स्थान, स्वा पूर्वान और रक्षी भववात्त्व ये हो आवसमान, ग्रही पवावत्वयों, ग्रही भवदात्वया स्याम, सात प्रातः वार्ते स्वायं नरवाविक विकार प्रेत मान, सात्र प्रात्ये प्रदेशकार, स्तम्पन, भीहारिकासभक्षत्रयोग भार भाहारवद्यवयोगाह्यक विचा रोव बारह राव

में प्रभुक प्रधानस्यात्रात्र जीवों के अववाद्य आहात्य ।

जिल्हें प्रशान रहा ये दे के जा तह दे के जा तह जा तह |

प्रदेश प्रभार प्रदेश के दे दे दे के के के दे हैं के के दे हैं के के दे हैं के के दे के के दे के दे

इसार, तिध्न जप्पाण, असजमो, देा दमण, दब्बेण छ तेरसाओ, मावेम पम्पतस्य मत्रशिद्विया अभविद्विया, मिन्छच, सांग्णणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागास्य होति अनागारुवज्ञा सां

"तेनि चेत्र पञ्चचाण मृष्णमाणे अत्थि एय गुनहान, एत्री वीस्वननः, पञ्चचीत्रो, दम पान, चचारि सम्मात्रो, तिन्नि गईत्रो, पचिदियज्ञारी, तमहात्रो, पञ्चचेत्र, दिन्ता, दो दमन, दावर्षे केता, विक्ति चेद्र, चचारि क्रमाय, तिन्नि नगण, असत्रमी, दो दमन, दावर्षे सम्मात्रो, सार्वे सम्मात्रो, स्वादे सम्मात्रो, स्वादे सम्मात्रे स्वादे सम्बादे स्वादे सम्बादे स्वादे सम्बादे समात्रे समात्रे सम्बादे सम्बादे सम्बादे सम्बादे समात्रे समात्रे

शान्ये बेह, बारों बपाय, तीनों भडान, ससवम, आहिंदे हो न्हाँन, प्रध्यस एहीं बं<sup>पार्थ</sup> ध्यक्षे पणनर्थाः अन्यगिदिक, समस्यतिद्धिकः मिश्यात्य, सदिकः, आहारकः, अरहार समस्योगन्याः और अनाकारोपयोगी होते हैं।

ह ही प्रकारपातान निष्याहरि आयोंके प्रयोशहालसंबाधी भागा हर्त पर-वह निष्याहर मुख्यपन एक मही पर्यान्त औरसमान, छही प्रयाशियो, हर्ती आहे हर्ग करण, बरदागत है जिला क्षेत्र तीन मितियो प्रश्नी द्वादाति, धनकाण, बारी मनावन बरावे प्रकार म, भारताहरू हाययोग और वैजिधिक स्वयोग वे दश पान ताले दर को कराह, तथ भन्नान, भागवन, भादिक दा दशन, द्वावदे छही केरवाय, आरोग पर्याण कर्मकार के भागान, भागवन, भादिक दा दशन, द्वावदे छही केरवाय, आरोग पर्याण

हरूरे १६-छन्या राजे निस्याराष्ट्र जावा है सामान्य भागार

स्टब्स प्रकार का स्वाहित स्वाहित स्वाहित आ एवं दि के प्रकार के प्रकार का का वा का वा का वा दि के प्रकार के प्रकार का का का वा का वा का का का का का वा वह के वा का का का

## सागास्त्रजुचा होति अणागारुवजुचा वा ।

वेसि वेच अवज्जवाण भण्णमाणे जित्य एच गुणहाण, एशे जीवसमामे, छ अवज्जवीयो, सच पाण, चलारि सच्चायो, देवगरी, प्रिंविदयजारी, तसकायो, दो जेम, प्रिंगिवेरो, चलारि सनाय, दो जण्णाण, अस्त्रमी, दो दस्ण, दच्चेण काउ सुकारेन्सायो, भागण पम्मलेक्सा, भवसिद्धा अवस्थिद्धिया, सिच्चन, सण्मिणो, आहारिणो प्रणाहारिणो, मागालग्जन होति जणागालगुजना वा '।

पन्मवेदमा-सामणमन्मादद्वीण मण्यमाणे अस्य एप गुणद्वाण, दो वीवनमामा, छ पत्रवत्तीयो छ अपववत्तीयो, दक्ष पाण सच पाण, चचारि सम्मायो, विविन गदीया, पिविदेपवादी, तमराओ, वारद जोगा, विविन वेद, चचारि कमाप, विविन अन्याण, असववी, दो दसण, दुवेण छ केस्माओ, भारेन पत्नकेस्या; धर्मदिद्या, सावणसम्मव,

## पयोगी होत है।

उन्हों पानेद्रापाने विष्णादृष्टि जीविंदे स्ववर्शन्त्रशास्त्राणी आसाप वहने पर—पद पिष्णादृष्टि गुणस्थान, एक सभी भवर्णन्त जीवरामास, छहाँ स्ववस्थित्यां सात प्राय, बार्चे सम्बद्ध, देवमति, एक्टिय्यमाति, अस्वस्था, वीजिविंद्यमध्येत व्यावस्था व्योत व दे वात, पुरुवद्द सार्वे क्याप, आदिके दे अभ्राव, अस्वया, सार्वे दे दे विष्णाल, सर्विंद्य, अस्वस्था, सार्वेद्य, अस्वस्था, सार्वेद्य, अस्वस्था, सार्वेद्य, अस्वस्थानं स्वाय, सर्विंद्य, अस्वस्थानं स्वाय, सर्विंद्य, अस्वस्थानं स्वाय, सर्विंद्य, अस्वस्थानं स्वाय, सर्वेद्य, अस्वस्थानं स्वायः विद्याल, सर्वेद्य, अस्वस्थानं स्वायः विद्याल, सर्वेद्य, अस्वस्थानं स्वायः विद्याल, सर्वेद्य, अस्वस्थानं स्वायः विद्याल, सर्वेद्य, अस्वस्थानं स्वायः स्वयः स्वायः स्वयः स्वयः स्वयः स्वायः स्वयः स्

प्रसन्देशायाले सासाइनसम्बन्धि आयों सामान्य व्याताप बद्दने पर—वद सासाइन गुणस्थान, सम्रो पर्याण और सक्षे अवर्थाल हे हे औषसमास एकी पर्याणिता एकी वर्याणिता। द्वी प्राण सह प्राण, वर्षो क्षाप नरस्थातिक दिन पात्र तह नाउपो वर्षोद्वयालि प्रसन्ताय अस्तुरिक्षिक्ष और व्याहास्वस्थानिक्षिक दिना रोत्र तह राज्य सन्ति पूर्व पारो क्षाण सन्ति अवान सम्बन्ध, आदिक हा तान द्रष्यस एकी दरसाय

में धेर्स प्रश्नेद्रपायांने निष्पाद्योधे श्रीविक्ष क्षयपाप्त आसाय इ. जो व ल न गड़क सो देव के तब दे के ते है के की पा 7 ( ta s b c a s a c a c a c a a c 4 व s a c a la q क्ष व्यव के व कि के की की की करें के के की जब है वे अब है ने की कर हरें

मन्त्रिनो, आहारिणो अणाहारिणो, सामारुपञ्चता होति अणामारुपन्ता वा '।

वेसि चेन पञ्जचाण भव्यामाणे अस्थि एय गुणहाण, एनो जीनसमान, है पञ्जचीत्रो, दम पाण, चचारि सव्याओ, तिव्णि गईनो, पर्विदियज्ञारी, तमकाना, हो जोता, तिव्णि वेद, चचारि कसाय, तिव्णि अव्याण, असजमो, दो दसण, दभेष में हस्माओ, भावेण पम्मलेस्सा, भगमिद्धिया, सासणसम्मत, सव्याणो, आहारियो, साण्म चनचा होति अणायारुवज्ञचा ना'े।

भावसे पम्रलेह्याः अन्यसिद्धिकः सासाइनसम्यन्त्य, सद्धिकः, भादारकः, अनाहारकः साधारे पद्मेगां और अनाकारोपयोगी द्वेति दः।

उन्हां प्रक्रतेश्यायाले सालाइनलक्ष्यकाष्टि आयों के वर्यानाकासकार्या भावात्र अर्थ पर—व्यक्त लामाइन गुणस्थान, यक सभी वर्यान्य जीवसमाल, छही पर्याणिका, हमी मन बारों शहाये, नरकाम कि विना दोव तीन गतिया, वर्धी द्वातात, प्रतक्षाय बारों मनकि, बारों व्यवस्थान, भीशारिकत्राययोग और विशिषकत्राययोग से इत योग, तानी थेंत बारी क्याप, भीभी भद्यान, समयन, आहिने हो वर्षीन, द्रस्यसे छुँ लेहपाय, माया वर्ष सेरमा, स्प्रामिश्वक, मामायनमध्यक्षय, सदिक, भाहारक, साजागेन मेगी भार क्ष्मस् यह मान होते हैं।

t ४४४ - प्रोल्स्यायाञ्च मामायुनमध्यम्बद्धः अविके सामान्य नाळाण

| द्रांती व श्रा<br>व ६ ६६:३०<br>शानपहत्र क<br>लाव | साम हं जा या<br>इ.इ. इ. इ. इ.<br>इ.त. इ. स.<br>स. व. इ.<br>इ. स. | द द्वीद्रान् | र व शह<br>इत्याग<br>वर्ष | स्त्र स् |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

441 44

ય. ૪૪ ૧ = ૩૧માયા > લાલાયુનલમ્યન્દરિ તી કો દ્વાપાની માહીય-

वैहिं चेव अपञ्चताण मृष्णमाणे अहिंपू एय गुणहाण, एनो जीवसमासो, छ अवन्त्रचीते, सच पाण, चचारि सण्णाजा, देसगदी, पर्वादियनादी, वसकात्रा, दे जाम, वृतिसबेदो, चर्चारि कसाय, दो अष्णाण, असनयो, दो दसण, दहनेण काउ सक्क 1664 टेस्साओं, भावेज पम्पलस्सा, भवसिदिया, सामण्यम्मच, सिन्जिजो, आहारिजो अजाहा रिणो, सागारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वाभ्य ।

्ष्यमलेस्मा सम्मामिन्जाइहीण भण्णमाणे अस्यि एव गुणहाण, एऔ जीवसमामा, छ पञ्चित्रम्, इस पाण, चचारि सण्णात्रो, विष्ण गरीत्रा, पचिदिपजारी, वसमात्रा, देन जोग, विश्वि हेद, चचारि कमाय, विश्वि वाणांने वीहि अण्यांनेहि मिस्सान,

व हाँ वधनेस्वायाने लासामृतसस्याद्देषि वीयोंके व्यवधानहालम्बस्य भानाप करने पर्—एक सासादन गुणस्थान, एक संग्री अपयोज्त जीयसमात, छहाँ अपयोज्तिया नात वास वाद वाबाद, विभाव पत्ना स्वजात चलाव, वाजा विभाव वाद रामणारावाचा च । तेत, पुरुषदेत बार्ते क्याय, व्यद्धि हो अज्ञान, अलगान, धाहिके ही ह्यान स्वयान स्वयान ि उहि देशाय भारते प्रात्ने द्वा भव्यतिव्हेंक, सावाववास्त्रमण, सहिद, आहारक,

पम्बद्धियायात्रे सम्यग्निष्यादि औद्यांके भासाय बहुने पर-एक सम्यग्निष्यादि हेवात, दक्ष तभी पर्यान्त जीपतमास एडॉ पर्यान्तवां इतो मान, वारो संहार, सरहाराहेड ्षत्र होत सीन गतिया एके त्रियज्ञाति, व्यक्ताय, वार्षे स्वोधोग, वार्षे स्वक्राय, वर्ष्णाय, व्यक्ताय, वर्षे व्यक्तिक सीन गतिया एके त्रियज्ञाति, व्यक्ताय, वार्षे स्वोधोग, वार्षे स्वक्षयोग भीरादिष्ट

न व्यव्ह पद्मलद्द्यायांके सासाइमनस्यरहरि श्रीयांहे अपयाप्त भाराप E 9 8 4 14 8 €1å वद्योगस्वाचा है सम्पर्विभव्याद्योग् श्रीवींके भागाप

E F

प्रमान्त्रः प्राप्तः इत्तेष क्रतेमा से, नोष स्थासकार का देवे, प्राप्ते

१ ज्या १ १० १ राज्यात १ तात्य ११ मृत्युक्ते, १ता वास्तर<sup>ा ॥</sup> १ - १ १ ११ १ १ ताला, (अल्ब्रुक्तिस, साम्युक्तिस, १८००

The second of th

when we then you have the help we have a first of the second of the seco

- 4

4 6

4 14

A not seek work and work a day to be durat desired.

धत-पुरुषणाणुयोगहारे *छेस्सा-आटाववज्जन* देत जोग, विणि वैद, चनारि कनाय, विण्ण णाण, अमनमो, विणि द्त्तण, दस्वेण छ उत्तरात्रात्र विशेष्य प्रमानस्यात्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र उत्तरात्रात्र प्रवेष्ण् प्रमानस्या, भवसिद्धिया, विशेष्ण् सम्मन, माण्या, ब्राहारियो, सागारुग्रचा हाति अणागारुग्रचा वा"। [ 000 वैमि चेर अपन्नचाय मण्यमाणे अस्य एच गुणहाण, एचा वीरममाना, छ वराजवीत्रों, तच पाय, चचारि सण्णात्रों, दर नणुसमादि वि दो गदीत्रा, पविदिय बादी, वसकाओं, विभिन्न बोग, युरिसबेद, बचारि क्याय, विभिन्न णाम, अमजमा, विध्यि देसण, दुब्बेण बाउ-मुक्किस्साओं, आरेण प्रमतिस्ता; मननिद्या, विध्य वस्मच, सिन्नियो, आहारियो अयाहारिया, सामान्यसचा होति अणागान्यसचा रा । वारों पचनयोग, भीशारिकवाययाम और पेनियंववाययोग वे दुन याम, नीनों वद वारों हण्य, ज्ञादिक ताल बान, अस्त्रयम, आदिक ताल दचन, प्रस्ते धर्मो अस्त्राच वाक ्राप्त भाषा भाषा, अस्वभा, आदक तान वसन, वन्यत अव करणा नावण पर वस्ता अव्यक्ति के आपरामिक आदि तीन सम्बन्ध्य, सिक्कि आहारक सावणाणणी और अनाकारोपयोगी होते हैं। उन्हों प्रस्तिपाया है अस्यमसम्बद्धि जीयों के स्वयानकारसक्ती व्याप्तक करे एर—एक भीवरतसम्प्रदाष्ट्रं ग्रावसातकान्यान्यः आवाक व्यवसातकान्यः ग्रावस्थाः व्यवसातकान्यः व्यवसातकान्य तात मात्र वर्षा समाप्त वेषणांत्र और माउपमान वे दो गरियां वर्षा समाप्त व्यवस्थान ाव अव बार्स सवाद, व्यामत आर अनुष्यमत व वर भाग । अभितिरहासिम, वैनिविहासिम और हामणकाययोग छे ताव धाम। द्वरप्रवह बारी बहाव न्यारहात्म् । यात्रावद्यां आहिंदे तात्र द्वात् प्रदास द्वात् आर अर्थन्त्र नात् कराव महरता। महरतिमुक्तः भीतराभिकः माहि साव स्टायसकः साक्षः आहरकः अवस्थान वास्तः पद्मेतरयायाने असपतसम्याद्दाष्टि जीवीं के पर्याप्त आब्दाए 81 W .. 144 प्रधानस्थाया है अस्थानस्थायग्यांचे जीवींचे अवस्थात आसाह

पम्मलेस्सा सजदासजदाण मण्णमाणे अश्यि एय मुणहाण, एत्रो जीवनमाले, <sup>इ</sup> पजचीजो, दस पाण, चत्तारि सण्णाजो, हो बदीजो, पाँचदियजादी, तरहात्रो, <sup>इत</sup> जोग, तिण्णि नेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, सनमामनमो, तिण्णि दसण, दल्ल इ लेस्साजो, मारेण पम्मलेस्सा, उत्त च पिँडियाएं—

> केस्सा य दब्न भाग कम्म पोकम्मिनस्सय दब्ब । जीवस्स मानकेस्सा परिणामो अप्यणो जो सो ॥ २०८॥

भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मच, सण्जिणो, आहारिणो, सागारुमञ्जूचा होति अणाणि वजुत्ता या<sup>ण्य</sup> ।

पम्मलेस्सा पमत्तमजदाण मण्णमाणे अत्थि एय ग्रुणहाण, दो जीवसमास, ह

साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते है।

पमलेस्यायाले स्थतासयत जीवाँक आत्याप कहने पर—पत्र देशविरत गुजस्तान स्थ सब्दी पर्याप्त श्रीयसमास, छहीं पर्याप्तिया, दशों प्राण, जारों संब्राप विर्वकार्त और महुष्पगाति ये दें गतिया, पर्वोत्त्रपज्ञाति, इस काय, जारों मंगीयोग, जारों ववनवोग से भीदारिकशययोग ये यो योग। तीनों वेद, जारों क्याय, आदिके तीन बान, सप्ताबस्य, आदिके तीन दशन, प्रकास छहीं लेस्याप, भायसे पद्मलेस्य होती है। पिन्हा नावं प्राप्त कहा भी है—

बेदमा दो प्रकारनी हे, इध्यखेदमा और भायबेदमा। नोकमवर्गणाओं विविश्व कमवर्गणाओं नो इध्यखेदमा कहते हैं। तथा जीयका क्याय और योगके निभिन्नते हुनेताओं जो सारिमक परिणाम है, यह भायने देवा कहतारी है। ६२८॥

बदया भावापके मांगे प्रव्याचिदिक, औपश्रामिक सादि वीन सम्यक्त, सिंह, साई एक, साहारोपयोगी और अनावारोपयोगी होते हैं।

पप्रलेश्यापाले अमत्तसंयत जीवींके साराप कहने पर—एक प्रमत्तस्यत गुक्स्यतः सही-पर्याप्त और सदी अपर्याप्तये दो जीवसमास, छहीं पर्याप्तिया, छहीं अपर्याप्तिया, हर्गे प्रक्

र जा नवी ' विदिवाद ' इति पाठ ।

त्रे ४५१ पद्मेखद्यायांचे सयतासयत अधिकि व्यवाप

| रू<br>देख | ही<br>इ<br>इ |  |  |  | R |  | . 3 | 34<br>34<br>34<br>34 | ३ ।<br>वैदड<br>व | र ६.<br>६ द<br>हिना | η, ξ<br>ηι, ε | म् स<br>स आर<br>झा<br>झारो | 8 21 84<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | I |
|-----------|--------------|--|--|--|---|--|-----|----------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---|
|-----------|--------------|--|--|--|---|--|-----|----------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---|

```
05 1
                        धत-मस्त्वणाणुगीगहारे जेस्सा-आटाववण्णण
    पञ्चचीओ छ अपन्यचीओ, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, मणुसगरी, पार्च
   दियजादी, तसकाजा, एमारह जोग, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, चचारि णाण, तिष्णि
  संवम, तिण्यि इसण, दुन्नेण छ लेस्साओ, भावेण पम्मलेस्सा, मवतिद्विया, तिण्यि
                                                                     1000
 सम्मन, सिष्णियो, आहारियो, सामाहन्युचा होति अयागाहन्युचा वा "।
       <sup>"प्रम</sup>ेस्सा अपमचभवदाण मण्णमाणे अस्यि एव गुण्हाण, एत्रो जीवसमासो,
छ पञ्जवीञो, इस पाप, विणि सण्णाञो, मणुसगदी, पर्विदिचडादी, तमकाञो, पव
```

वात माण, वार्त सजाए, मञुष्पमति एवे जिएजाति, वसकाए, वार्त मनोधीम, वार्त एवन रीता, श्रीहारिक काययोग आहारक स्थायोग और आहारक मिश्रकाययोग थे गारह योगा वीची हत्। वार्षे स्थाय, आदेखे बार बान, सामाविक, छ्रोवस्थापना और परिवार हेगुव्सक्य से ्व सवम, आहि तान वसन, मध्यते छुद्रां वेस्यापं, सायते वस्रवेस्याः अध्यक्तिकः, पर्माप्तिक सादि ताम सम्यक्षत्र, शक्कि, आहरत्व, साकारोपयोगी और अन कारोपयोगी

पान्हरायाले सामाचलवत ओगेंहे भाताप हडूने पर--पह भागाचलवत गुणस्पान, पह सही एक्टिन जीवसमास, वहाँ एक्टीविया, देवों प्राव, भाहरसमाह दिना होए सीन संबाद, महाप्ताते, पदी निषवाति, मसकाव, वार्ते मनोयोग वार्ते वस्तयोग और भारा

```
I was
                    प्रचेहर्यापाले व्रमत्तस्यतः आगाँके मालाप
                                  381 GE 481 C
              ९धोउएगयाने अवसक्तस्यतः आयोंके सालाप
```

4 1 40 FF g

जोत, विष्णि वेद, चचारि प्रमाय, चचारि णाण, तिष्णि मुत्रम, तिनि दस्ता, छ छेस्याओ, भारेण पम्मलेस्या, भार्यमिद्धिया, निष्यि मम्मन, मिनाणा, याहा सागारुवजुचा होति जणागारुवजुचा वा ।

सुस्कलेस्माण मण्णमाणे जित्य जनीमि विगा वेग्ह गुणहाणाणि, ने नीवम छ पञ्जचीयो उ अपञ्जचीया, दम पाण मच पाण नचारि पाण है। पाण, व सम्मात्रो सीमसण्या वि जरिब, विभिन गरीत्रो, पविदियनादी, वमकात्रो, वण जोग, तिष्णि देद अवगद्देदी वि जात्व, चनारि क्याप अक्रमायो वि अर्ति। णाण, सच सञ्जम, चचारि ६मज, दब्येग छ लम्मात्रो, नारेण सुरहेन्या, मर्वानीय अभवतिदिया, छ सम्मच, सण्जिणो धेन मण्जिणो जेन जमण्जिणो नि जीच, जाहाँ अणाहारिणो, मागारुपनुचा होति अणागारुपनुचा वा मागार-अणागागीह उप बजुचा वार्षे ।

रिककाययोग ये नी योग, वीनों येद, चारों कपाय, आर्दिके चार दान, सामाधिक छ्दोपरा भार परिद्वारिवशुद्धि य वीन सयम, आदिके तीन दशन, द्रव्यक्षे उहीं उदयाय, मा पुंचलेह्या, मृत्यसिद्धिक, ओपदामिक आहे वीन सन्यनत्व, साईक आहारक, साझपेर और अनाकारोपयोगी होते ह।

गुरू छेस्यानाछे जीवोंके सामान्य बालाप कहने पर—अनोविकन्ता गुपस्यानहे दि बादिके तेरह गुणस्थान, सबी पर्याप्त और सजी अपर्याप्त ये दी श्रीनसमास, हर्दी पर्याप्त एडॉ अपर्याखिया, दुर्गे माण, सात प्राण तमा स्वीतिकेनलकी नपेशा बार प्राण में दूर चार्ते बहार तथा श्रीणसङ्गास्यान श्री होता है, नरहगतिक विना होप होन गतिया है न्त्रियजाति, असक्यय, पन्त्रहों योग, वीनों येद तथा अपगतिवृद्ध्यान भी होता है, बी कपाय तथा अन्यायस्थान भी है। आहाँ ग्रान सावीं सबस, बारी दर्शन, दूबल प्र हेर्याय मानसे शुक्रहेरया, मध्यक्षित्रिक, अम नसित्रिक, उर्दे सन्दनस्य, सहिक हर खिक और समुद्रिक इन दोनों जिन्हराँकी रहित भी स्थान होता है, आहारक अनासाई साकारीपयोगी और अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार हम दोना उपयोगी अप

उपयुक्त भी होते है।

# 843 राक्टरपात्राले जीवींके सामान्य आराप

to x 2 2 2 to 21x c o x Et 2 f 2 क्यासप ६व ७ हिन्त स्तास व

1,11

स्त-मस्त्रणाणुयोगहारे डेस्साः नाटा त्रवण्यण वेसि चेर पञ्चाण मण्णमाणे अस्थि तेरह गुणहाणाणे, एञो वीवनमातो, छ पनचीओ, दस पाण चचारि पाण, चचारि सण्याओ सीणगण्या नि अस्थि, विर्णिण गरीओ, पॉचिदिराबादी, वसकाओं, एमारह जोग, विश्यि वेद अगगदोदो नि अतिथ, चनारि स्माय बक्रमानो वि अस्पि, नह णान, सच सवम, चनारि इसन, दन्नण छ ल्स्माबो, मारक सुर्वस्तामा, भरानिदिया अभगतिदिया, छ सम्मन, सब्बिणो पर सब्बिणो पर न िंग्वो नि अरिय, आहारियो, सामारुवज्ञचा होति अणागास्वज्ञचा वा सामार अणागासह

वैभि चैर अपन्तवाण मृष्णमाणे अस्यि एच गुणहाणाणि, ए.सा जीरममामो, छ ज्वचीजी, तत्त पाण दो पाण, चचारि सण्णाओ नीवसण्या रि अस्पि, दव मणुनगरि वि में गरीओ, प्रविदियनादी, वत्तराजी, चचारि जीम, श्रुरिमस् अस्मद्ददरा हि अभि,

उ ही मुद्र नेस्याबाछे अत्याक पर्यान्तवानसकार्थ भाराप बहुने पर-भादिक तरह गुक रेपात पत्त त्यां प्रयोद अधाक विश्व विश्व वा नात्वस्य व के प्रपट नाविक व रहे अक इ.स. पत्त त्यां प्रयोद औरतमात, एवां प्रयोत्वियां, रहां याव वार स्वान वारों स्वार रापा ्या प्रभाव प्रवास्त्र जा उल्लाल, छटा प्रभावत्यः, २०० व्या प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त भीवमजारमान भी होता है, नरकमतिके विना तोच तान गतियां, एवं नियमानि हतहाव राज्याच्याच्या स्वाह के वर्ष भावक भ्या व्यवस्था स्वाह के व्यवस्था स्वाह के वर्ष के व्यवस्था स्वाह के वर्ष के व मा अक्रायस्थात भी दोता दे अग्नें बात, सामें संयम, बारों हात इस्वत कर्रों संसार विष् हार हरेया। भाषां स्थान कार्याक्षेत्रिक छहीं सम्प्रकल स्विक तथा स के कर्णा तिहरू हुन होनी विक्रमोंसे रहित भी स्थान होता है आहारक ताकरायाण और ाकारेपचीमा तथा साकार और अनाकारहर होतीं उच्चोमीने मुगवर उच्चक था हात है।

उन्हीं पुरुष्टवायाले वायोके अवयोजनायसम्। आवाय बहुन पर-विध्वाराष्ट् कृषा निक्रमाराक्ष आठाक करनाना । त्याच विकास व टाव निक्रम व दिव मण्यास अधिसमास एडी अण्यासिया सात द्वाय आहे ही मान काहे सज्जय नदा नपदात जायसमास एटा नपदााक्षण सात भाग नार मांगण बाम सङ्घाण नर बिह्मान भी है। इयमिन भार मनुष्यमति ये हैं मानण देना नर्देशन वसद्वर तकारतवस्था बारा यात्र पुरववह तथा अवस्तवहरूधाव भी ह बारो इस्टर तथा गद्भ तद्दवाचा र जावीक पदाप्त भाराप

चचारि कसाय अकसाओ नि अत्थि, च णाण, चचारि सजम, चचारि दसण, दमण काउ सुरुक्तेस्माओ, भारेण सुरुक्तेस्मा, भर्गाभिद्धिया अमर्शाभिद्धा, पन सम्मण, सिष्णणो पेत सिष्णणो पेत अमर्थिणणो, आहारिको अणाहारिको, मागाठवजुना क्षि अणागाठवजुना वा सामार-जणागारिहि जुगबद्दवजुना वा<sup>र्</sup>।

े सुक्कलेस्मा मिन्छाइहीण सम्माणे अस्य एय गुणहाण, देा बीउसमाना, ह पज्जवीओ छ अपञ्जवीओ, दस पाण सच पाण, चचारि सम्माओ, तिण्मि गरीक, पचिदिपदादी, तसकाओ, औरालियमिस्सकायबोगेण निणा बारह जोन, तिन्ति ही,

सक्यापस्थान भी है, निभगावधि और मन प्रवेषप्रानके विना रोप एड हान, असम्ब सामायिक, ऐदीपस्थापना और यथास्यात ये चार सवमः, वारों दर्मन, द्रम्ये ह्रान और गुरू देरवाय, मायसे गुरूनेस्याः मन्यसिदिक, अभन्यसिदिक। सम्यामिष्यायके स्व रोप पास सम्यक्त्य, सबिक सथा सबिक और असाक्षक हान होनां निक्त्योंसे रहित मा स्वान है, माहारक, अनाहारकः साकारोपयोगे और अनाकारोपयोगी तथा सानार और अनाक्षर इन दोनों उपयोगोंसे युपपद उपयुक्त भी होते हैं।

द्युत्केद्याशके भिष्यादाष्टे जीयोंके सामान्य भारत्य बहुने पर—यक निष्यार्थि उर्वे स्यान, सब्री पर्याप्त और सब्री भपयाप्त ये शे जीउसमास, उहाँ पर्याप्तिया, उहाँ भपय राष्टी स्यों मास, सात बाल। सारों सब्राप, नरम्मतिके दिना दोष तीन मतिया, पर्वेद्विपज्ञाते, इन स्वय, औद्वारिसमिधकाययोग और आद्वारकत्वाययोगद्विकेके दिना दोष बार्ट्स योग, तार्ने स्

| # ¥ \$                                         | शुद्रछेदयाबाळे जीपोंके भएवान्त मालाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह जो प या<br>राज १ ६ ज ७<br>वा. व ज २<br>श्राह | विश्व के का को वे का का सब के स त । को का सा । वे के स त । को का सा । वे के स त । को का सा । वे के स त । वे के स |

# 4. ४ > गुरुटेरवाचा ? मिच्याहारे श्रीवोड सामान्य भाडाप

| मु बी, याश्रास स<br>र र रहा १० व   १ र<br>प्रास्त्र १ र व   १ र<br>प्रास्त्र १ व व व<br>र ब | का <u>या</u> वंकताता<br>१ रेके ३ ते ३<br>पंजात अशा<br>वंद<br>जी १<br>वंद<br>का.१ | सप द व सावनक्षा ।<br>१ २ इ६ १ १ १ १ १<br>वस पहाला १ व १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

[ 49.1 चचारि कमाय, तिब्लि अल्लाल, असलमो, दो दसण, दुल्लेण छ तेस्माओ, मारेज सुनकलेस्सा, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिन्डच, साम्मिणो, आहारिणो अणाहारिणा, सागाहरजुचा होति अणागाहरजुचा वा ।

वेर्ति चेव पञ्जचाण अष्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एओ जीरसमासो, छ पञ्ज चोत्रो, दस पाण, चचारि सण्यात्रा, विण्णि गदीत्रा, पचिदियवादी, वनस्रात्रो, दम जोग, तिष्णि वद, चतारि कमाय, तिष्णि अष्णाण, असजमो, दो दमण, दब्देण छ लेस्मात्रो, भावेण सुकरलेस्मा, भवसिद्धिया अभरामिद्धिया, विच्छत्त, सांच्याची, आशारिना, सागाहरजुवा होति अणागाहरजुवा वा" ।

वेसि चेव अपञ्चचाण अञ्मयाणे अस्यि एय गुणहाण, एत्रा जीवगमाना, छ अपज्जातीओ, सच पाण, चचारि सण्णात्रा, देवगदी, पासदियजादी, तमकात्रो, र जाग, इतिनदेदो, चचारि कताय, दो अण्णाण असवमो, दो दमण, दन्त्रण साउ-गुक्तस्सामा,

चार्षे कराय, तीनों अज्ञान, असपम, आहिके हो दर्गन, तम्पते छहाँ शरपार्थ, भावते प्रहेवेस्याः भव्यासिविकः, अभव्यासिविकः मिथ्यात्वः, सहिकः, भाहारकः, भनाहारकः साध्यतः पयोगी भीर अनाकारोपयोगी होत है।

उन्हीं पुरुलेदयायाल विष्याद्यप्र जायाके पर्याप्तकातसक्त्यी श्रालय कहन पर- एक विध्याद्देशि गुणस्थान, एक सम्रा प्रयान आयसमात, छडीं एवाक्तियां, इनों माल बारों सहार, नरकगतिके विना दोप तीन गतियां, पविश्वियमाति असकाय, बारों मनोवास, बारों क्वबदाव भारतिहरू काययाग और पित्रियककाययोग ये इहा योग तीना यह आरों कवाय तीनों अहार. मसयम, भादिके दो वर्षान प्रव्यक्षे छटों रेहवाय भावके गुह्रजरवा। भव्यासाँडक अज्ञान ति।देहा मिच्यास्य, सबिक, आहारक, सावारोपयोगी और अनावारापयागी हात है।

उन्हीं गुद्धलेद्यायाले किष्यादाध अविदे अपयाप्तदावसवन्ती आताप बहुब पर-रक मिथ्याहारी गुणस्थान, एक शही भववात जीवसमासः छहीं भवशान्तवां सहत माच कारो तकार, त्याति, प्योदित्यजाति वशकाय, शक्तियकासिक भार काम्यकायपाय स हा पास दिवयेष, चारों क्याय, आहिके हे। अज्ञान, अक्षयम आहिक हा ब्रह्मन, मुख्यस बारान और # 84c

गह केरवामा है मिथ्य राष्ट्रि श्रीमा है पर्याप्त ध्यक्तप

भावेण सुक्तलेस्सा, भनमिद्धिया अभनसिद्धिया, भिच्छच, सिणणो, आहारिणो अणहा रिणा, सागारुनजुचा होति अणागारुनजुचा चाँ ।

सुकरुरेस्सा सासणसम्माइटीण भण्णमाणे अतिय एय गुणहाण, दो जीवनाण, छ पञ्जचीओ छ अपज्चचीओ, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, तिण्णि गरीओ, पिंचिंदियजादी, तसकाओ, तारह जोग, ओरालियिनिस्मकायजोगी णित्य। नारण, दर मिन्छाइड्डि सासणसम्माइटीण विरिक्त मणुस्मेसुप्यज्जमाणाण अमुणिय-परमत्याण तिम लेहाण सिक्तेलेण वेज पग्म सुक्रिलेस्साओ फिड्डिक्म क्रिण्ड-णील काउलेस्साण प्राहण भवदि। सम्माइटीण पुण मणुस्सेसु चेज उपपज्जमाणाण मदलेहाण समुणिदपसम्पाण अद्दत्तम्यवतिम्ह छिण्ण जाइन्जरा मरणिस्ह दिण्णाउदीण' वेज पम्म सुम्कलेस्साओ विरत

शुक्क लेरपाप, भावसे शुक्रलेरवा, भव्यसिद्धिक, अमर्व्यासिद्धिक, मिध्यात्म, सिक्क, आहारह अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

गुल्हर्यस्थायां सासावनसम्बग्दिए जीयों के सामान्य आलाप कहने पर—एक सासाव गुण्हर्यान, सबी पर्याप्त और सबी अपर्याप्त ये दो जीयसमास, छहाँ पर्याप्तिया, छते अपर्य प्तिया। त्यों प्राण, सात प्राण, चारों सम्राप, नरकातिक विना दोप तीन गतिया, वर्ष प्रिया। जाति, जससम्बग्ध, औदारिकमित्र बोर आहारकस्वायगांगिकक विना दोप वाद दो कि, तिर्यं और कि तु यहा पर औदारिकमित्र बोर आहारकस्वायगांगिकक तारण वह है कि, तिर्यं और मित्रुप्ताम उत्पाप होनेपाले, परमाथक अज्ञानकार और तीन रोभक्यायाले एवं मित्रार्या और सासावनसम्बग्दि देवों के मरते समय सक्केश जरवन हो जाते ते ते न प्राण रेवर साथ नष्ट होकर छण्ण, नील और कापोत केदयामेंस यणसमय को एक रुप्त हो आती है। रिन्यु तो मनुप्ताम ही उत्पाप होनेपाले हैं, प्रत लोभक्यायवाले हैं, परमार्थक जानकार है, भीर जिन्होंने जनम, जर्म और मरावक्ष नष्ट करनेवाले अरहत भगवन्तमें अपनी युद्धिक जम्म है देसे सम्बन्धि देवोंके विरतन (पुरानी) तेज, पन्न और गुक्त केदाय राज हता है

## ९ प्रतिषु ' किण्यबुद्धीण ' शति पाढ

णांत्रो वाच जतीमुद्दुच ताच ण मस्मति । तिष्णि वेद, चचारि रुसाप, तिष्पि प्रन्ताप, जमबमा, दो दसय, दप्बेण छ ठेस्सात्रो, मावेण सुक्रम्लेस्सा, मवशिदिपा, सास्व-सम्मच, सर्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सांगाहबनुचा हॉति अणामाहबनुचा वा" ।

"विर्धि चेच पञ्जचाण अष्णमाणे अस्यि एय गुणहाण, एवा वीवममामो, **छ** पत्रवीओ, दम पाण, चचारि सध्याओ, विध्यि गदीओ, पर्चिदियजारी, तमकामी, **दम** चोण, विष्यि चेद, चचारि कसाय, विष्यि अणाण, असवसी, दा *दमम, दम्बस* **छ** 

धनन्तर अन्तमुद्रत तक नए नहीं हाती है, हतानिय "मुहनेर्यायाने विष्याशिष्ट और स्वकार्य सम्पर्देश जीयोंके आहारियमिश्वजाययोग नहीं होता है। योग धानापके व्याप तीनी वेर् काय तीनी अद्याप, असी अद्याप, अस्वयम, आहिक से दर्शन, प्रस्यो यही द्वाराष्ट्र, आबारे पुरुवाराम स्वयद्वित्वक, सासादनसम्पराय, अविक, आहारक, अनाहारक। साहार्यप्रोपी भीर धनाकारोपयोगा होते हैं।

नहीं पुत्रवेदपायां सांसार्वसम्बद्धार श्रीयां पर्वात्वस्वस्थां भावाय बहर र-पर सांसारत गुणस्थात, यह समें पर्यात श्रीयसमात, यही वर्षाणिना हों समें मान वर्षों सम्मार तरमातिक विना दोव तीन गोतिक त्येत्रिकारी, वर्षास्था सांधी समाधा व वर्षों वचन त्यातिक विना दोव तीन तीन त्यातिक सम्बद्धार स्थाप सांधी वहा सांधी वहा सांधी वर्षों वचनयोग, भाहारिकारयोग भाह विज्ञानिक सम्बद्धार स्थाप, सांधी पुत्र श्री स्थाप, सांधी स्थाप, आहरे हो दर्शन, व्यवस्था प्रस्ति स्थाप, सांधी सांधी

म ४६० - गुक्त हेरवायाचे सासाइनसम्बन्धारे श्रीबोंडे सामान्य धावाप

ने ४६१ - गुक्तिद्वाया रे सासाहबसम्यण्टाष्टे जीवीक एवण्य भाडाय

. यो प्राप्त वर्षक को देखक तर द क कता.

प्रस्था । जा स्टब्स के क्षेत्र के के स्टब्स क

ठेस्साजो, मारेण सुक्कठेस्सा, भवसिद्धिया, सासणसम्मच, सम्मिणो, जातीत् सागाहबतुचा होति जणागाहबतुचा वा ।

वेसिं चेव जपञ्चचाण भष्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एवा बीरसमाने, व जपञ्चचीजो, सच पाण, चचारि सण्णाजो, देवमदी, पचिदियजादी, तसकावो, दा वेण पुरिसवेदो, चचारि कसाय, दो जण्णाण, असजमो, दो दसण, दव्वेण काउ-सुन्क्रवेसामे मानेन सुन्करुस्सा, मनसिद्धिया, सासणमम्मच, सण्णिणो, आहारिणो अण्यारिके सामान्त्रत्वचा होति अणागाठनज्ञचा वा"।

सुक्रकेरसा-सम्मानिच्याइडीण भण्यमाणे अत्य एय गुणहाण, एते के समामो, छ पञचीओ, दस पाण, चचारि सच्याओ, तिण्णि गर्रओ, पिंधिकक्ष तसकाओ, दस जोम, तिष्णि येद, चचारि कसाय, तिण्णि णाणाणि वीदि अण्याशी मिस्साणि, अमजमो, दो दसण, दच्येण छ छेस्साओ, मारेण सुक्रकेरमा, भागिशिष,

राष्ट्र रशा तर सम्योगानाशि सी में सालाव वरने पर—पश्च काशामणाती पुत्रस्थान, पश्च धनी-पर्यान्त जीवभागान, छत्नो प्रशानियो, त्या प्राण, बारी संतरी, तर्र बर्वेड दिना दाव तान गतिया, पर्यान्त्रपत्नानि, सरकाय नारी प्रशासन, बारी वनत की केर्न्सान्डसप्यान कीर विज्ञविकसाययोग ने दश्च योग, तीनी वह, बार्स क्यान, तैने क्यानील मिन्नित नाहिस्त तान बान, सरस्यम, नाहिस्त दा वर्गन, प्रथा रही कशार, सन्

14

इस स्था बहु का ल बचा, व नहीं नकी

C 1 1 1/2 1

सम्पतिष्येष, तामान्तनस्यस्य, सबिर, आहारन, साकारोवयोगी और अनाधारा तेण होते हैं। उसी पुरुष्ट्यायाले सासान्तसस्यग्वरि जीवोंके अपयाप्तनालसवायी आनाग हार्य

पर—पक्ष सारावृत गुणस्थान, एक दोडी भयपारत आयाक भयपारतकालम या भाग वर्ष बारो यंजार, देवानि प गेन्द्रियज्ञाते, वकाव, येनियिक्रमिश भीर कामकायगा वे के याम, पुरच्चेत्र, मार्ग कमार, भाविके दो अञ्चान, सस्यम, साविके दो वर्षोव कमार प्रति क्रिके साम, पुरच्चेत्र, मार्ग कमार, भाविके दो अञ्चान, सस्यम, साविके दो वर्षोव कमार प्रति क्रिके सर गुरू देवण्य, भाविके गुरूरेन्या, प्रत्यसिद्धिक, सामादनमस्यस्य, साविके, भाविके स्वन्द्रारक, साव्यक्षप्रयोगी भाव बना गराययोगी होते के

६६५ - ृष्ट्यस्यायात्र सामाद्वसम्यादिः तीर्थाः भगवान्त माताः।

सम्मामिच्चन, सांव्याणो, आहारिणो, सागारुवजुचा होंति प्रवागारुवजुचा वा<sup>गा</sup>।

सुक्लेस्सा असवदसम्मादद्वीय भव्यभाषे वस्य स्य सुगद्वान, दो वीससगात, छ पञ्चतीको छ अपञ्चयोको, दस पाण सच पाण, पचारि सण्याको, तिच्य गदीको, पर्षिदियवादी, तसकाको, तेरह कोम, तिच्य तेद, पचारि क्याय, तिच्य पाय, अपवमो, तिच्य स्वण, द्व्येष छ लेस्साको, आवेष सुक्कल्या; वर्राधिद्वपा, त्रिच्य सम्मन, रुच्यियो, आहारिणो ज्याहारिणो, सामाहबनुवा हाँति अणागाहबनुवा वा"।

पुरुदेश्याः जन्यसिदिक, सम्याग्मस्यास्य, सहिक, आहारक, साध्यपेपपोगी आर अन्य कारोपयोगी होते हैं।

पुरुषेश्वायां अस्वयतसम्बन्धाः जीवोके सामान्य आसाव कार्त्र वर—यह ध्वितः समान्य हिं गुप्तस्थान, सही-पर्वाच्य और सहा अपर्याच्य ये हो जायसमान, सही-पर्वाच्य और सहा अपर्याच्य ये हो जायसमान, सही पर्वाच्य के स्वतं अपर्याच्य होता है तिन होते होता होते वर्ष कार्य अपर्याच्य के स्वतं योग ताओं वर्ष कार्य पेषे रिवाच्य में सामान्य कार्य के स्वतं योग ताओं वर्ष कार्य पेषे रिवाच्य में सामान्य कार्य कार्य के स्वतं कार्य कार कार्य कार कार्य कार

१ ४६३ पुक्लेड्सायां सम्पन्धियादि जारों के भारतप

| हे है है कि अहे हैं हिंद कर है. जा जा नहीं जोर वह जे करा है जे हैं है जे हैं कर है. जिस | हैं जो   य  जा   तेया   देशन चो है। जा तब है के बार कर | 75. <sub>1</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

में प्रध्य - नव्यत्रतात्वाचाने अस्तवतसम्बद्धि क्रीवोढे सामान्य आजाप.

| 4 858                                  | 34995                                          |                              |                       | 6E E          | à = | 4 64                 | 40                | €., |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----|----------------------|-------------------|-----|
| <u>इ.</u> जी<br>१ व<br>१ वे संघ<br>संघ | द्र क स्वत्य<br>स्वत्य प्रदेश<br>स्वत्य प्रदेश | e) 4<br>e) 4<br>e) 4<br>e) 4 | ; ;<br>;;<br>;;<br>;; | t t<br>48 4 4 | 3   | स्तर ह<br>इस<br>इस्त | स्ता क<br>सर्वा क |     |
|                                        |                                                |                              |                       |               |     |                      |                   |     |

वेसि चैन पज्जचाण भण्णमाणे जित्य एय गुणहाण, एओ जीनसमाण, पज्जचीओ, दस पाण, चचारि सल्णाओ, विण्णि गदीओ, पाँचिद्रयजादी, तमकाओ, रे जोग, विण्णि वेद, चचारि कमाय, विण्णि णाण, असजमो, विण्णि दमण, दन्त्रण संस्ताओ, भानेण सुक्करेस्सा, भनसिद्धिया, विण्णि सम्मच, सण्णिणो, आहारिण सामास्वज्ञचा होंवि अणागारुज्ञचा वार्ष ।

तेसिं चेव अपज्जचाण मण्णमाणे अत्थि एय गुणहाण, एत्रो जीतसाण, ह अपज्जचीओ, सच पाण, चचारि सण्णाओ, देव मणुसगदि चि दो गदीओ, पॉविंदिग्डारी तसकाओ, तिण्णि ओग, पुरिसवेदो, चचारि कसाय, तिण्णि णाण, असनमो, विणि दसण, दव्वेण काउ सुक्कलेरसाओ, भागेण सुक्कलेरसा, भनसिंदिया, ति<sup>णि</sup> ममन

उन्हों शुनललेद्यायाले सस्यतसम्प्रवृष्टि जीयों के वर्षान्तवालसवर्षा आलव हार पर—पर अधिरतसम्बन्धि शुणस्यान, एक सभी वर्षान्त जीवसमास, एको वर्षान्त्र मध्ये माण, जारों सद्याप, नरकगतिके विना शेष तीन गतिया, पहेन्द्रियजाति, इसम्प्रवृष्टा स्वार्ण, लोदारिन्द्रस्याप, जारों पदान्योग, लोदारिन्द्रस्याप और यिन्द्रियन्त्राप्योग ये द्या वार्ण विना से स्वार्ण, लोदों के स्वार्ण, लोदेके तीन द्वार्ण, लादेके तीन द्वार्ण, लादेके तीन द्वार्ण, लादेके तीन स्वार्ण, लादेक, लीदि साम्यक्ष्य, लादेक, लादि श्रीन सम्यक्ष्य, लादेक, भीददासिक आदि तीन सम्यक्ष्य, लादेक, भीददासिक आदि तीन सम्यक्ष्य, लादेक, भादारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हा

जन्हीं शुक्टडेर्यायाछे अस्यतसम्बर्धाः जीवीके अवयांत्रशास्त्रचा आहार हरे पर—पक अविरतसम्बर्धाः शुक्रकान, पर सची अवयांत्र जीवसमास, प्रदो अवयांत्रणः सात माण, चारो सजाप, वेयमित और महाप्याति ये दो गतियां, वये द्रियजानं, प्रमधन, औद्वारिकान में, विश्वविद्याम और वामिणकाययोग ये तान योग, पुरुववेद, वारो क्षण, आहेके तीन कान अस्यम, आहेके तीन दर्शन, द्राव्यसे वायोत और पुरु नेद्राय, भ्राव शुक्कटेरयाः भ्रव्यसिद्धक, औपश्चमिक आहे तीन सम्बद्धांन, सबिक, आहारक, सनाहार्षः

सन्पियो, बादारियो अवाहारियो, सामारुव उत्ता होति अनामारुव उत्ता वा"।

पुरस्केस्मा-भवरासवदा । भव्यमापे विश्व एय गुगदाण, एपो वीयसमासे, छ पत्रचीको, दस पाम, चवारि सप्पापो, दो गरीको, पविदियवारी, तसकाओ, पर जा, विध्य वेद, चचारि कमाप, तिथ्य पाप, सवमासवमे, तिथि दसप, दब्बेप छ रेस्साओ, मोचे मुक्केस्मा, मशोसिद्या, विश्वितस्मन, साध्यारी, आहारियो, सारास्वतुचा होति वापामकृश्ववा वा । ।

सुक्रतेस्ना प्रमचनवदा । मध्यनाचे अस्थि एय गुगहान, दो वीरतमामा, छ

#### साध्यरोपयोगी भार भनाकारोपयोग्ये होत है।

्रुत बेदयायां स्वकास्यत आर्यो अन्याद बद्देन पर—यक देशस्यत गुपस्थान, एक सभी प्याप काससास, एमी प्रयासिया द्रारो प्राप, सार्य सम्प्र तिर्वयाति भार सद्राप्य गाति ये दा गतिया, प्रदे नृपकाति, स्वकाय सार्य मगोगीन, चार्य यवनवीन भार अद्दारिक कृपयान पे स योगा तानों पेद, बार्य कथाय, भादिके दान ग्रान, स्वयस्थयम, भादिके तान रंगे द्रापति ग्राहों सेरायाद, प्रायति नृक्तनेराया भन्यस्थिकि, आर्यासिक आदि तान सम्यस्य, सर्वक, भाहारक, साक्ष्ररोपयोगा भार अनाकारोपयोगी होते हैं।

"उदस्तेरपायाते वनचसदत जीवों हे सामान्य नाटाप हरने पर-पह वमचसदत गुष

| 4  | ४६६ |   |     | J4 | ? ते | ξŪ | पार | बे अस | य १ | H4 | न्यन्द्राप्ट | और | तें के | 1पर्या | দ্ব • | य सप |         |  |
|----|-----|---|-----|----|------|----|-----|-------|-----|----|--------------|----|--------|--------|-------|------|---------|--|
| 5  | 3)  | ę | ¥7, | Ø  | 4    | F  | es. | को    | 5   | •  | 1            | 64 | 3      | à.     | ď     | स    | હત્ત્રુ |  |
| \$ | ŧ   | ī | d   | ¥  | \$   | ŧ  | 8   | .1    | 8   | ¥  | 1            | 8  | . 1    | ¥ 1    | 1     | ¥    | \$      |  |

| देरे संज्ञ अ | ₹ q<br>4 | त्र भीति हु<br>संवि<br>कार्य | हाउँ दर्व<br>कुउ<br>अह | हें हैं<br>इंदा | \$1<br>\$1<br>~ 7\d | माग्न वाक्षा<br>भेग भेवा |
|--------------|----------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| l            |          |                              |                        |                 | <br>                | <br>                     |

|    | ध६७ |   |   |   |    |   |            | द्यक्षा                 |   |   |      |    |     |     |   |       |     |     |             |
|----|-----|---|---|---|----|---|------------|-------------------------|---|---|------|----|-----|-----|---|-------|-----|-----|-------------|
| š  | की  | q | 5 | Æ | -  | Ę | <b>6</b> 7 | का इ<br>संस<br>संस<br>ई | ł | * | . 87 | a₹ | ¥.  | at  | * | 4     | 6.5 | 30  | 3           |
| ,  |     | á | , | ¥ | ₹  | ₹ | ŧ          | \$                      | ŧ | × | 1    |    | 2   | € € | ₹ | -     | •   |     |             |
| £a | æ a | • | • |   | 14 | ч | 4          | 2 8                     |   |   | 413  | 48 | 8 Ę | 4   | - | # 4   | 概   | 2.2 | FE.         |
|    |     |   |   |   | æ  |   |            | 21 s<br>1 a             |   |   | 41   |    | 44  | -4  |   | \$1   |     |     | <b>\$41</b> |
|    |     |   |   |   |    |   |            | का १                    |   |   | 34   |    |     |     |   | \$ 4t |     |     |             |

पज्नचीओं ठ अपज्नचीओ, दम पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, मणुसन् दियनादी, तसकाओ, एमारह जीम, तिण्णि नेद, चचारि कमाय, चचारि ण सजम, तिष्णि दमण, दृज्येण छ लेस्साओ, मानेण सुक्रक्लेसमा, भनेभिद्धिया सक्मच, सिष्णणो, आहारिणो, सामारुज्जचा हॉति जणामारुज्जचा वा<sup>न्य</sup>।

"सुनकलेस्ता अवस्वसन्तदाण मण्यमाणे अस्य एय गुणहाण, एवा जी छ पञ्जवीत्रो, दस पाण, तिष्णि सण्यायो, मणुसगदी, पर्विदयनादी, तसमा

स्वान, सवा पर्याप्त और सधी-अपर्याप्त थे दो जीयसमास, छहाँ पर्योध्निया, छहाँ भग हहाँ माण, सात प्राण, चार्यो सवाण, मनुष्याति, पचेन्द्रयजाति, असवाय, सार्ये स्वारं पचनयोग, औदारिकवाययोग, माहारकवाययोग और आहारसिक्षवाययोग योगः तीनों येद, चार्ये स्वाय, आदिके चार प्रान, सानायिक, छेदोपस्वायना और पिछादि ये तीन सम्प्रम् आदिके तीन दर्धन, इत्यसे छहा छेद्याप, मायसे नुक्रेस्या सिद्धन, औष्टामिक आदि तीन सम्प्रस्य, साधिक, आहारक सावायिक, अनुष्याप्त साविक नुक्रेस्या सिद्धन, आहारक सावायिक, अनुष्याप्त साविक निक्रेस्था

शुरूछेप्रयाचाछे अप्रमचस्यत आंवोंके आलाप कहने पर—एक अप्रमचस्यत स्थान, एक सदी पर्याच्य जीवसमास, छहाँ पर्याच्यिया, वर्षो प्राप, आहारसङ्गके येप तीन सम्राप, महाध्यगति, पर्वेन्द्रियजाति, यसकाय, खारों मनीयोग, वार्ती वक

| न ४६८ | गुनबढेरपावाले प्रमचसयत जीवों हे भाळाप |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|

| य जी प   शा छ   ग ह का यो प   क सा स्वय द छ स   छ । ते हे र<br>र र र र र र र र र र र र र र र र र र |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

म ४५९

#### शुप्रस्टेश्याचारे अभाचसयत जीवीके भाडाप

|          |       |     |                                   |     | -                |                        |     | <br>                              |                           | ****              |   |   | •                         |   |   |      |
|----------|-------|-----|-----------------------------------|-----|------------------|------------------------|-----|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|---|---|------|
| F-1 - 40 | की के | q i | य स<br>१० १<br>स्व<br>स्व<br>परि. | 7 t | च्या<br> १<br> व | यो<br>१<br>म<br>म<br>भ | 4 3 | का<br>मंद्रे<br>भूद<br>भूद<br>भूद | वंग<br>वामा<br>इदा<br>परि | द<br>हे द<br>विना | 1 | भ | ्र<br>जीव<br>श्रा<br>श्रा | 1 | 1 | 2 20 |

बोग, तिष्णि वेद, चचारि क्राय, चचारि णाण, तिष्णि सत्रम, तिष्णि दम्रण, दृष्टेग छ हेस्साओ, भावेण सुबन्तिस्सा, भवसिद्धिया, तिष्णि सम्मच, सप्पिणो, आहारिणो, सागाहरजुचा होति अणागाहबजुचा चा।

अपुन्वयरणपद्धि वान सर्वागिकेमि वि औष मगो, वेसु पुनकलेस्ना-वरि-रिचणकस्तामावादो । अलेस्माण अर्वागि-निद्धाण औष भगा चेत्र ।

#### एव डेस्सामग्गणा समता ।

मिवराणुवादेण भगसिदियाण मण्णमाणे मिन्डाइहिष्पहुढि बार अवसिन्द्रशिक्ष वि औष भगो । जारी भवसिदिया चि वचन्त्र ।

अमर्बासिद्वाण मण्णमाणे अस्य एव गुणहान, चोहम जीउप्रमाना, छ वर्ड पीत्रो छ अपञ्जवीतो एव पठज्ञचीत्रो एव अपञ्जवीत्रो एव पठज्ञचीत्रो एव अपञ्जवीत्रो एव अपञ्जवीत्रो एव अपञ्जवीत्रो एव पान मण पान स्व पान अद्व पान छ पान मण पान पत्र पान छ पान चलारि पान विलय पान, चलारि सण्याता, चलारि मणी प्रमान, चलारे पानी किया प्रमान क्षार पानी किया अप्रमान किया अप्रमान क्षार पानी किया अप्रमान किया अप्या अप्रमान किया अप्रम किया अप्रमान किया अप्रम किया अप्रमान किया अप्रमान किया अप्रमान किया अप्रमान किया अप्रम

भीर भीतारिकवाययोग ये नी योग, तानी वेह, खारें वचाय, भारक यान झाव सन्मा विक्त वेदेगेयस्यापना भीर पारहारिक्तीचे वे कात स्वयम, न्यार्थक नाव दगन प्रधान ८३ वेदराय, भायते गुस्केल्या, भयासिद्धक, धीयप्रधिक नाहि ताव र यवत्य साइट भारतक सावारोपयोगा नीर कानकारीययोगि होते हैं।

भाग्यक्षण शुक्रकानिके केवर सामीलेकारी शुक्रकान सहस्र शुक्रकराजा अ आर्थिक आराप भोच भाजाक समान ही डोठे हैं, वर्षोंके, इन गुक्रकारों में मुक्त करण हा प्रोड़कर भाग केरवाओंका भाग है।

ाशर अन्य कर्याभोहा आराय है। ठेरपार्थेद अयोतिकेपकी आर सिज जायों अध्यास आवायों के टा समाव होले हैं।

इस प्रधार छेरयामाधव्या समाप्त पूर्व ।

भाषभागियाके भाषावाचे सम्बंतिकिक श्रीवीके भारताय बहुव वर विध्य टाष्ट्र गुव स्पानके छहर सपीतिकेपरी गुजरपान तबके आताय भे व आदायोके स्थान हात हूं । स्थान बात पह है कि अध्य भारताय बहुते समय वक अस्पविधिक स्थान हा बहुवा ब्याहर ।

भसमासिजिक जीपोंके सामान्य सावाय करून पर—पक विभागति गुप्तरा व पीरियों जीपसमास रातें वयानियाँ रातें अववारिया। राज वया आया राज अपर तर पीरियोगियों सार अववारियों। हर्तों मान्य साथ का का का का का कर कर का पाप। साथ पाय पाय पाय राज साथ का मान्य साथ साथ कर का का कर करी समार पार्य तरियों पायों जीवेरी रातें का अध्यय आहर हा कराय हुआ कर कर करा पार, सीनों देश पारी कराय सीनों आहेब अध्यय आहर हा हराब हुआ कर कर करा

जनज्ञमो, दो दमण, दब्ज भागेहि छ लेस्साओ, जभगगिद्धिया, विच्छत्त, सीव्यमा अ प्यिपो, प्राहारियो अवाहारियो, मामारुप्रचुचा होंति प्रवामारुप्रचुचा वा ै l

नेसि चेत्र पञ्जचाण भण्णमाणे अत्यि एय गुणद्राण, मच जीतसमाना, परवचीत्रो पच परचचीओ चचारि परवचीत्रो, दम पाण गत पाण अह पा मर प उ पान चत्तारि पान, चत्तारि मण्याओ, चत्तारि गईओ, पच बारीओ, 🛭 मण, र

बाग, तिब्जि बेद, चत्तारि कमाय, तिब्जि अववाज, असबमा, दो दमण, दल गा छ तेस्नाजो, अभगमिद्धिया, भिन्छत्त, सचिजानो असचिजानो, जाहारिनो, मागाहार द्रोंवि जनागाहबजुना नां'।

एडी सेर्पाए, अमुल्यमिदिकः मिश्यात्त्व, सविक, अस्तविकः आहारक, अनाहारक। साह रापयामा भार मनाकारोपयोगी होत है।

उन्हों भम्भवृतिदिक आयोंके प्रयोक्तकालसवाधा आलाप कहने पर-यह निश्ताध गुमरानन, नान पर्याक नीयनमास, छड्डा वर्धाक्तिया, थाव पर्याक्तिया, घार पराक्तिया पर म्बल, ना मान, आड माल सात माल सह प्राल, चार माल। चारी संहाप, धारी गाने ण में जातिया छहीं काय, चारों मनोवांग, जारों यजनवाग, श्रीकारिकशायती में व अविषकाययाम थे दूरा योगः तानी यदः चार्ये क्यायः, तीनी भग्नान, अस्यमः, आर्व ह ररोन इच्छ भीर मात्रन छडी >दयाप, अमुख्यमिदिकः मिश्यास्य, सदिक, भगदिकः जहारह माक्रराक्यामा और अनाकारीक्योमी होत है।

4 610 अन्यसिद्धिः अर्थे ह नामस्य गराप ब्रुव क, बार् छ कि कि कि स्था निर्व के निर्व पत्र मा क देश्वन व उद्देशिक, वृत्ति । व्यविति । वर्षि (ति) वर्षिक वित्र । वर्षिक व्यविति । वर्षिक वरक वर्षिक वरिष्ठ वर्याच वर वर्षिक वरिष्ठ वर्षिक वर्षिक वर्षिक वर्षिक वर वर्षिक वर्षिक 1143

2 60 व्यवस्थाना उद्याचा व्यवस्थान व्यवस्थ ##E

वेति चेर अपज्ञचान भव्यमाणे अस्यि एय गुणद्वाण, सत्त जीवसमासा, छ अवन्त्रचीओ पच अवन्त्रचीओ चचारि अवन्त्रचीओ, सच पान सच पान छ पान पच पाप चतारि पाप विश्नि पाप, चतारि सण्माञो, चतारि गईओ, पव वादीओ, छ काय, तिष्य जोग, तिष्य बेद, चवारि कमाय, दो अण्याण, असजमी, दो दसण, दम्बंण गाउ मुक्कलेस्माञो, भावेण छ ठेस्साञो, अभगसिद्धिया, मिच्चच, सम्मिणी असम्पिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागास्वजुत्ता होति अणागास्वजुत्ता वाला

णेव भवनिद्धिय-णेव अमवसिद्धियाणमोघ-भगो ।

एव महिदमनामा समसा l

सम्मचाणुबादेण सम्माद्दीण अञ्चलाणे अस्यि एकारह गुणहाणाणि अदीद-गुण्डाण पि अरिय, व जीवसमासा अदीदजीवसमासा वि अरिय, छ पञ्जवीओ छ

उन्हीं अभ्रम्यतिचित्र जीपोंद्रे अवर्णातकालसद था आलाव कहने पर—यक मिष्पादिष्ट गुमस्थान, सात अपर्योत्त जीवसमास, छहाँ अपर्योत्तिया, पान अपर्योत्तियां, धार अपर्यो वियाः सात प्राच, सात प्राच, सह प्राच, वाब प्राच, बार प्राच, तीन प्राण, वारों संहाप, बार्षे गतिया, पार्बी जातियां छहाँ काय, आश्रीरकमिश्र, वैकिथिकमिश्र, और कामणकाप पोग ये तीन पोग: शीनों येद, खारी वचाय, आदिके दो अहान, असयम आदिके हो दर्घन, इम्पत्ते कारीत और गुरू डेरवाए, आवशे छहाँ डेरवाए, अध्यासिजिक, मिय्यास, संहिक, भवाहरक, भनाहरक, सनाहरक, साहारोपयोगी और अनाहरोपयोगी होते हैं।

भव्यसिद्धिक और अभ्रम्यसिद्धिक विश्वयोंसे रहित सिद्ध जीवोंके बालाप भीष माना

पके समान जानना साहिए।

इसम्बद्ध भ्रम्यमागमा समास हरी।

सम्यक्त्यमार्गणाके अतुवादसे सम्यन्दिष्ट जीवोके सामान्य आलाप कहने पर-अधि राजनस्थानामान महानद्य अस्ति स्वाधिक्र स्वाधिक्र स्वाधिक्र स्वाधिक्र स्वाधिक्र स्वाधिक्र स्वाधिक्र स्वाधिक्र स् राजसम्बद्धि गुपस्थानसे क्षेत्र स्वाधिक्र स्व

भारतसिक्द जीवेंहे भएगाप्त साठाप न ४४३

| व हैं | <br>¥ | य ई ह | मी<br>मे<br>भी वि<br>हो वि<br>हा व | · · | 24<br>24<br>81 | संब<br>१<br>यस<br>ग | ह -<br>बह्य<br>अब | हे<br>इस<br>इस<br>स्था | य र | र व | ह के<br>स | वाः<br>श<br>शहाः<br>वना | र<br>शका<br>धना | 1 |
|-------|-------|-------|------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----|-----|-----------|-------------------------|-----------------|---|
| 1 1   |       |       |                                    | _   |                | _                   |                   |                        |     |     |           |                         |                 |   |

4. 433

वैति चेत्र पत्नचाण मण्णमाणे अस्य स्मारह गुणहाणाणि, स्मो बीरममानी,

अपञ्जवीजो जदीदपञ्जवी वि जरिय, दस पाण सत्त पाण चतारि दो एक गण

बदीदपाना वि अत्यि, चचारि सच्याओ घीणसच्या वि अत्यि, चचारि गरीओ विद गर्दा वि चत्यि, पचिदियचादी ऑर्णेंद्रयच पि अत्यि, वसकाओ अकायच वि अति, पच्चारह जोग ज्ञांगो वि अत्यि, विधिन वेद अवगदोदी वि जत्यि, चचारि स्वाप अकसानी वि जत्यि, पच णाण, सच सचम चेत्र सचमी चेत्र अवनो वेद सम्ब सचमो वि जत्यि, चचारि दसण, दच्च मोर्थाह छ लेस्माओ अलेस्मा वि अत्ये, अर्थ विदिया चेत्र भवमिदिया चेत्र अमनसिदिया वि अत्यि, विधिण सम्मच, सम्बिनो वर्ष सम्बन्धो चेत्र असम्बन्धिया वि अत्या, आहारियो अणाहारियो, सागाहरत्वा होति अनामाहरत्वाच वा मागार-अणागोर्सिह जुगनदरज्ञचा या"।

छ प्रस्तिभी, देन पत्ति दो एक पाण, च्यारि सण्यात्री सीपाणा रि असि स्वान भी है, स्वी प्रवालियों, एवं भववित्वयों और अतीलव्यं लिक्सन भी है, स्वी वाद कर स्वान स

हन्दों सम्बन्धरि प्रायों है पर्योक्तवादस्वकारी आक्षाप बदन पर--आवरतसमाद १९४७ स्थादक दृष्टर स्थापावपदा गुणस्यातमक स्थादह गुणस्यान, एक ध्रक्षणान जीवस्मान, ८टों पर्योक्तिया, रुप, खार, वा और पह गणः बारों सहाय तथा सीमधंगाध्यान मा है, बारी

भव्यभाष्ट्र हा तेन्द्र सामान्य बानाय

The second section of the section

एगार बोग अबोगो वि जरिष, विस्त्रि वेद अवगर्ददेशे वि अरिष, वचारि कसाय अहसाओ वि अरिष, एप धाण, सच सवम, चवारि दसप, दन्द-भावेहि छ हेस्साओ अहसा वि अरिष, भविश्विया, विश्वि सम्मच, सन्त्रियो विव सन्त्रियो गेव असीव्योगे वि अरिष, आहारियो अगाहारियो, सागाहबनुषा होति अपागाहबनुषा या सागार-अणागोर्सह नुगबद्दवनुषा वा "।

वेसि पेर अपन्त्रचाम सम्ममाने अस्यि विष्णि मुणद्वाणानि, एगो जीरसमासी, छ अपन्त्रचीओ, सच पाप दो पाम, पचारि सम्माओ खीगसण्या वि अस्यि, चचारि

सतिया पच द्रिपजाते, त्रस्काय, विविश्वेषात्रेपकाययोगकेविना बोह्ह योग अभया तीर्ने मिश्रे योग और कामच्हाययोगके विना दोष स्वाद्ध योग तथा अयोगस्थान भी है, शोने विह तथा स्वाप्त्य योग तथा अयोगस्थान भी है, वार्यो कराय तथा अकत्वापस्थान भी है, पार्यो वान वार्तो सदय, चार्ये प्रधान, द्राप्य भैर आपते एवं तेरस्य तथा अकत्वापस्थान भी है, अव्यक्तिक, भीषशिक्ष कार्यो होता सम्प्रस्ता, भीषशिक्ष कार्यो होता सम्प्रस्ता, भीषशिक्ष कार्यो होता सम्प्रस्ता, भीषशिक्ष भीर नविक्र हन दोनों विक्राणी देशित भी स्थान है, भारास्क भनादार्ष्क, वाक्षायोगीयो और अनाक्ष्योगयोगी तथा साक्ष्य भीर अनाक्ष्य हन दोनों व्यवस्थानेत सुरावस्त्र उपयुज्य भी होते हैं।

ि वेपार्थ — प्रवर्ष गुजरभावक्षः आहारकसमुद्राज अवस्थामं और तेरहणे गुजरमावक्षः क्यांसमुद्रान अवस्थामं अर्थाताक्षः क्यांसमुद्रान अवस्थामं वर्षात्ताकक्षेत्र स्थाक्षरः करेनेपर अवहारक्ष्ममः, औत्तारिक्षमिक्षः अर्थरामं वर्षात्र वर्षात्र क्यांसम्बद्धानं भी वन वाते हैं। इस्तमकार स्योगकेयसक्षेत्र हो मार्चाक संस्थामं भी सम्बद्धानं क्यांसम्बद्धानं भी सम्बद्धानं क्यांसम्बद्धानं स्थानक्ष्मानं स्थानम् वर्षात्र ।

व दीं सम्पादि आयोके अवर्धानकात्रसव भी आकार कहते पर—व्यविरतसम्पादि मनवस्यत और संयोगिकेयकों वे तीन गुजरधान। यह क्षश्री अपयात जीवसमास दहीं अपया सियां, सात प्राय दो प्रायः चार्चे सङ्घारं तथा श्रीचखडास्थान भी है, चार्चे गतियां चबे देव

म ४३४

#### सम्बन्दांग्रे श्रीयोंके प्रयाप्त भारताप

| 83 | सी   ए<br>१ इ<br>१ ए | मा है<br>१० ४<br>४ क्रिकेट<br>१ क्रिकेट | 4 4 | का-<br>१<br>व | को<br>१४<br>१ वि<br>विना<br>ववना<br>११म ४<br>द ४ | Metal and laborate | BIRTH of Ph | 41 | संव | र है।<br>स हैय<br>स हैय | हे<br>आर<br>भा<br>भा | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | बा.<br>र<br>रात | है.<br>हाद्य<br>द्वा |  |
|----|----------------------|-----------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|-----|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
|    |                      | Ы.                                      | í   | П             | ar &                                             | 1                  | 1           | i  |     | i                       | ,                    | 1                                     | - 1             | - 1                  |  |

गर्दाओं, पर्विदियजादी, तसकाओं, चचारि जोग, इस्थिवेदेण विणा दो वेद अवगर्दे अस्पि, चचारि कसाय अकसाओ वि अस्पि, चचारि णाण, चचारि सजम, द दसण, दच्वेण काउ सुक्किटेसाओं, मावेण छ लेसाओं, मवसिद्धियां, तिथ्णि स संप्याणो अणुभया वा, आहारिणो अणाहारिणो, सागाकृवजुत्ता होंनि अणागाकृतसुर्वे तदम्यण गुण्या

उनरि असजदसम्माइड्रिप्पहुंडि जान अजोगिकेनलि नि तान मूलोप भगे। सन्देसि सम्मचसभवादो ।

जाति, वसकाय, औदारिकमिश्र, येकिथिकमिश्र, आहारकमिश्र और कामणकाययोग वे

बाड़े सपर्याच्य आठाव बताराते बुद पर काचीत और तीन गुम इतग्रहार चार हेरवारे ( बदबार्ट ६ । वर्रनु मोमहमारमें येका कथन क्यों निया यह कुछ समग्रमें नहीं भाता वर्गों स्थाने उसमें प्रेक्समयक्त्यक अपर्याच्य आराप बताराते कुछ छहीं होरवारे कहीं गर्दे ( सर्व है यह टिविकारकी मूठ है जो बराबर यहां तक चळी आरे है। अस्तु, प्रयुक्त हुप अर्थ स्थांव होता है।

ऊपर अस्पनसम्बद्धिः गुणस्थानसे छेकरः अमोगिनेयली गुणस्थानमह प्रतेष प्र स्पानस्क्री सम्बन्धिः ज्ञायांके भारताय भूत भोपालायकः समान होता है। वर्षीहः, उन सनी गुजस्थानपनी आर्थोके सम्बन्ध्य पाया जाता है।

🐮 ₹૪૧ — લાગ્યાસ્ટીર ત્રીપોં & નવવાવા નારાવ

है। बी. व प्रसंस (श्रास का व्यवस्था का व्यवस्था के क्षेत्र का व के स्था का व के

अतिष, दो जीवसमाता अदीद्वीवसमाता वि अतिष, छ पत्रचीओ छ अवज्ज्ञचीओ अदीद्वान्यमी दि अतिष, दस पाण सच पाण चचारि दो एक पाण अदीद्वाणी दि अतिष, स्वारा सच्याओ सीवसण्या वि अतिष, चचारि गर्देश सिद्धार्थ वि अतिष, पचित्र स्वारा स्वाराओ सीवसण्या वि अतिष, जसराओ अकायच पि अतिष, पण्णारह जोग अज्ञागी वि अतिष, दिशाणी वेद अवगद्देशे वि अतिष, चचारि कसाय अकसाओ वि अतिष, पच पाण, सच सज्ज्ञम वेद अवगद्देशे वि अतिष, चचारि कसाय अकसाओ वि अतिष, पच पाण, सच सज्ज्ञम वेद सज्ज्ञमो केद असज्ज्ञमो केद स्वारा हमा वि अतिष, चचारि दसण, दन्व भाविद्धा के अत्या अवस्था वि अतिष, पचरारिद्धा वि अतिष, स्वस्था स्वारा वि अतिष, स्वस्था स्वारा वि अतिष, स्वस्था स्वारा स्वार

|         | 0 0 %                                  |
|---------|----------------------------------------|
| P Links | धाविकसम्पन्हाचे जीवों हे सामान्य भारतप |

| ह है प<br>११ २ ६प<br>अदे श्रेप १अ<br>स स्मा हिस्स<br>हमा | स्ता या प्रकृत स्ता है के स्ता स्ता स्ता स्ता स्ता स्ता स्ता स्ता | 祖<br>  1 |  | क स्थल सहि<br>द ६ १ । १<br>सा ६ स स्थल<br>प्रते हुए अनु | ₹ ₹ |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------|-----|
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------|-----|

बमा, तिन्नि दसन, दन्द-मार्वाहे छ लेस्माओ, मवसिदिया, सहयसम्मत, सन्निन, आहारिनो अनाहारिनो, सामारुग्लचा होति अनामारुग्लचा वा ।

तेमि चेत्र पञ्चाण मण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, एञी जीतसमामी, **४ १३** चीत्रो, दम पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि महेशो, पविदियजादी, तस्कामो, १७ जोग, तिन्य चेद, चचारि कमाय, तिन्य णाण, अमजमो, तिन्य दसण, दम्ब मत्मी छ नेसामो, मत्रमिदिया, सहयमस्मच, सिन्यिणो, आहारिणो, सागाहरत्वा होने जणागाहरत्वा वा १८ ।

भादारकव्ययोगांत्रकके विना शेष तेरह योगः तीनों वेदः व्यापं कगयः, आदिकशान स्म अगयमः, आदिके तीन दर्गन द्रष्य और आयसे एडॉ छेदवापः, प्रप्यसिद्धिकः, शायिकसम्बन्धः, संक्रिक साहरकः, बनाहारकः, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों शाविकसम्बन्धा समयत आंगोंके प्रयोग्यकालस्व भी सालार कहने वर-वह सांवरतनात्मनाथि गुणस्थान, यक सभी वर्षान्त जीयसमास, छही वर्षान्त्रयां, नहीं ज्ञाव, बार्च संक्रप, व से गानियां, प्रयोग्यक्षातं, असकाय, सारा मनोयोग, वारी व्यवनाग, आंगो क्षावयोग स्वर विकासकाययोग ये नहा ताग, तीनों येन वारा क्याय, आर्थिक तीन क स्वयम, आर्थिक तीन नहान, प्रयम भार भायते छही खेल्याय, भव्यानिक क्षा स्वर्धान स्वर्य स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्य स

८ ४/। अपी इसन्यमाण संस्थात आर्था अपयाचा संस्था

वृत्ति पंत अप्रजावाण मणामाणे अत्यि एय गुणहाण, एओ जीवसमासो, । भरजनीत्रा, तत्र पान, पचारि सम्माजी, चवारि गर्रश्री, पानिरियवादी, तसकात्री, वि.चेन बोग, इत्थिवदेन विणा हो वह, चनारि कमाय, तिन्नि णाण, असवमो, तिन्नि हत्तव, हटाव साउ सुबराउस्मा, भारेव वहव्यकाउ वड व्यम सुबरा<sup>3</sup>स्ताओ; भवतिदिया, सरपत्तमम्, विष्या, आहारियो जवाहारियो, सामाठवत्रचा होति अणागाठ-

खरपसम्मारहीण सबदासबदाज मण्यमाणे अत्यि एए गुण्हाण, एगो बीव-मनासा, छ परज्ञचीओ, दत्तं पाज, चचारि सच्चाओ, मणुसगरी, पाँचिरपजारी, प्रमात्री, पर जाम, विष्णि चेद, चचारि कताय, विणिन् णाण, सनमासज्जमो, विण्णि रसण, दुष्तण छ तस्माञा, भावेच वेड पम्म-मुक्कतस्ताओ; भवसिद्धिया, खद्दयसम्मच,

उन्हों साविकसम्पन्दां असयत जीवोंके अववान्त्रकातसव भी आलाव कहने पर----एक भीवातकस्पारिष गुनस्थान, एक सभी अपयात ज्ञायसमास, उद्यो अपयातिया सात प्रण, चार्र वार्र गाँउया, वचे इरजात, यसकाय, धीवारिशमेथ, वैक्रियेशमेथ ्रात्र जनाय, यास मातवा, प्रथा प्रवचात, वचनाय, व्यवस्था वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वीर हामयनाययोग दे तीन घोमा आवेदके दिना होय हो वेद चारों कवाय, आदिके वीन भाग अवस्था अहिंदे तीन द्वांन द्वाया कायहरू अथा वाप ए पर जाप जापाण जापर वाप इति, असपात अहिंदे तीन द्वांन द्वायात कारोत आर पुत्र नेस्थाप, आपसे जास्य कारोत, करण मार्क ताम हरून इस्पत कावान मार अने तर्वण्य भावत जनम् कायत तेन, पर भार अने तेरवारा भागतिज्ञक, शायिकतम्बस्य सर्विक माहारक, भागाराका शापिकसम्परदारे स्वतास्वत अपिंकः आलाप श्वतं पर—पकः रेगविरतः गुणस्थान ह तहीं पर्याप्त बीयसमास छहीं पर्शान्तवा बनों श्राव सार्ग संबाद महास्थाति पर्वेत्रिय प्रचारपात जाधसमात ४६१ प्रधानाचा १ ता जा जार का न्युन्धात प्रथानाच ति इसकार चारो मनायोग चारो यचन ग्रेम भार भारतास्क्राययोग ये मां योगः तीनो पार्थ कराय आहिते तान हान सपतास्थ्य आहिते तान रूपन हान्यसं धर्मे केरवार ति तेत्र एष्ट भार ाह नेरवायः भव्यमिदिक साविकसम्बस्य सिके भीडारू

शायिकसभ्यम्बद्धि असंयन जीवोंके अपय प्त माराष बी प्रश्नम 48 94 4

सण्मिणो, आहारिको, सामारुमञ्जूचा होंति अणागारुवजुचा मा"।

सद्यसम्माइद्वीण पमचसजदप्यहुडि मिद्वाप्रमाणाण मूलोघ भगो। णारि समन् सद्वयसम्मन चेत्र वक्का

"वेदगतस्माइद्वीण भण्णमाणे अस्य चचारि गुणहाणाणि, दो बीवममास, व पञ्चचीओ छ अपञ्चचीओ, दस्र पाण मच पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि ग्राम् पविंदियजादी, तसकाओ, पण्णारह बोग, तिष्णि वेद, चचारि कसाय, चचारि वार्म पच सजम, तिष्णि दसण, दब्ब-आरोहि छ लेस्साओ, भन्नसिद्धिया, वेदगममण्

छाडारोपयोग्गे और अनाकारोपयोगी होते हैं।

त्रमचसयत गुणस्यानसे केकर सिन्द जीवीं तकके प्रत्येक स्थानयती झाविष्ठसम्बा जीवीके भाराप मूल भोघ भारापके समान होते हैं। विदेश बात यह दै कि सम्बन्ध भाराप करते समय सर्वत्र एक शाविश्सम्यक्त्य ही बहुना चाहिए।

वेद्द्यतम्यग्रहिष्ट जायोके सामान्य सालाप कहने पर-आरातसम्यग्रहिष्ट गुक्रप रहे छेदर अन्नमस्त्रवत गुज्यस्थानतक चार गुज्यस्थान, संजी वर्षान्त और सन्नी अपयान व है जीवसमास, एड्रो पर्याप्तिया, एड्रो अपर्याप्तिया, द्यों प्राण सात प्राण, चारी संगर्य, वारी गतिया, व्येन्द्रियज्ञाति, जमकाय, पान्नहों योग, तीनों येद, चारी क्याय, भादिक गर हन, सस्त्रयन, देशमयम सामायिक, छेदोपस्थायना और परिदारियान्ति थे पाय सयम, भादि

| =        | £ 8 | a |    |     | दरा | यिक                   | संस्य | ग्दा | ष्टे स | यताः                     | अयतः              | जीयों             | के स             | खाप         |         |     |                                     |  |
|----------|-----|---|----|-----|-----|-----------------------|-------|------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------|-----|-------------------------------------|--|
| Part and | 3   | 4 | 30 | 1 1 | 4 4 | ता । य<br>श<br>स<br>स | 4 4 1 | 3    | 6      | सा<br>स्थि<br>भूग<br>भूग | सप<br>  १<br>  दड | हे<br>ह द<br>विवा | ब<br>बा १<br>मुन | म<br>१<br>भ | श<br>धा | H A | वर्ग वर्ग<br>इ.स. इ.स.<br>इ.स. इ.स. |  |
|          |     | _ |    |     |     |                       |       |      |        |                          |                   |                   |                  |             |         |     |                                     |  |

| ब ६८३       | वेर्डम्यम्यार्थं आर्थकं सामान्यं माळाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # dL 4      | यान य इंडा या न का बा सेन हा जान न क्या ती है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| # d. 2 d. 4 | १० त त १ १६ ६ त द व द द हिंदी है है है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| # d. 2 d. 4 | • य च व्यव विकेट क्यों में बार्ग न क्यों क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| # d. 2 d.   | वह स्थान वह स्थान का विकास की वितास की विकास |

साष्प्रयो, आहारिणो अधाहारिणो, सागारुवनुचा होति अणागारुवनुचा वा ।

वेसि पेर पन्त्रवाण मणमाणे अस्य चवारि ग्राह्मणाणि, एत्रो वीवसमासे, छ पन्त्रवीओ, इन पान, चवारि सज्जाओ, रवारि गईओ, पर्विदयवादी, वसकाओ, एतारह जोग, तिष्य वेद, पवारि कमाय, चवारि णाण, पच सवम, तिष्णि दरण, इन्ह मोर्से छ देसाओ, मर्गमिद्धिया, वेदगयम्मच, सणिगो, आहारिणी, सागाहबन्जवा हो वे

वेसि वेद अवस्वचारा मणामाणे अस्पि दो गुणहापाणि, एओ जीवसमादो, छ अवस्वजीओ, सच पाप, चचारि सम्माओ, चचारि गदीओ, देवगदि-मणुसगदी। कद्-वरिषम्ब वेदगत्तममाहार्द्व पहुंच गिरय जिरिक्यगर्हेओ सम्भविः पॉचिंदियबारी, तसकाओ,

वान दर्मन, इन्य भार भायके एहाँ नेर्याय, अन्यसिद्धिक, वेड्कसम्यन्त्व, सक्रिक, श्राह्मरक, धनाहारक: साकाराययोगी श्रीर अनाकारोययोगी होते हैं।

उद्दां पेद्रह्मस्यग्दाष्टि जीवों हे वर्षाप्तकालसक्यी आलाप कहने पर—भावित्तस्य ग्रह्म व्रस्तात्रिक लेक्ट ज्ञस्यस्वस्य ग्रुपस्थात्र तकहे वार ग्रुपस्थात्, एक सबी वर्षाप्त आस्त्रात्ति, एक प्रवी प्रयास्त्र कार्यस्यात्, स्वत्र ग्राम्य स्वत्र प्रयास्त्र प्रवीक्ष प्रयादि, स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र प्रयादि स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्

बाही वेदकसम्पादाष्टे आवों के न्यवाध्वकालक भी नालाव कहने पर—भविरतसम्य गरिष्टे और प्रमन्नकात वे हो गुवस्थान, यह कड़ी अपयोचित्र अवस्वस्थान, एहीं अपयोध्वियां, सात प्राय, बारों सद्वाप, बारों गतिया होतो ह क्योंकि, वेदस्वसम्पर्दाधेक अपयोधकालने प्रमादि और मनुष्यादि तो वाह हा आतीं है, किन्तु एतटस्व वेदस्तसम्पर्दाधेकी अपेशासे वरस्वादि नार त्रियंक्यादो औं वाह जातीं है। विजी प्रकारित सहाय, अपयोधकालभावी चार

चचारि जोग, इरिपोर्ट्स रिणा दो उद, चचारि हमाम, निर्णन वान, निष्ट्र वस्त्र, विष्णि दमण, दृष्ट्रीण काउ सुरुरुक्तेम्मानी, मारेण ७ लम्माना, मारिद्दा, वर्ष सम्मच, सिष्णिणे, जाहारिणो जनाहारिणो, मामाहनतुचा हारि बनागाहरातुचा ग

नेद्रममम्माद्धि असन्दाण मध्यमाण अस्ति एय सुनद्वान, रो जीतमाला, ह पञ्जचीओ छ अपनन्नीओ, दम पाण सन्त पाण, नन्तारि उत्पातो, चनारि वाम, पिंदियनादी, तमहाजा, तेरह जाम, तिब्लि नेद्र, चनारि कमाय, तिनि वाम, असनमो, तिब्लि द्राण, दच्च मोशिंद छ तस्माजा, भगमिद्धिना, नेद्रगमम्मन, मश्चित्रा, आहारियो अवाहारियो, सागाह्यनुना होति अपागाह्यनुना सां

योग, खीयदरे विना दोष दो वेद, चारों क्याय, मादिक तो उज्ञान, असयम, माजाविक और ऐदोपस्थायना ये तोन स्वयम, आदिक तो र द्वान, उच्चेस कावोन और टाउम उस्ताय, आस्ट छदों केदयाय। अध्यसिदिक, वेदश्सम्यक्त्य, खिंडर, आहारक, अनाहारक। साह्योपयोग भीर अनाहारोपयोगी होते हैं।

येद्रसम्परदृष्टि असवत अगिके सामान्य आठाप बहुने पर—प्र अग्रितममार्गी गुणस्थान, सभी-पर्याप्त और सभी अपर्याप्त ये दो आवसमास, एहीं पर्याप्तिया, एमी अपर्या विषया। द्वारों प्राण, सात प्राण, बारों सजाप, बारों गतिया, प्रशिव उत्राति, तसस्य, मातस्य साययेगादिषके विमा शेप तेरह योग, तीगों येद, बारों स्थाप, आदिने तीन वान, महत्य, भादिके तीन दरीन, द्रष्य और भायसे एमी रूपाए, म्यासिद्धा, नेद्रनमयस्य, सबिक, साहारक, अनाहारक, सारापेपयोगा और अनाहारोपयोगी होते है।

| न                     | ४८५              | घेदक्सम्यग्दाप्ट जीयोंके मपयाप्त मालाप  |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <u>य</u><br>अवि<br>यम | श्री प्र<br>स्था | या व या व व व व व व व व व व व व व व व व |

तेति चेव पज्यचाण मण्यमाो अध्य एय युणहाज, एओ जीवसमासो, प्र पज्जवीओ, दम पाज, उत्तारि सण्याओ, चचारि ग्रह्मो, प्रिविदयज्ञादी, तसकाओ, दस जेग, तिथ्य चेद, पचारी च माय, तिथ्य चाण, असज्यो, तिथ्य दसण, दच्च मावेहि ह तेस्साओ, मरामिद्रिया, वेदगमम्मच, साध्याची, आहारियो, सागाहबजुचा होति अपाताहसज्ज्ञा थां।

' तर्मि चेर अवज्ज्ञान भष्णमाने अस्पि यस गुणहाण, पश्चो नीरतमासी, छ अवज्ज्ञचीओ, तत्त पाण, चचारि तष्णाओ, चचारि गईओ, पचिरियजादी, तत्तकाओ, विष्यि जोग, दो वेद, चचारि कशय, विष्यि जान, असजमी, विष्यि दसण, दब्बेण

ारि देवस्तरम्पाष्टि अस्तत आंगों के वर्षांच्यास्तरम्पा भारत्य कहते पर—यक्त भाषितस्त्रसम्पराष्टि गुमस्यान, पर सजी पर्याच्य आंवस्त्रास्त, एडॉ पर्याच्या, द्वारी माण, वारी सजाय, वारी प्रतिया पेजी प्रचानित स्वस्त्रस्त, वार्य मेजीयम्, वारी पंवच्योम्, श्रेहरिक प्राचीम और विज्ञाविकस्त्रप्रदेशि दे दृद्धा योगः सार्वे वेद, वार्ये कवाय, भादिके तीन झान, अस्त्रम्म, आहेके सान द्वार्य, प्राप्त अस्त्रम्म, प्राप्त एडॉ लेल्याय, भायतिक्रिक, वेदस्तरम्पस्य, सिडक, आहारक, सानरार्याच्यो आहम स्वानार्याच्यो द्वारी हो

जर्नी पेर्डस्वन्धारि अस्पत आँगोंके अवर्धान्तरास्वकाणी आलाप कर्तनेपर—पक भावरतसम्बर्गाते गुक्तरात्र, एक सम्री अपर्याचा जीवसमास, छहा अवदानिया सात सम्बर्ध पार्ते सम्राद, बारों गतिया वधी दुवजाति, बहराय, अस्त्रीरतिस, विश्वतिकास ओर धर्मणकायवानि से तान योगा, पुरुष और महासक वे हो वेड, चार्चे कराय, आहिके तान म्रान

न ४८७ चेडकसम्पन्हिष्ट असवत जीवेंकि पर्याप्त आराप

| 日日日 | जी प्रश्नास व इ<br>इ इ ४ ४ ४ ६<br>इ द | का यो कक का<br>१११६ ४ ३<br>व स ४ स्थि<br>को १ अद | सय। द<br>१ ३<br>४८ के द<br>।स्वा | त भ स<br>इ६११<br>सा६भ झारो | साम आ व<br>१ १ १<br>से अहा सामा<br>अवा |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1   |                                       | 4 2                                              |                                  |                            |                                        |

| ١ | 2    | जी              | q | នា | स | स् | ŧ,  | 61 | यो                           | ₹  | * | (E)                     | 相奪 | ₹    | ਰੰ                                           | 퓩 | ਵ         | 4.9 | at1             | ₹               |  |
|---|------|-----------------|---|----|---|----|-----|----|------------------------------|----|---|-------------------------|----|------|----------------------------------------------|---|-----------|-----|-----------------|-----------------|--|
|   | ¥.\$ | <u>र</u><br>स अ | 4 | 9  | * | A  | d d | 4  | वे<br>जी वि<br>4 वि<br>कार्य | ٠, | ¥ | ह<br>बार्त<br>कुत<br>बह |    | 1441 | है<br>इ.स.<br>इ.स.<br>इ.स. इ.स.<br>इ.स. इ.स. |   | १<br>झायो | 4   | र<br>भारा<br>भग | र<br>शका<br>अवा |  |
| ı |      |                 |   |    |   |    |     |    |                              |    |   |                         |    |      |                                              |   |           |     |                 |                 |  |

काउ मुक्ततेस्मा, भावेण छ लेस्साओ, मनिसिद्धिया, वेदगमम्मच, सण्मिणे, आहारि अनाहारिनो, सामाहत्रजुचा होति अणागाहत्रजुचा वा ।

नेद्रामम्माइडि सबदासबदाण भष्णमाणे अस्य एय गुणद्वाण, एओ जीवननणे छ पत्रचीत्रो, दम पाण, चचारि सण्याओ, दो गदीओ, पविद्रियवादी, तसकारो, में बोग, तिष्ण वेद, चचारि कमाय, तिष्णि णाण, सन्मासबमा, तिष्ण दसग, दमेन हेस्साओ, मारेज वेद पम्म सुनक्रतेस्साओ, मरिहिद्या, वेद्रामध्मच, सिम्मो, जादारिना, सागाहनजुचा होति अणागाहनजुचा वार्षः।

देदगनम्म।इडि पमचसजदाण मण्णमाणे अस्य एप गुण्डाण, रो अश्वनाणा उ परजचिमो छ अपजचीओ, दस पाण सच पाण, चनारि सण्णाओ, मनुगरी, र्माणिहरपजारी, तमकामो, एगारह जोग, तिर्णि वेद, चनारि ससाप, चनारि मण

स्थानम, आदिक तीन द्यांन, प्रध्यक्षे वायोल और गुद्ध खेदयाय, आपक्षे यहाँ केरवाये सम्पर्दमाचिक वेदवनस्थानस्य, शिक्षिक, शादारक, सनाहारक, सानायीययोगी और सनाधारे प्राप्त हे होत है।

વેજ્ઞકારવાદાં સ્વાતાસ્થય તાવી કે મારાવ વહેને વર—વહે ક્યાંગ્રત મુખાગત મા અમેરવારન સાવનમાન, હશે વર્ગાતા, ક્યાં માળ, ધારો સહાવ, તિવેગા ! મોર મફ્ય તે ક સ માનેવા, તે નિત્વહાનિ, ત્રલકાર, ચારા મનેવોળ, ચારો મગનવાન માં ભેરાદ-હાવલ મ વ માં આવા લાના હવે, ધારો જવાય, આવિ ક લીને જાન, પાતામાનમ, આદદ તૈન દર્ભ કામ્ય પછી હેરવાય, નાવન તેના, વધ બીર મુખ્ય હેરવાય, અમીપાંગ્રેજ, વદ્દાન મંત્ર અને જ, મહારહ હા દારાવરોમાં આર બનાકારોવયામી દ્વાર્ય હે

बर्ड एक्टरिय प्रमणनायन आयो है आगण करने पर—वह प्रमणनायन गुण्ड में धंडा-दर्शन आर एकी नायान व का बीयवामान, एडा प्यान्तियों, एडो घाया और एमें इन्द्र कान क्रमा, वार्य समाय, मनुष्यानि, य महित्यमान, वनहाय, धारी प्रनासन कर्म इन्हरूपन, कर विहराययोग, आहारकहाय सेम आर आहारहानकहाय समाय आहर धार्म

### 4.67 पर्दस्यम्यात्र स्थानास्थन आग्रह भागप

इ.स. बस्त्रका का या बता ता व्याप न वर्षी है इ.स. १९०० वर्षा १००० वर्षा १००० इ.स. १९४० वर्षा १००० वर्षी है स्टिन् स.स. १९६० वर्षा है स्टिन् १ सीए अर

[ 410 सत-पन्दरणाण्योगहारे सम्मत-वाटावरणण ण सबम, तिण्णि दसण, दब्बेण छ उस्मा, यावेण तिल्लि सुद्देरसाओ। भवसिद्धिया,

गरम्मच, सिन्नियो, आहारियो, सागाहरजुचा होति अवागाहरजुचा वा '। वेदगसम्माहिंह अप्यमचनवदाण अण्णमाणे अस्य एय गुणद्वाण, एत्रो जीव

١,

मासो, छ पत्रचीओ, दस पाण, तिचिम सच्याओ, मणुसगदी, पर्विदियबादी, तसकाओ, र जोग, तिष्य वेद, चचारि चमाप, चचारि वाण, तिष्ण सबम, तिष्ण दूसण, ज्वेण छ तस्यात्रो, भावेण विक्ति सुद्दलस्यात्रोः भवसिद्धियाः, वेदमसम्मच, सिक्कणोः

गहारिणो, सामारुरमुचा होति अणागारुरमुचा वा'<sup>त</sup> । ठामों वेद, बारों कपाय, आदिके बार ग्राम, सामाविक आदि ठान संवम, आदिके तीन द्यान,

इच्छ छहे हेरवार, आवसे सीन नुब रुखाय, अध्यक्षिदिक, हेर्डसम्यक्त सबिक, मादारक, साकारोपयोगी और अनागरोपयोगी होते हैं।

पर्कतम्यादि अप्रमणसपत आयोक माराप वहने पर-पक सप्रमणसपत गुण स्थान, एक संजी पर्याच्य जीयसमास, उद्दी पर्याप्याया, वृद्धी माण, आहारसजाके विना होप शत संकार, मनुष्यमति, पचेन्द्रियजाति, बसवाय, चार्रो मनोयोग, चारो यचनयोग और र्भंतारिक राययोग ये ना योगः वीनों वेद, बार्य क्वाव, आदिक खार घान सामायिक आदि

वार सवस, आहिके वान रुवन, हुम्बसे छहाँ ठेरपाय, आयसे तीन गुप्त ठेरपाय, भव्यसिक्रक, वेश सम्यास्य, साइक, आदारक साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। चेतृकसम्यग्दरि प्रमन्तसंपत जीयोंके आठाप # 490

बति सामा कदमा ६ म कायो GR) विना श्रम अब परि वेर्षसम्पद्धि अन्नमचसयतः जीवींके भाराप न ४९१

सामा ६६ मा ki Ki बांदे कदा । एवा स्थ वरि 34 'sa वी

उनमनममाहट्टीण भण्णमाणे अस्य अह गुणहाणाणे, दे वीनममान, प्रवाचीयो छ याउनवीयो, दम पाण सव पाण, चवारि सणाओ उपनत्तिमण्डल वि अस्य, चचारि सणाओ उपनत्तिमण्डल वि अस्य, चचारि स्थाओ, प्रविद्यवादी, तसकाओ, ओसिलपिमिस्न भारार अस्य निम्मीह विचा बारह योग, विध्ण वेद अवगर्दोदी वि अस्य, चचारि कमण उपन कमायो वि अस्य, चचारि णाण, परिहारमवमेय विचा छ मनम, विध्ण दमन, द्रम्मानेहिं छ लेम्मा से, म्विमीद्रिया, उपमुससम्मन, स्थिणणो, आहारियो प्रवाहित्व, स्थानहरत्वा होने अचाराहित्व, स्थानहरत्वा होने अचाराहर्वा वा

नेनि चेव पत्तचाण मण्यमाणे अस्य अह गुणहाणाणि, एत्रे जीरनमाना, व पत्रजमीत्रो, दश पाण, चचारि मण्णाशे जवसवपरिम्मदसण्णा वि अस्पि, पत्तारे गरीको, पत्तिदिचजारी, तमकाशे, दम नोग, विश्वित वेद अवगरदेदी वि अस्पि, नमारे

हरप्रामगण्यादि जीयों है सामा य आलाए कहने पर—भिरत्तमध्यादि गुण्ड मुण्ड मुण्ड मुण्ड स्थान के दिन है स्थान है से स्थान के स्थान के

નઈ દ્વાગમધન્યસાજ નાયાક વર્ષોળકા ભારત માં ભારત વક્ષ્ય વર્ષ્યન નાકાનમં લ્લાક મુજન "નાન હકાર કહ્યા નાકાવાય મુખ્ય માત્ર થા નાક મુખ્ય માત્ર, વક્ષ મહાવા 1 કે કર આવ્યું, અને વર્ષો નાયા ત્રા હાથ, મારા સંચાર તે મા દ્વારા નાયા મારે માત્ર નાથે માત્ર મારે નાય કે કે કે વર્ષ નામ કે કે વર્ષાયા માત્ર માત્ર મારે પત્ર નાય માત્રા (શ્વાર ક્રમા તે તે સ્વાપ્યક્રક મે કે સ્પાયોગ તાના કે ફે તમાં આપા કરફ માત્ર ની ફે માત્ર ક્ષા ક

८ ७५ - १४- वसन्तराय असंह सामान्य सहाय

में ४९३

इसाय उवसदकसाओ वि अरिथः चत्तारि णाणः छ सञ्जमः, तिण्णि दसणः, दन्व-भावेडि छ नेस्साओ, भवसिद्धिया, उवसमसम्मच, सिन्निणो, आहारिणो, सागारुवजुचा होति अनागाहवजुत्ता वा"।

वैति चेव अपन्यताण मण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ अपअवीओ, सच पाण, चचारि सण्माओ, देवगदी, पचिदियवादी, वसकाओ, दो बोग, प्रीरेसरेद, पचारि कसाय. तिण्यि णाण. असलमो. तिण्यि दसण, दब्बेण काउ-सक्क हेस्सा, भावेण विकिश सहलेस्साओ, भवसिद्धिया, उवसमसम्मच, सान्गणी, आहारिणी जणाहारियो, सागारुवजुचा होति जणागारुवजुचा वा"।

रप्यान्तकरायस्थान भी है, भादिके चार सन, परिहार्ययगुद्धिसंवमके विना शेष छह सवम, माहिके तीन वर्शन, क्रम्य और भावसे छहीं लेहपाए, भन्यसिविका औपरामिकसम्यक्त्य, सहिक, आहारक, साकारीपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हीं उपराग्नसभ्यन्त्रावे जीवोंके भववीप्तकाळसबाधी आलाव कहने वर--वक सबि रवसम्बरहरि गुणस्थान, यक सडी-भपर्याप्त जीयसमास, छही भपर्याप्तिया, सात मान, बारी सवाय, देवगति, पचे द्रियजाति. जसकाय, पविधिक मिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये हो बोगः पुरुववेद चारों कपाय, आदिके तीन बान, असयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे अपोठ और पुरु सरवार्य, भावसे तेज, वध और पुरु वे तीन पुत्र सेरवाय। भव्यसिकिस, औपश मिकसम्यक्त, सहिक, आहारक, अनाहारक। साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

| में ४९        | 13 | उपश्रमसम्यग्हारि औयोंके वर्यान्त माठाप |               |            |                 |     |     |         |            |        |                   |     |                    |                   |         |  |
|---------------|----|----------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-----|-----|---------|------------|--------|-------------------|-----|--------------------|-------------------|---------|--|
| ह जो<br>अहि ह | 9  | के व                                   | य है<br>¥   १ | <b>町</b> 七 | यो<br>१०<br>म ४ | 1 2 | 4 X | भ<br>भी | संग<br>११र | ₹<br>₹ | हे<br>इ.६<br>या ६ | य ह | व हि<br>े र<br>र स | थाः<br>१<br>माहाः | ्ष<br>ह |  |

|  | 6 | - |  | 20 | ъ | II. | 1 7 | र म का जिल्ह | * * * * * | ar irbae | 84 W A) | सृद्ध<br>अब | वरि | हे ह<br>विना | या |  |  | ₹ | र<br>गहा. | श्<br>शका<br>वदा |
|--|---|---|--|----|---|-----|-----|--------------|-----------|----------|---------|-------------|-----|--------------|----|--|--|---|-----------|------------------|
|--|---|---|--|----|---|-----|-----|--------------|-----------|----------|---------|-------------|-----|--------------|----|--|--|---|-----------|------------------|

### उपरामसम्बन्धारि जीवीं हे सववाप्त साजाव

| 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | हत् द ते म त<br>१ १ द द १ १<br>अने इ द इ. म भीप<br>दिना है<br>सा १<br>हम | 1 2 2 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|

उत्तसमसम्माइहि-अमजदाण मण्णमाणे अस्थि एयं गुणहाण, ने जीवसमाम, ह पञ्जवीत्रों छ अपञ्जवीत्रों, दस पाण सच पाण, चचारि सण्णाओ, चवारि ग्रंबां, पचिदियजादी, तमकाओ, तारह जोगा, तिष्णि तद, चचारि कमाय, तिष्णि णण, अम-जमो, तिष्णि दसण, दच्य-मोर्बोह छ लेस्मात्रों, मनसिदिया, उत्तमसम्मन, मिल्बा, आहारिणो अणाहारिणो, मामाहत्रज्ञचा होति द्रणामाहत्रज्ञचा ना<sup>र्वा</sup>।

"तिमि चेत्र पञ्जचाण मण्यामाण जित्य एय गुणद्राण, एओ जीत्रममामे, उ १ अ चीओ, दम पाण, चचारि सण्याओ, चचारि गरीओ, पचिदियनारी, तमकाओ, र

उपरामसस्पर्वाट अस्तपत जीवोंके सामान्य आलाप पहने पर—प्र अविरातस्वर्णाः
गुजस्वान, सर्वो-पर्वान्त ओर सजी अपर्वान्त ये दें। आजसमास, छडी पर्वान्तिया, छडी अपर्वादिया। द्वों प्राण, सात प्राण, जार्ये नजार, जार्थे गतिया, प्रेकेटियजाति, श्रह्माश्र कार्ये भनीयोग, जार्दो प्रचलयोग, औदारिय नाय्योग, खिन्धिक कार्योग वीनियिकान्यपर्वेश और कामणकाययोग ये यादद योग, तीनों येद, जार्ये कराय, आदिके तीन व्रान, असर्व, भादिक तीन दर्शन, त्रय्य और भायसे छडी हेट्याय अन्यस्विकिक, औरणजीवक्षसम्बन्ध, सर्विक, आहारण, अनाहारण, साकार्यपर्योगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उ ही उपदामसम्यन्दिष्ट असयत जीयोंके पर्यान्त तालस्व पी भाताप वहने पर-वर्ष भाविरतसम्यन्दिष्ट गुणस्यान, एक सभी पर्यान्त जीवसमास, छहीं पर्यास्त्रिया, क्री श्राण, बार्र सभाप, बार्रो गतिया, पर्ये द्रियजाति, यसकाय, बार्रो मनोयोग, सार्रो यवनयोग, भार्ति

| ने ४९५                               | उपदा              | मसम्ब             | राष्ट्र अस                               | यत और                             | कि सामा                         | य बाढाप                     |                                           |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| ह्य   बीट प<br>१ २ ६५<br>अन्य न प १४ | मा सं  ग<br>१०४ व | ाह का<br>११<br>११ | यो व<br>१२ ३<br>म ४<br>व ४<br>आ १<br>६ २ | ह जा<br>४ १<br>वित्र<br>यन्<br>4इ | सय द.<br>१ ३<br>-।स ६ द<br>।4ना | ड <u>स</u><br>इ.६१<br>सा ६म | स दाव जा ह<br>१ १ ६<br>जीर सं ग्राह्म वना |

# ब दर्भ उपरामसम्यन्तरि अस्यन जायों ह पर्याप्त आलाप

| 1  | € 1<br>₹<br> *4 | 4 <u>1.</u><br>1<br>1 4 | 4 | ZI<br>> | <b>4</b> | R C | f<br>į | SI<br>Ł | 9<br>18<br>18<br>18 | 1 A F | ł | €,<br>¢1 | 81<br>2 1<br>41<br>41 | च <sup>स व</sup><br>* ३<br>* ३ | ₹<br> } | ₹<br>41 | 1 2 2 | 4 4 | 1 | 1 | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|----|-----------------|-------------------------|---|---------|----------|-----|--------|---------|---------------------|-------|---|----------|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|-------|-----|---|---|----------------------------------------|
| ٠. |                 |                         |   | -       | _        |     | _      |         | . 4                 |       | _ |          | 44                    |                                |         |         | _     |     |   |   |                                        |

विभागका नुवा वा । जनवन्त्रच, साण्यमा, आहारिणी, सामाहत्रज्ञचा ह वेसि चेन अपञ्जवाण भण्यमाचे अस्थि एय गुण्डाण, एश्रो वीरसमासो, अरज्वचीत्री, सच पाण, चचारि सण्याजा, देवगदी, पविदिचवादी, वसकात्री, दो जाग शरीतनेदो, चचारि कताय, विध्यि वाय, असवमो, विध्यि दसय, दलेग राउ सुक्र रेस्ताओं, भारेण विश्वि सहलेस्ताओं, भर्रासिद्धिया, उरसमसम्मच, सन्धिणों, आहारिणों अणाहारिको, सामारुग्जुचा होति अणागारुग्जुचा चा"। उरतमसम्माइद्वि सञ्दासनदाण मण्णमाचे चारेच एप गुणहाण, एजो जीव ममानो, छ पजचीओ, दम पाण, चचारि सप्याओ, दो गदीओ, पाँचिदिचजादी, घत्यो र और वांक्विरकाययोग ये दश योगा लीनों वर् वारों क्वाय आदिके तान प्रान, स्वता, आर्दिक ठीन दूरान, इस्य और भावते छहाँ नेस्याए अन्यतिन्देक औरन मेह न्यस्य, सांब्रेड, व्यहारह, सावरावेषयोगं और अनावरावेषयोगं होते हैं। व ही उपरामसञ्चाराष्ट्रे अस्वतं कार्योक्षे अपयान्तकातसबन्धाः आलाप वहने पट--

् हा वरतामसञ्चाराष्ट्र अस्यत आवाक वर्षान्वराज्या व वर्षान्वराज्या एक भीवरतास्त्रास्त्रहि गुजरतान् यक सङ्गी अपयान्त आवसमास उद्भी अपराधिवरा स्ति भाषाताववनहार गुण्डवान, एक सदा मण्याच जायचनाच छव गण्याच्या प्रात्तिका वार्षे स्वार्य, वेशाति वसे द्वाराति, त्रहात अस्तिवस्मित्रवायवीय और समय स्वयात विश्व विश्व विश्व स्थात क्षेत्र कार्य क्षेत्र कार्य क्षेत्र कार्य स्थात कार्य क्षेत्र कार्य कार् निवारी कारोत भार पुरुवको भार करान, भारत पार पुरुव के साथ पुरुव से साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ स ्राच्य प्राप्ति आर प्रक्रिक संद्र्यार व्यवस्य व्यवस्य प्रक्रणा प्रक्रिक साहराय्यामा व्यवस्य साहित् साहराय्यामा व्यवस्य घरोपयोगा होते हैं। वरसम्बद्धारहि स्वतासवत आर्थेके भातार बहुने पर--वक इससवत गुपरधान,

प्रशासनाथ हार वर्षाका वर्षा कार्य सामें शास वासे सवार विध्वाति और ्तिपाति हे हो गतिर्या एवी द्रवजाति इतस्य वार्ते मनोदोव वार्ते वचनोति भर उपरामसऱ्यम्हारि भसवत आयोंहे भएवाप्न भागव बीयमसगहरा से देव स zz

वसकाओ, णा बोग, विष्णि वेद, चचारि कमाय, विष्णि णाण, सञ्चमास्त्रमो, विष्य दसण, दच्चेण छ लेस्साओ, मार्गण वेउ पम्म सुक्कलेस्साओ, भवसिद्विया, उवसमसम्बर्ण, सण्णिणो, जाहारिणो, सामारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा<sup>र्ष्ण</sup>!

उत्तससस्मार्हि पमचसजदाण मण्णमाणे अतिय एय गुणहाण, एत्रो वीष समासो, छ पज्ञचीओ, दस पाण, ज्ञचारि सण्णाओ, मणुसगदी, प्विदियजदी, तमकाने, पत्र जोग, तिष्णि वेद, ज्ञचारि कसाय, ज्ञचारि णाण, मणपज्ञगणोण सह उत्तस् सेदीदो ओपरिय पमचगुण पहित्रण्णस्स ज्ञसमसम्मचेण सह मणपज्जनणाण रम्बरि, पा मिन्छचपन्छागद-जनसमसम्मार्हि-पमचसजदस्स, तत्युप्पचि समनाभागतो । इर्र सज्जम, परिहारसज्ज्ञमे णत्य । कारण, ण तार मिन्छचपन्छागद-जनसमममार्हि सन्तर्

भीदारिकडाययोग ये नी योग; तीनों घेद, चारों कपाय, आदिके तीन बान, सपमास<sup>वम,</sup> व्यक्तिके तीन दर्यन, द्रव्यक्षे एडों लेदपाय आयसे तेज, पण्न और गुद्ध सेदगय। अपनिविक भीपानिकसम्पर्यस्य, सक्तिक, साहारक, सावारोययोगी और अनावारोययोगी होते हैं।

उपग्रमसम्पाष्टि प्रमास्त्रियत जीवों हे आठाए कहते पर—एक प्रमास्त्रिय एक धडी-पर्यात जीवसमास, एहीं पर्यात्तिया, द्वारी प्राण, सारी सजाए, माज्याति, व्यंत्रिय ज्ञाति, व्यक्त्यत्, स्वार्ण मनीवोग, वार्ती स्वयत्त्र व्यक्त्यत्त्र क्षेत्र क्ष्यत्त्र क्षयत्त्र विष्टा क्षयत्त्र कष्यत्त्र कष्यत्त्र कष्यत्त्र क्षयत्त्र क्षयत्त्र क्षयत्त्र कष्यत्त्र क्षयत्त्यत्त्र कष्यत्त्र कष्यत्त्र क्षयत्त्र क्

1.1

4 800

परिहारमञ्जम पहिच्चजातिः अहर्द्व उच नमनम्मचन्नातन्भवरे वदुष्पचिणिमिचगुणाण समया नावादो । यो उनसमधेटि घटमायाः तत्य प्रव्यमवमतीमृहुचमरिय चि उवसहरिद-विदातादा । य तथो अदिष्णाण वि तस्य सभवो। यहे उवसमसम्मचेण विदारस्ता मभवादो । तिक्ष्मि दसण, दन्यण छ लेस्सा, भावण तिक्ष्मि सुहलेस्साओ; भवसिद्धिया, उरतममम्मच, सञ्जिदो, बादारियो, सागारुवजुवा दोवि अयागारुवजुवा वा"।

उरसमनम्मार्हे अध्यमत । बदाज भवामाचे अत्थि एय गुणहाज, एओ बीर समाता, छ परवर्षाची, दम पाण, तिन्यि सच्याओ, मणुसगदी, पार्चेदियबादी, तस-दाश्रो, पद जोग, तिब्जि बेट, चचारि कताय, चचारि वाज, दो सजम, परिहारसजमी

भवमीपरामसम्वपस्यकालके भीतर पारहारावे गुद्धिसयमको उत्पत्तिके निमित्तभूत विशिषस्यम, त्रं धंहर-चरचमूत वसाते, प्रत्याच्यानपूर्व महावयपटन आहि गुणाँके होनेश सभ वनामा भभाव । भार न उपरामधेर्यापर खड़ीयाले दिवायीयशमसम्यग्दाप्ट जीवाके भी परिहासविद्यादि परमना सभापना है। पर्योक, उपरामधीवपर चक्नेके पूर्व ही जब अन्तर्मुहर्तकाल रोप पता ह तमा परिहारिय क्रियमी अपने गमनागमनादि विहारको उपसहरित अधान लडु चित या बन्द कर छता ई। और उपद्ममधेषासे उतरे हुए भी द्वितीयोपद्ममसम्याकि सदत आयोक परिदारिय दिलवमकी क्षमायना नहीं है। क्योंकि, श्रेषि चढ़नेके पूर्वमें ही परिदारिक्युद्धिस्यमके अष्ट हो जानेपर उपदामसम्ययत्यके साथ परिदारिक्युद्धिसयमाका वहार क्षमण नहीं है। सपम भागावक असे आहिके तीन दर्शन द्रव्यसे छहीं लेह्याएँ सपते तान गुभ रेररायः भव्यासिद्धिक, श्रीपशमिकसम्ययस्य, सक्रिक, भाहारक, साकारोपयोगी गर भनाकाचेपयोगी दात है।

उपरामसम्बन्धारी अञ्चलस्यत आयोंके अलाप बहुने पर-पक अवमससपत गुज थान, एक धर्मा पर्याप्त जायसमास, छहीं पर्याप्तिया, दशीं प्राप्त, भाहारसभाके दिना पेष वान संबाप, मनुष्पगति, पर्वे द्रयज्ञाति, वसकाय, वार्षे मनोयोग, वार्षे यसनयोग पर भीरारिक द्राययोग ये ती योगः तानों वेद, चारों क्याय, आर्रेके चार झन, सामायिक वेट छर्। परभाषना ये दो सबस होते हैं। किन्तु, परिहारविगुदिसयम नहीं होता है।

उपरामसम्यग्राधि प्रमत्तस्यत अधिके आहाप

<u>देशियागाम इक्स साविक्र</u>ण सर रे रे हें ४ हे र १ १ ४ ४ ३ इ ६ १ १ १ से वह स्थापत के आहे अहा अहा आहे. भूत थयो विना इस अं€

परिय । उच च---

मापञ्चयतिहास उत्तसमसम्मत दोव्यि आहास । एरेस एकसप्येर पत्थि वि य सेसय जावे<sup>र</sup> ॥ २२९ ॥

तिष्नि दसन, दब्बेण छ लेस्मा, भारेण तिष्णि सुद्देतसात्री, भारितिरः, उत्तमसम्बन्ध, साध्यायो, आहारिणी, सामाहबनुत्ता होति अणागाहरनुता वा ।

#### च्या भी है—

मन पर्वयक्षन, परिवासयि<u>न</u>द्भित्वम, मधमोपशामसम्बद्धन, भादारक्षयान भे । अक्षरकामभावाययेग रूनमेले किसी पक्षके प्रशुत्त होनवर शेयके आलार गई हारे हैं एका जनना कार्यय है ५९ है

करने व्यवस्था अस्य आदि ज्ञान वृत्तीन, त्रुष्यस्य द्वी सदस्य, सारमाताम प्र वर्षे के केन्द्रान्ति हें भे प्रसनिवसम्पयन्त, सिनिक, आदार क्ष, साहस्यपार्थी आर अन्यस्य एक्ट्रें इ.स. ही

द्वाप्त क्षेत्र क्षेत

न्द्रश्यस्त्वप्पहुद्धिः जान उनसतकमात्रो चि तात्र औष भगो । वन्तरि सन्नरः उत्तममसम्ब माणियस्त ।

मिन्छच मामव्यमम्भच मम्मामिच्चचाव आप मिन्छाइद्वि-सासणसम्माहद्वि सम्मा मिच्छाइद्वि भरो। एव सम्मचमनगणा समचा ।

पापण्यवदे अवलविज्यमाणे सन्याणुवादाण मुलीप भगो होदि। तत्य सन्य विवस्य नयसदा । गुणणाम अस्टिबिजनमाण ण हीदि । पाधण्यपदे अणवस्त्रिकजमाणे अपनमादीण कप गहण है जा उदिरंगग्रहेण सनमादि पहनणद्व वण्यहरणादी। वेण दोष्यि वि वक्साणाणि अविरद्वाणि । एसत्यो सन्त्रत्य वचन्तो ।

साव्यायायुरादेण सण्णीण मण्णमाचे अस्य सारह गुणहाणाणि, दो जीउसमासा, छ पञ्चचीमा छ अपञ्चचीमा, इस पाण सच पाण, चचारि सण्णामा जीणसण्णा नि

उपरामसम्पाराष्टि जार्योरे अपूपकरण गुणस्थानसं क्षेत्रर उपशान्तक्षाय गुणस्थानसङ् मेलेक गुजरपातवर्ती जीवोक्ते भाराच भीव भाराचके समान होते हैं। विशेष बात यह है कि पारवस्य भाळाप कहते समय सपत्र उपसमसम्बन्ध्य ही कहना साहिए।

मिच्यास्य, साचात्रमसम्बन्ध भीर सम्माधिष्यात्वके माळाए त्रमहाः मिष्यार्थः, धातादनसम्मारि भीर सम्यामध्याराष्टि गुजस्थानने मानवीने समान जानना चाहिए।

इसमहाद सम्यक्त्यमार्गणा समाप्त हुई।

माधान्य पदके भवत्रवन वस्तेपर समी बतुपार्वेके आराप सूत भोवारापक समान रति है। क्योंकि, सूत्र भोषाद्वाशम विधि प्रतिवेशकत सारी शिक्स संभव हैं। क्रित गीवनाम पृक्ष मण्डास्त करनेपर सभी विकस्य संभय नहीं हैं। क्योंकि इस नामपहणे हण्से गुरु

गुरा — तो जिर प्राधान्यपर्के अवश्यन नहीं करनवर संप्रमाहिके शतिवासी असप विका प्रहण केले किया जा सकता है।

समाधान — म 🏋 पर्योक्ड, व्यतिश्वज्ञारसे संयमादि विवस्योदी महरणाके लिए 🗗 प्रतासार । प्रमादि विवक्षी विकरपाँकी प्रक्रमणा की जाती है। नमा विवक्षित सामणाद्वारा समस्त

प्रमाण हो सकता है भन्यया नहीं। इसलिय सवमाहि भ ययकव भार भारामादि भारतमाह हा एक्टा व जार जारवाद है। यही सबै समी मागणायाह विश्वसं **रहता** 

सधी मागणाके अनुपादसे सभी जीवाँके थालाय बहुने वर-भादिने बारह गुमस्थान, सद्या भागमात्र नयुवादाः । व्याप्त आर सत्ती भववादाः । हो न्यायसम्म छही ववादित्याः छहाँ न्यायस्थान्। प्याप आर सत्त वर्षाय तथा सीवसंज्ञास्थान भी है, चार्चे गवियों एचिन्द्रपञ्चात्

अत्थि, चचारि गईओ, पन्तिदियज्ञादी, तसकाओ, पण्णारह जोग, तिण्नि वेद अवगदस्रो वि अत्थि, चचारि कसाय अकसाओ वि अत्थि, सच णाण, सच मनम, तिण्नि दस्म, दब्द-भोनेदि छ लेस्साओ, भगसिद्विया अमरसिद्विया, छ सम्मच, सिण्णो, आहारिणे अणाहारिणो, सामाहनजुत्ता होंवि अणायाहनजुत्ता गोर्ष।

' तेसि चेन पद्धचाण मण्णमाणे अस्य चारह गुणहाणाणि, एजा जीतसामाने, ह पज्चचीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ शीणसण्या नि अस्य, चचारि गरीज, पचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि नेद अगगदनेदो नि अस्य, चचारि कसाय अकसाओ नि अस्य, सच णाण, सच सचम, तिण्णि दमण, दब्ब मानेहि ह

श्रसकाय, पञ्चहाँ योग, तीनों येद तथा अपगतवेदस्यान भी दे चारों कराय तथा अक्रवायस्थान भी है, केपव्यक्ताके थिना दोप सात द्वान, सातां सयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्य और आवर्षे छहाँ केरवाय, भृष्यसिद्धक आज्यसिद्धिक, छहाँ सम्यवस्य, सन्निक, बाहारक, जनाहारक। साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हीं सबी जीयोंके पर्याप्तकालसव यी आलाप कहने पर—आहेके बारह गुणस्यात एक सबी पर्याप्त जीवसमास, छहाँ पर्याप्तिया, दशों प्राण, वारों सब्राए तथा श्लीवसहार्यात भी है, चारों गतिया, पचेट्रियजाति, जसकाय, पर्याप्तकालस्य भी ग्लारह योग, हातों वेर तथा अपगतचेत्स्यान भी है, चारों कपाय तथा अकपायस्थान भी है केवल्डातके दिना गर सात द्वान, सातों सवम, आहेके तीन दर्शन, द्रस्य और भावसे छहाँ हेस्याप, भ्रम्यसिंड,

से ५०१

#### सम्री जीवोंके सामान्य माछाप

| ч.                  | 705              |                                | લય              | મ ચાલાના લાનાન્                   | 1 -46064                  |                                  |                  |
|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| गु<br>१५<br>मि<br>स | जी<br>स प<br>स अ | प शा म<br>१प १० ४<br>६अ ७ छाडी | य ह हा<br>४ १ १ | यो वे क शा<br>१५ ३ ४ ७<br>क कि कि | सय द ल<br>७ ३ द<br>केद सा | म स समि आ<br>इ स<br>स स आहा<br>अ | ह<br>साजा<br>अवा |

न ५०३

#### सन्नी जीवोंके प्रयाप्त भारतप

|  | हाड़ा<br>जाड़ा |
|--|----------------|
|--|----------------|

रेस्साओ, भवशिद्ध्या अभविविद्ध्या, छ सम्बन्ध, सन्निनो, आहारिनो, सामारुवन्तवा होति अनायारुवनुत्ता वा ।

विधि चेर अवज्ञ्ञचाय मध्यमाणे अतिय चचारि गुणद्वाणाणि, एमो जीवसमास, छ अवज्ञ्ञचीको, मच पाण, चचारि सच्याको, चचारि गरीओ, पर्विदियजारी, तसकाको, चचारि जोग, तिर्णि दसण, विष्णि दसण, विर्ण्ण दसण, विष्ण दसण, विर्ण्ण दसण, वर्षेमा वाउ सुचकरेरमा, भागेण छ लेसमाओ; भविभिद्रेषा अभविभिद्रिया, वय सम्मर्च, मिंगणी, आहारियो ज्याहारियो, मागाकरत्वचा होवि व्यामाकरत्वचा मा

मिंग मिरडाइटील भव्यमांगे अस्ति प्रय गुणहाल, दो वीवसमासा, छ पञ्च-पीनो छ अपत्रवधीओ, इन पान सच पाल, चचारि मणानी, चचारि गरीओ, पॉवेरियशरी, तमहानो, तेरह वोग, क्षिण चेट, चचारि ससाप, तिथ्य अण्याण,

ध्यम्पिनिदंह, छट्टों सम्यक्त्य, सबिक, आहारक, साकायेपयोगी और धनाकायेपयोगी होते हैं।

उद्दीं सबी आयों ने अववास्त्रशास्त्र भी भाताय काने पर—मिण्यावादि, सासाइन सम्पादि, आंदरस्त्रश्यद्दीह और अमक्षकत ये चार गुमस्थान, एक सबी अपर्यान्त और सम्पादि, आंदरस्त्रश्यद्दीह और अमक्षकत ये चार गुमस्थान, एक सबी अपर्यान्त और सम्पाद स्वादी अपूर्व, वोद स्वादी, इस्त्राद, सम्पाद स्वादी अप्ताद हाने, कुमूत, और आदिक तीन वान ये पाथ बान। असदा सामाधिक अर दिरावस्थान व शीन सच्या आदिक तीन स्वात, अस्त्रात सम्पादिक अर दिरावस्थान व शीन सच्या आदिक तीन स्वात, अप्ताद सम्पादिक सामाधिक अर दिरावस्थान स्वात असदा सामाधिक अर दिरावस्थान शीन सच्या आदिक तीन स्वात असदा सामाधिक अर दिरावस्थान स्वात असदा सामाधिक अर दिरावस्थान स्वात असदा सामाधिक सामाधिक अर्थान स्वात अस्ति सामाधिक सामाधिक अर्थान स्वात अस्ति सामाधिक सामाधिक अर्थान स्वात सामाधिक सामाधिक अर्थान सामाधिक स

सक्षां मिध्यहारि जीवीके सामान्य भागण बहुन पर---यह मिध्याहरि गुणस्थान, स्क्री पर्याप्त भार सक्की भाषाध्य ये हा जायसमास छडों यमान्त्रिया, छडो अपयोत्त्रिया, हर्रो मान, सात मानः सारी सज्ञाये, बारों मनिया पचेत्रियाति असन्य भाहररण्डाययोग

न ५०३ सङ्गा श्रीगोंके अपर्याप्त माराप

उँदी प काल गवं को वें के का सब वं से सा सकती जा है इंदेश जंद को दें दें पूत्र के हर दे के दें है प्रकार के पूत्र को उन्हें अगल्द का सबस्य ही जाति हैं जा प्रकार के साथ साम को प्रकार करते हैं जाति हैं प्रकार करते हैं कि सार्व पर्या की सुन बदी सार्व पर्या करते कि सार्व असंबर्गे, दो दंसण, दुष्य भानेहि छ ठेस्माओ, भामिद्विया अभागेमिद्विया, मिळण, सिष्णणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा रें।

वेर्सि चेन पजनताण सण्णमाणे अतिव एय गुणहाण, एवा जीवसमाने, ह पक्षचीओ, दस पाण, चतारि सण्णाओ, चतारि गईओ, पिविद्यजादी, तमकाशा, दन बोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असजमी, दो दसण, दन्न मानिह छ देस्साओ, मनसिद्धिया अभवभिद्धिया, मिच्छन, सिण्णियो, आहारिणो, सागाहबनुवा होति अणायाहरजुत्ता वा । ।

हिरूके यिना दोप तेरह येगा, शीनों थेद, चारों क्याय, तीनों अज्ञान, असयम, आदि हो वर्तन, मुख्य और आपसे छहों ठेर्शयर, मध्यसिद्धिक, अमध्यसिद्धिक, मिय्याख, सिक्न, आहरक, अनाहरक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

उन्हों संब्री मिध्याहार्ष्ट जॉवॉके पर्याप्तकालयक घी आलाप कहने पर—पह विध्या हार्ष्ट गुणस्थान, एक सज्जी पर्याप्त जीवसमान, लहों पर्याप्तिया, वशों माण, बारों सज्जर, बारों गतिया पर्वेम्द्रियज्ञाति, जसकाय, चारों मनोयोग, चारों यक्तयोग, जीशांककाययोग और वैक्रियिककाययोग ये वृश्च योग, सीनों येन, चारों कपाय, तीनों अद्यान, सहसम, आरिके हां वृश्चेन, दुव्य और आवसे लहों लेहपाय, अध्यासिद्धिक, अस्व्यासिद्धिक। मिध्याल, सबिक, आहारक, साकारोपयोगी और असाकारोपयोगी होते हैं।

#### भे ५०४

#### सबी मिध्यादृष्टि जीवोंके सामान्य भाळाप

| ١ | 4   | बी       | 4          | <u> 키</u> |   | ग | 1      | <u>का</u> | यो         | 4 | 5 | 181 | सब | 5        | 8          | <u>म</u>          | 8  | सास | 91   | 1             |
|---|-----|----------|------------|-----------|---|---|--------|-----------|------------|---|---|-----|----|----------|------------|-------------------|----|-----|------|---------------|
|   | おった | र<br>उंप | <b>₹</b> 4 | 9         | ¥ | ¥ | ą<br>ą | 7         | ११<br>भादि | 1 | ¥ |     | #e | र<br>वशु | द ६<br>मा€ | <sup>२</sup><br>म | मि | 6   | 7777 | রান্ম<br>ধ্বা |
|   | i   | संअ      |            |           | l | ĺ |        |           | विना       |   |   |     |    | মৰ       |            | ja                | ĺ  |     | अना  | 1             |
|   |     |          |            |           |   | l |        |           |            |   |   |     |    | İ        |            | ١                 |    |     |      |               |

#### स ५०५

#### संज्ञी मिथ्यादप्टि जीवोंके पर्याप्त बाळाप

| ı | ā       | औ   | 9 | সা- | सं | ग | T | का | Į        | ì | à | 15 | #1         | स्य | , R      | a           | म | 4  | सावेद | वा   | -          |
|---|---------|-----|---|-----|----|---|---|----|----------|---|---|----|------------|-----|----------|-------------|---|----|-------|------|------------|
| l | १<br>वि | 1   | • | 1.  | ¥  | ¥ | 4 | व  | ू<br>म   | * | 1 | ×  | व<br>अक्रा | 3(g | र<br>चयु | द ६<br>मा ६ | 4 | वि | 6,    | जारा | माध<br>जना |
| ١ |         | 100 |   | ļ   |    |   |   |    | व<br>क्र | ٧ | 1 |    |            |     | अच       |             | भ | i  |       |      | ""         |
| ļ |         |     | l |     |    | l | İ |    | 4        | ì |   | ١, |            |     |          |             |   |    |       |      | ı          |
| ١ |         |     | ĺ |     |    |   |   |    |          |   |   | П  |            |     |          |             |   |    |       |      | كسب        |

तेसि चेत्र अववज्जाम अष्यभाणे अत्य एव गुणहाण, एत्रे। जीवसमासे, अपन्त्रचीओ, तच पाथ, चचारि सन्त्राओ, चचारि गरीओ, पचिरिपजारी, ततका विश्वि जोग, तिश्व बेद, चचारि कसाय, दो अध्याण, असनमी, दो दसण, दस्त्र काउ तुक्तत्त्त्ता, भावेण छ लेम्माओ, भविताद्वेषा अभवतिद्विया, मिन्अत्त, सण्णिण आहारिणो अणादारिणो, सामाठवनुचा होति अणागाठवनुचा वा''।

' (सांज्ज') सासणसम्मादङ्कीण भण्णमाणे अस्य एय गुणहाण, दो अविसमास छ पजचीश्रो छ अवज्ज्ञचीश्रो, दस पार सच पान, चनारि सणाश्रो, चनारि गरीश्रो पविदियजादी, तमकाओ, तेरह जोग, तिथ्य थेद, चवारि कसाय, विथ्य अवगाण,

व हीं सड़ी भिष्पाराष्टे जीवोंके अपर्यातकालसब भी आलाप कहने पर-पक्त मिथा व का जन्म जनसम्बद्धाः अव्यक्त अवस्थाः एक्ट्रां अववास्तियां, सात माण, वारां संकार, वार्रे गतियां, पके द्वा नथवान वायकात्व अवार्तिकात्र वीहिविकाम् और कामेणकारयोग थे हीन थोगा तानी पेन, चारा कवाय, आहे के वो अज्ञान, असराम आहे के हो वर्शन, अध्यक्षे व्यात और पुर केरवाय भावते चर्रे केरवाय भव्यतिविद्ध अभव्यतिविद्धा मिथ्यास्

खिंबक, आहारक, धनाहारक। साकारोपयोगी और सनावारोपयोगी होते हैं। सड़ी सासादनसम्बद्धि अधिके सामान्य मालाप कहने पर-पक सासादन ग्रम पान, सक्षी पर्याप्त और सक्षी अववान्त से ही जीवसमास, उहीं पर्याप्तियां, उहीं अपर्याप्तियां रहाँ माण, सात माण; चारों श्रहाय, चारों गतियां, एवी द्वयज्ञाति, असकाय, साहारककाययोग

६ प्रतिष्दशम्बद कोशकान्त्रयत्रवाही नास्तीति स्वय ।

|     | 408                  | सका मिध्यादि जीवों स्रे सपयाप्त आताप              |                           |                        |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 日かん | जी य<br>१६४<br>वैश्व | या व   गांद (चा चो है क   का   तंब   द   के   य क | हे हैं<br>हें जाहा<br>जना | ह<br>इ<br>हाड़ा<br>अवा |
|     |                      |                                                   | , ,                       | ,                      |

कामाप्रवसम्बद्धारि जीयोंके सामान्य भारतप

| म ५०७                        | सबी सासाव्यसम्बद्धि जीवोंके सामान्य भारतप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| य जी।<br>१ २ ६५<br>सा संप्रक | या जी जा है कि को है   के जिस का सकत है के जिस का कर कि है   कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कर कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जिस का कि जि जिस का कि जिस |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

असजमो, दो दसण, दन्त-मोर्नेह छ ठेस्साओ, भगमिद्विया, सामगतम्मन, सामण आहारियो अणाहारियो, सागारुमञ्जा होति अणामारुमञ्जा या ।

वैसि चेन पञ्जचाण मण्णमाणे अश्यि एय गुणहाण, ए.शे बीनसमात, व पञ्जचीओ, इस पाण, चचारि सण्णाओ, चचारि मईओ, पिंचिदेपचादी, वनसम दस लोग, विण्णि नेद, चचारि कमाय, विश्णि अण्णाण, जमनमो, दो दसण, हम्न मावैहिं छ सेस्साओ, मनमिदिया, सामणमम्मच, सा्णणो, जाहारिणो, मागारगुच होति अणागारनजुचा या ं।

वेसि चेत्र अपज्ञचाण भण्यमाणे अस्थि एप गुणहाण, एतो जीवममासी, व अपञ्जचीजो, सच पाण, चचारि सण्णात्रो, तिष्णि गईओ, पाँचहियनारी, तसहात्री विण्णि जोग, तिष्णि वेद, चचारि ऊसाय, दें। तण्याण, जसजमी, दो दमण, दस्त्रण

दिकके विना द्येष तेरह योग, तीना नेडु, खार्य रचाय, तीनों प्रशान, जसपम, अदिके शै चर्चन, प्रच्य और मायसे छहों खेरवाप, भव्यसिद्धिक, साक्षाद्वनम्बन्दम, सदिक, आहारक, अनाहारक, साकार्येपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं।

जन्दीं सभी सामाद्दनसम्बन्धाः जीवीं के वर्षांत्वनात्मस्य वी आहाप कहने वर-पक सामाद्दन गुणक्यान, एक सभी पर्याप्त जीवसमास छहीं वर्षांत्वा, दशों मान सारी समर्थ, चार्य गतिया, पचेत्रियज्ञाति, असनाव, चार्य मनोथों न, बारों वस्त्रोग, आदारिक्तावर्षेन और पैनियिकसम्बग्नी वे दश योग, निर्वे वेद, बारों नपाय, तीनों अज्ञान, अस्त्रम, आदिके दी दर्शन, द्वच्य और मायके छहीं त्रेदाल, भ्रन्यासिकि, सामादनसम्बन्धन, सिन्दिक, माहारक, साम्रायेपयोगी और अनावरायेपयोगी होते हैं।

उन्हों सभी सासादनसम्बग्दादे जीवोंके अववातमाञ्चलवाचा आलाव पदने वर—पह सासादन गुणस्थान, एक सभी अवर्षान्त जीवसमात, रुहों अवर्षात्त्वता, सात ग्राम, बार्षे स्वाप, नरमगतिके विना दोष तीन गतिया, पत्री द्वावाति, त्सराय, औरारिकामेश, बेहि विक्रमिक्ष और कामणरावयोग ये तीन योग, तीनों वेद, बारों क्याय, आदिके हो अग्रन,

| क ५०८                |            | सदा                                                                | सासादनसम्पन्ह                         | प्रिजी    | वाँके पर्या |          |     |       |           |                     |  |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----|-------|-----------|---------------------|--|
| र बी<br>१ १<br>सा सप | प्या<br>६१ | स स स<br>भ स<br>भ स<br>भ स<br>भ स<br>भ स<br>भ स<br>भ स<br>भ स<br>भ | का यो व क<br>१ १० इ ८<br>प स ४<br>व ४ | र्वा<br>इ | 1 3         | ड<br>य १ | म स | a a a | आर्ध<br>अ | हें<br>इ.स.<br>इ.स. |  |

राउ तुरक्लेस्मा, भारेण छ लेस्साओ; भवसिदिया, सांसणसम्मच, सण्णिणो, आहारिणो जगाहारिणो, सांसाहरतुचा होति अणामाहरतुचा चा '।

( तारित ) तस्मामिन्द्राद्द्वीण भण्यमाणे अस्थि एय गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, ए पज्ञवीत्रो, दस पाग, पचारि सण्ताओ, पचारि गर्देशो, पाँचिद्रयज्ञादी, तत्तराओ, दन दो जात, तिरित्त पंत्रादी, तत्तराओ, दन चोषि हमसाणि, अम्बसाद स्वापित सम्माणि, अम्बसाद स्वापित सम्मामिन्द्रच्या, सामामिन्द्रच्या, धतप्त, आहित हो हर्रांन, मृत्यसे वायोत और गुद्ध तेरवाय, भावले छडों लेरवाय। भाव विद्धः, सालाइनसम्यस्य, सांद्रक, आहारक, अनाहारक। सावारोपयोधी और अनावारो परोगी होते हैं।

स्वा सम्याग्नियारिष्ट आँवोंके आलाप कहने पर—यक सम्याग्निय्यारिष्ट गुणस्थान, एक सम्री पर्याप्त आंवसमास, छही पवार्तिया, दश्या माण, बारों समय, बारों गतिया, पवाँद्रप्रसानि, सरस्यार, बारों प्रमोदीम, बारों वचनयोग, आहारिकारीया और प्रविदेश स्वायोग ये दश योग, ताओं वह, बारों कवाय, ताओं अमगोती सिक्षित आहिके तीन प्रान, सरवाग पर्नदे हो दशन, द्राय आर आवर्ष छही न्याप्त, मध्यासिक्षक, सम्याग्नियात्य, सरिक, साहारस, साहारोदयोगी आर अनास्त्रोपयोगी होते हैं।

## में ५०९ सबी सासाइनसम्बन्धि जीवाँके अवर्यन्त आराप

| E | है<br>इ. अ | <u>यामा</u><br>इ.ज. | स ग । इ<br>४ वे १<br>वे व<br>म | ध | यो व<br>य<br>भी वि<br>काय | 25<br>24<br>24<br>25<br>25 | म वह | ह र<br>का<br>स्र | म्। थ_<br>१। १<br>संस्था | र<br>सहरू<br>अवा |  |
|---|------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|--|
|   |            |                     |                                |   |                           |                            |      |                  |                          |                  |  |

## म ५१० सही सम्यग्निष्यादिष्ट जीवोंके भाराप

| ड <u>नी</u> प प्रा<br>१ १ ६१०<br>वस्य स प | ४ ४<br>संब | \$ 51<br>2 2<br>4 4 | यो र०<br>य ४<br>इ ४<br>जी १ | 1   | 朝<br>ま<br>朝<br>る<br>ま<br>ま<br>ま<br>ま<br>ま<br>ま<br>ま<br>ま<br>ま<br>ま<br>れ<br>る<br>ま<br>れ<br>る<br>れ<br>る<br>れ<br>る | संब<br>१<br>अस | र<br>१४<br>अर | हे<br>स | य<br>६ स<br>६ स | स<br>१<br>सम्ब | खें<br>ह | • | 13 1 |
|-------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|----------------|----------|---|------|
|                                           |            |                     |                             | - ( |                                                                                                                 | _              |               | _       |                 | _              | ł        |   | '    |

( सिज्ज-) असन्दरसम्माउद्दीण मध्यमाणे जित्य एय गुणद्वाण, दो जीवनगर छ पञ्चचीओ छ अपञ्चचीजो, दम पाण सच पाण, चचारि सध्याजो, चचारि मां पर्विदियजादी, तसराजो, तेरह जोग, विज्यि वेद, चचारि कसाय, विज्यि णा

जसजमे, विश्यि दमण, दम्य मोर्नेह् उ उस्माजो, भगसिद्विम, विश्यि सम्मन, सम्मन, सम्मन, सम्मन, सामन आहारिको जनाहारिको, सामाठाज्ञचा होति अनामाठाज्ञचा मा "। 'वेसि वेस प्रवचनाम अन्यामाले अदिसा सम्मानाच्या हुन्ये विकासने स

' तेमि चेत्र पत्रनचाण भष्णमाणे अतिय एय गुणहाण, एत्री वीवनमामे, । पत्रज्ञचीत्रो, दम पाण, चत्तारि सम्मात्रो, चत्तारि गईत्रो, पश्चिदयज्ञारी, तमहामा

सद्यी असवत्तसम्पर्धाएं और्जेंके सामान्य भाराप कहने पर—दक भविरतसम्बन्धी गुपदरपान, सञ्जी पर्याप्त भीर सद्यी भपर्याप्त ये दो जोवसमास, छडों पर्याप्तया, साम्रक्ष

ित्तवी द्वों भाज, सात भाज, वार्स सवाय, वार्स गतिया, वर्श द्वयताने, बतधव, भारिक बाययेगादिक विना दोव तेरह योग, तीनों यद, वार्स क्याय, भादिके तार बान, भवेषन भरिक तान दर्शन, द्राव्य भीर भावसे छहीं लेदवार्य, भव्यसिदिक भीदशिकत्तवान भरि दान सम्यदन्य, सविक, नाहारक, बनाहारक साहारोपयोगा भार भनाशारोपयोगी होते हैं। उर्जा सभी अस्यतस्वक्रयार्थि जीवोंके पर्योगकाम्बन्धा भागत वहते वर-वर्ष

उन्हों सभी असपतसम्बन्धारि जीवोक्षे पर्यान्यकासवया भाराव बहुन वर-वह स्वीरतसम्बन्धारि गुणस्यान, यह सभी वर्षान्य जीवसमास, छही पर्यान्त्रया, रही प्रकास सम् सन्नाप, वारी वितर्षा, प्रविद्याजाति, यसमाय, चारी प्रनेत्येण, चारी बन्त्रयोण, भीरारि

| <b>4.</b> 412 |   |   |   |   |     |    | वस्यतः |   |   |     |    |      |      |     |            |     |     |
|---------------|---|---|---|---|-----|----|--------|---|---|-----|----|------|------|-----|------------|-----|-----|
| 4 d.          | 4 | 4 | 4 | 4 | , « | 41 | 40     | 4 | 5 | 407 | 44 | <    | å    | 4   | ef         | 4.8 | #   |
|               |   |   | 6 | 4 | 8   |    | t = -  | ŧ | 6 | 4   |    | 4    | x 4  | ٧.  | ŧ          |     | 41  |
| LLI           |   |   |   |   | Ф   | Ŧ  | 46 6   |   |   | 41  | 43 |      | 41 1 | 4 ' | <b>a</b> f | ٠.  | TE. |
|               |   |   |   |   |     |    | € 6    |   |   | 41  |    | 1147 |      |     | 41         | 1   |     |

दम जोग, तिब्लि वेद, चचारि कमाय, तिब्लि गाण, अस्त्रमो, तिब्लि दसण, दन्य भारोहे छ सेम्माओ, भारतिद्विया, तिब्लि सम्मच, सब्गिबी, आहारिनी, सागारुगजुचा हॅरिन अवायारुगजुचा वा।

विसे चेव अपज्ञवान भण्णमाने अश्यि एय गुणहान, एवो वीरासमासा, छ वपत्रचीत्रा, सच पान, पचारि सन्माने, चचारि गर्रुओ, विचिर्यवादी, टसकाओ, विन्न वाम, हा चेद, चचारि कमान, विन्य नान, अववारी, विश्वि दमन, दचेन का सुक्तिस्मा, भावेण छ लेस्साओ, अवसिद्धिया, विन्यि सम्मच, सिन्निनी अवसिद्धिया, विन्या सम्मच, सिन्निनी, आहारिनी अवसिद्धियो, सागाहरसुचा होवि आसारहरसुचा वा "।

सजदानजदुष्यहाँडे बाव सीणक्रमाओ वि वाव मृतोय मगो।

कायपोत भीर पेत्रिविषकाच्योग थे दश योग, तानों येद, बारों कपाय, बादिके तीन बान, मध्यम, ब्यादिके तान दर्यन, द्वरूप भेर भायते एड्डॉ लेस्टाए, भरपसिदिक, भोपदायिक भादि देन सम्यक्त्य, सदिक, भारारक, सानारोजयोगी और भनानारोजयोगी होते हैं।

स्वतास्वत गुणस्थानके जेनर सीवकवाय गुजस्थानकके स्वी जीवोंके बन्ताप पुरु मेस भारतायोंके समान होते हैं।

र्म ५१३ सभी असपतसम्बन्धि श्रीपोंके अवर्धान्त व्यक्ताव

| र्वे व स स स है क<br>रे रे व स स स है क<br>मीर व स स स स स स | हे देव<br>इ. देव<br>भाविद्व<br>कवित्व<br>कवि | हा सब<br>वे १<br>डाडे वह ब<br>६वं अ |  | म स<br>है<br>अ भाग<br>श्रा<br>श्राहा |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|

अकर्य म नगरमाने जारेन एक मुत्ताहान, नतह जोहानाता, पन पहले के बार बार में पर पर पर मार्च के बार से पर पर पर मार्च के बार में के पर पर पर पर मार्च के बार में के पर मार्च के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बार के बा

AND THE MET WITH THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF T

| 4 |   | , |   | mudá | 4~ | \$ | ş 14. | M6 - | er fo | ŧ |   |   |     |   |    |
|---|---|---|---|------|----|----|-------|------|-------|---|---|---|-----|---|----|
| , | 4 |   | 4 |      |    | >  | de    | 4    |       |   | * |   | 1.4 | - |    |
| 4 | Ļ | * |   | :    |    |    |       |      | à.    |   |   | ť | •   | 1 | n* |
|   |   | ~ |   | 41   |    |    |       |      |       |   |   |   |     |   |    |

वत-परत्वणाणुयागद्वारे सन्धि-बाटाबबळाण क्ष्माय, दो अण्याण, नमजमो, दो दमण, दच्चेण छ लेस्मा, भावन किए-पीत-साउ-हस्ताओं, मनानिद्धिया अमनतिद्धिया, मिन्छन, अलिंगणा, आहारिमा, सामाहरद्वना होति अणागाहरञ्जना वा "।

विभि चेव अपजनाण मृण्यमाणे जित्य ग्य गुणहान, छ जीवमनामा, द्व अरव्यवीमा चवारि अवव्यक्तीओ, सच पान छ पान पच पान चवारि पान जिल्ल पण, चचारि मध्याओं, तिरिस्तार्थ, पाँचहिरज्ञारी, छ साय, दा जार, तिन्ति हेर् चनारे बनार, दो अणाल, असवमा, दा दमा, दगा काउ मुक्टमना, माहन हिण्द पील-माउतस्माची, भन्निदिया अभन्निद्दिना, भिन्द्रक, अन्तिना, अम्बिसी बणाहारिणो, सागारुवजुचा हाँवि जणागारुवजुचा वा "।

रा पामा तानों येह, बारों बचाय, दुसति और दुगुन से ही कहान आध्यस आह । दूछन, निवति वहाँ लेखान, भावते हत्ता, भाव आर बार म तहात्त्वते अरुगी अह अअस्य संक्रम विस्ताल, असहिन, महारक, सामारोपयोगी और अनामारोपयोगी दान है। व ही असती जीवाह अववात्रहाससहज्ञी आसव वह ने वर-पद विस्टारीहे हैं के हेपान, सही अपयोगिक विना होत प्रद भरगान श्री सम्मान वान अवसाधना वान अवसाधना वान अवसाधना वान अवसाधना वान अवसाधना त्रात्रं प्रश्नात्रका वाचा स्व प्रदे अववार्ष आवादमातः पाव अवधारणार्थः वाः अवधार इति सात्र मात्रः, पाव मात्रः, बार शावः ताव मात्रः, वाः सङ्गरं, विश्व वार्धः ा जाव मान, पह मान, पात्र भाव, बार मान वार मान की है। स्वर्ध मान की स्वर्ध की स्वर्ध मान की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर करार, आहिते हो सवान, अस्तार आहिते हो द वि विश्व विश्व करें वि वि विश्व विश्व करें धाहारक, धनाहारक। साकारोपयोगी भार भनाकाराप्य गाँ हात है। म ५१५

असंबो अधिके वयान्त आताव Rez

ŧ भस्तां जीवोड अएए प्त

## णेव सिंज्य-पेय-असण्णीण सर्वामि अनोगि सिद्धाण ओघ-भगो । एव सिंज्यममणा समता ।

आहाराणुवादेण आहारीण भण्णमाणे जिस्य तेरह गुणहाणाणि, चोहस जीर समासा, छ पञ्जचीओ छ जपञ्जचीओ पच पञ्जचीजो पच वजर-नचीओ चवारि पत्य चीजो चवारि अपञ्जचीओ, दम पाण सच पाण (णत्र पाण सच पाण ठह पाण है पाण सच पाण') पच पाण छ पाण चचारि पाण चचारि पाण तिण्णि पाण वचारि पाण ते पाण, चचारि सण्णाओ पीणसण्णा नि जिस्य, चचारि गईओ, पच वारीओ, छ काय, चोहस जोग कम्मद्यकायजोगो णित्य, तिण्णि वेद जनगदनेदी नि अवित, उच्चारि कसाय अकसाओ नि जित्य, अह णाण, सच सजम, चचारि दसण, दम भारेहि छ केस्साओ, भनसिद्विया अमयिद्विया, छ सम्मच, सण्णिणो अविष्णणो वे अस्णिणो वेद अस्माओ, भनसिद्विया अमयिद्विया, छ सम्मच, सण्णिणो अविष्णणो वेद अस्माओ, भनसिद्विया अमहिष्णो, सामारुवजुचा होति अणागारुवजुचा वा सामार्यक्रमाओह हुनावदुवजुचा वा "।

संविक और असविक इन दोनों जिक्सोंसे रहित संयोगिकेज्ली, अयोगिकेवली और सिद्ध भगपानके आळाप ओच आलापोंके समान होते हैं।

इसमकार सभी मागणा समाप्त हुई।

t agat e arby, valie siles i

पत्रवीओ एव रज्यवीओ चचारि पज्यवीओ, दत पाण वर पाण अह पाण नच पान छ ू १० प्रत्याम मृणामाण आहेच वेरह गुण्डाणाणि, मच जीवनमाना, छ पान बचारि पाम बचारि पान, बचारि सण्णात्रा सीवनच्या नि अरिप, बचारि गरम, [cqu

पत्र जारीओ, छ वाय, प्रभारह जीम, भेराव्हियनेउद्दिय आहारमिस्स-इस्मह्यकायमा परिष । विक्षित्र वेद असमद्भवते नि अस्ति, चचारि कमाच अहमामी नि अधि, हरू पाप, तच सत्रम, चचारि दगण, दन्त मार्शेह छ समात्रा, भवनिद्विचा त्रमरानिद्विचा, छ उम्मन, मध्यिको जनविष्णो यह सर्विष्णो एक अमस्त्रिका हि अपि, बाहारिना, सागहरत्वचा होति अणामाठरत्वचा वा सामार अवावासिंह तुनवरहुरमुमा च

वर्ति चेव जवजनाण् भव्यमाणे अस्ति पुन गुणहाणानि, सन जीरममामा छ अरज्ञधीजा एच अरज्ज्ञचीआ चचारि अरज्ज्ञचीता, मच राज अच राज छ राज रूप पाण चर्चारि पाण विन्ति पाण देशिया पाण, चर्चारि मध्याश्चा स्थानवणा हि अस्ति चर्चारे

दश्ही आहारक जायोंने पर्याप्तवातसव भी भाव व बहुव पर- व्यक्ति नगह पुच हैपान, सात पर्याच्य आपस्त्रास्त, सर्वे पर्याच्याच्याच्याः व्याच्याच्याः व्याच्याः व्याच्याः व्याच्याः व्याच्या ानाज श्रीह माण, सात माण, एहं भाज, जार भाज, चार भाजा जार राज्य न गर्जा साथ हो। स्थान भी है, चारों सनिवा चार्चों ज निर्वा, एही व य, चराजवाळांचा ब्याह्म काष्ट्र हो। है। कुरोहित, यहायर आहारिकामध्य पत्रि विकासध्य आहारकालध्य अवर कामककारधाक कहा है कि वरण्यका प्रदावर आहारकामा पान वकामा, व्याटाच्यावस्त व्यार काम्यकावकाम कह है । हिसानों पेड्र त्यां व्यातवहरधान भी के, धारी वचार तथा सहवादश्यान भी है क्यों कृत ाति संवास, वार्य देशन, मृत्य और भावतं धर्म विश्वास्था का का वार्य का वार्य का वार्य का वार्य का वार्य का वार्य वार्य कार्य देशन, मृत्य और भावतं धर्मों संदेशम् अध्यासाहक् वार्यस्थ कर का ાં ત્વાન, ચાલ ફરાન, 4 જ અલ્લાલન પદા અધ્યાલ અધ્યાલ અધ્યાના અધ્યાના અધ્યાના અધ્યાના અધ્યાના અધ્યાના અધ્યાના અધ્ય દિલ્હાના સાહિત, અસિક્ત સ્પાસિક્ત આદે અસિક્ત દ્વારાનો ક્રિક્ત ચંદ દ્વારાને त्र है, मोहरित साहारिवयोगी भार भवाहारिवयोगी तथा शाहर कर कर है है के द्वार्त्त आहारक आहार अवदालकाश्वस्त म् आणाव वहच तर- ४०१ ६ ६ स १० जनामान्य प्राप्त वस्ता भाराच हा

देवसम्बद्धि अधिरतसम्बद्धार मध्यमभागक मार्थ स्टान्त क्षेत्र म त्य द्वार क क पेत्रस्वताहार, सावरत्ताहारारा अवधास्त्रस्व कार वर्षणाव्यक्ता व व व उपकृत व सा व कव वात वावरामासः प्रदो अपदासिद्धां एवं अवदास्त्राह्म साव क्षत्रह्म क व स्व कव स्व स्व ात वादसास एडा अप्यासमा पाण व्यवसारका कार कार कार का का का साव इ.इ. प्राच, पाण साव बार प्राच तान साव दा शत थारो देवति तथा है सकत देव के

```
न हारह आधीर वधान्य न दाव
```

गदीओ, पच जादीओ, छ काम, तिष्णि जोग, निष्णि उद अराग्येरो नि अधि, चचारि कसाम अकसाओ वि अरिन, छ णाण, चचारि मनम, चचारि नमण, उन्नष् काउछेस्सा, मानेण छ छेस्साओ, भनिष्टिया अभनिष्टिया, पच सम्मन, सिष्णा असिष्णणो अणुभया नि, आहारिणो, सामाहरखना होति अणागाहरहना रा ( मेगार अणागारिहि जुनवदुरजुना ना <sup>१९</sup>)।

आहारि भिज्यहर्शन मण्णमाणे अस्य एय गुणहान, ने।हम जीनमास, ह पज्जचीओ छ अपञ्जचीओ पच पञ्चचीओ पच अपञ्चचीओ चचारि पञ्चवीआ चचारि अपञ्जचीओ, दस पान मच पान (जान पान सच पान अह पान ने पान मच पान') पच पान क पान चचारि पान चचारि पान विभिन्न पान, चचारि सन्नाम, चचारि गईओ, पच जादीओ, क सप, नारह जोग, सम्महयकायनोगो जिप। विभिन्न

है, बारों गतिया, पाचों जातिया, छहीं काय, औदारिनात में प्रित्यक्रिय मेर आहारफामिश कायपोग ये तीन योग, तीनों घेद तथा अवगत-विद्यान भी है, चारों क्याय तथा अक्याय स्थान भी है, विभागविध और मन पर्ययानके विना वीप छह बान, समजन, सामाविक, छेदोपस्थायना और यथाव्यातियहारछादिस्तय में बार खब्द मार्ग द्वारा, महार्यद्वारा स्थाय के बार खब्द मार्ग द्वारा, मुख्ये हापेंग छेद्दाप, मायसे छहीं छेदयाए, भव्यसिदिक, अभ्याविद्ध मार्ग क्यायान्त्र विना होप पाच सम्मान्त्र सिक्त में स्थाप अध्याप स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन स्थापन के स्थापन के स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

माहारक मिथ्याहारि जीवोंके सामान्य आहाप बहुने पर—एक निष्पाहारि गुजरणन-बीव्हों जीवसमास, छहों पर्याप्तिया, छहों अपर्याप्तिया, पाच पर्याप्तिया, पाच पर्याप्तिया, बार पर्याप्तिया चार भपर्याप्तिया, दशों प्राण, सात प्राण, तात प्राण, सात प्राण, आह प्राण, माण, सात प्राण, पाच प्राण, छह प्राण चार प्राण, चार प्राण, तात प्राण, चारें सेहार चारें गतिया, पाचों जातिया, छहों नाय, चारों नोप्रोण, चारों चवनयोग आहारिकश्रयपार्धिक और पिनियिकनाय्योगद्विक ये बारह योग होते हैं, किन्तु नामणनाययोग नहीं होता है। तीनी

म ५१९ आहारक जीवों के अपर्याप्त आलाप

| ग्र <u>म</u> प्रस्ति<br>सि हिन्दि<br>सा हिन्दिस | या व व व व व व व व व व व व व व व व व व व | या ब क शा सर द<br>३ १ ४ ६ ४<br>श्राचि — कुम अस<br>विवि ही इस्म समा<br>श्राचि — कुम अस<br>विवि ही इस्म समा<br>श्राचि — कुम अस | मा ६ व सामा | हिता का उ<br>च र र<br>सं जाहा साहा<br>अना<br>अना |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| वस                                              | R.                                       | ्भत य्⊲ा                                                                                                                     | <b>51</b>   |                                                  |
| सर्वा                                           | 3                                        | अव                                                                                                                           | , भूराया    |                                                  |
| r" + +                                          | 2                                        | ं नव                                                                                                                         | 1 1         |                                                  |

<sup>......</sup> १ कोणका तगतपाठी नाहित १

सत-परत्वणाणुयोगद्दि आहार-वाञ्चवव्याण वेद, च्वारि कमाय, विधिण जण्णाण, असन्मो, दो दसण, दन्न भवेहिं छ नेस्माओ, भवितिद्वया अभवितिद्वया, मिच्छच, सांक्ष्मणो असविवाणो, आहारिणो, सागाहनजुन्म होति अणागास्त्रज्ञुचा वा 🐪 [ < 19 वेर्सि चेव पज्नचाण मण्णमाणे अत्यि एय गुणहाण, सत्त जीवनमासा, छ पनवीत्री पच पज्नवीती नचारि पज्जवीत्री, इस पाण वर पाण अह पाण मच पान ह पाण चर्चारि पाण, चर्चारि सण्माओ, चर्चारि गदीनी, पच नादीओ, छ काप, देस जोग, विध्वि चेद, चचारि इसाय, विध्वि जववाण, असनमा, दा दसव, दच्च-भविद्धि छ तेस्सात्री, धनसिद्धिया अभवभिद्धिया, मिळन, सल्विनी अस्विनिया, जारा रिणो, सागारुनजुचा होति अणागारुनजुचा वा । वेद, चारों कपाय, तींमों अज्ञान, अन्यम, जादिने दो दहान व्रष्य और भाषत छहाँ सरनार, भागा कथाव, तामा अञ्चान, वानवस्तु व्यावस्तु व व्यावस्तु व व्यावस्तु व व्यावस्तु व व्यावस्तु व्यावस्तु व व्यावस् उन्हों नोहारक निध्वाद्यप्टि जीयोंक पर्याप्तदानस्तवस्थी धाराव बहन पर-पद किंच्याति विद्याति अध्यक्त व्यवस्थित व्यवस्थित । विद्याति विद्याति विद्याति । विद्याति विद्याति । विद्याति विद्याति । विद्याति विद्याति । विद्याति विद्याति । विद्याति विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति । विद्याति प्रतिविद्यक्षणयथीत दे इस योगा तालों थेई, चारों बचाय, तीलों असून अभयस अगृहद स होता, हरूव और आयक्षे एसी नेस्याय, अध्यावनिक्ष, केश्वयविद्याः। विश्वयायः वर्षः अतिहर, भाहरत, ताराधेववीमी और अनाराधेववीमी हात है। न दारक मिध्यादिष्ट जावींके स्तमान्य भारतप

ा प्रदेश स्थान स्थान सिर्वास शिक्ष के विश्व स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्यान स्थान स्य

वेसि चेव अपज्जचाण भण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, सच जीवसमस जपज्जची ने पच अपज्जचीओ चचारि अपज्जचीओ, मच पाण सच पाण छ पाण पाण चचारि पाण विण्णि पाण, चचारि सप्णाओ, चचारि गईओ, पच बादीशे काय, दो जोग, विण्णि वेद, चचारि कसाय, दो जण्णाण, असजमो, दो दसण, दे पाउलेस्सा, भावेण छ केस्साओ, भगसिद्धिया अभगसिद्धिया, भिच्छच, सिण्णिणे विण्णो, आहारिणो, सागारुग्लच होति अणागारुग्लच वा " ।

'आहारि सासणसम्माहहीण मुज्यमाणे अरिय एय गुणहाण, दो जीगसनाना पुज्यचीओ छ अपुज्यचीओ, दस पाण सच पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गर्र

उन्हीं अहारक मिय्यादाष्टि जीवों के अपर्योक्तकालस्त्र भी आराप कहने पर-मिय्यादारि गुणस्थान, सात अपर्योक्त जीवसमास, छहाँ अपर्योक्तिया, पात्र अपर्योक्तिया क्षात्र आरा सात्र आपना, सात आपना, छह आपन, पात्र आपना वाद आरा, तीत आपना बहाए, पार्से मित्रिया, पात्रों जातिया, छहाँ क्षात्र, अहारिक्रार्य और प्रतिविक्तिमा अपरे वे ये पोगा तानों वेद चारों कराय, आहिक हैं। अहान, अस्वयम, आहिक हैं। दर्शन हम्म अपरेत छहाँ कराय, आहिक हैं। अहान, अस्वयम, आहिक हैं। दर्शन हम्म अपरेत छहाँ कराय, आहिक हैं। स्वात्र सार्विक सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात्र सात

काराव अस्या, मायस छहा छश्योषा अन्यासादाक, मायपासा विका माहारक, साकाराययोगी और अनाजारीययोगी होते हैं। भाहारक सासादनसम्पन्छक्ति जीवों हे सामस्य आस्

भाहारक सासादनसम्बन्धाः जीवीने सामान्य आलाव पहने वर—यह तासार गुमस्यान, सम्रा प्रयान्त और सभी अपर्यान्त थे दो आप्रसमास, छही पर्यान्तयो, छही भाग न्तियो। दर्जी माण, सात माण। चार्से सम्राप्त चार्से गतिया, पर्योन्द्रयज्ञाति, प्रसम्बन्धाः

| Ħ     | 484              |                             | आह                      | ारक मिथ्य                    | ार्गाच्य जीवॉ                   | के नगर्याद                         | त भाळाप                                    |                                    |
|-------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 10 to | जा व<br>ज इ<br>इ | <u>ग</u><br>इ<br>, ७<br>, ६ | स   स   हैं<br>डि ४   प | का वा<br>के<br>या वि<br>विवि | 4 5 81<br>1 4 1<br>1 5 7<br>3 9 | र्थय <u>र</u><br>१ १<br>१ ४४<br>नन | है। म स<br>इस्ति। है<br>का अ मि<br>जा है अ | स्य अपूर्व स्था<br>स्य अपूर्व स्था |

वै न्द्रो बाहारक सामाजवमहत्वारी श्रीतीहे सामाज बाढाए

| द्विष स्वर्धा स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स्वरंश स् | ž | 1:  | 41 | 4   | 2 | 4. | 4 | ŧ  | 42 |   | T) | 4 | 4 | #1  | मय | <  | _a  | 11   | 4    | 6.4 | 47   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|-----|---|----|---|----|----|---|----|---|---|-----|----|----|-----|------|------|-----|------|
| , 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | ľ,  | ١_ | 44  |   | 6  | 4 | 3  |    |   | 4  | ŧ | 6 | - 1 |    | 4  | ٤.  |      |      | 11  | 40.4 |
| , 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L | E.  | 3  | 1,4 |   |    |   | -q | 4  | 4 | 6  |   |   | 431 | 44 | 41 | 411 | 4 44 | 4 41 | ٠,  | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 3   | 4  |     |   |    |   |    |    | 4 | 4  |   |   |     |    | 44 |     |      |      |     | - 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | i . |    |     |   | 1  |   |    |    |   |    |   |   |     |    |    |     |      |      | i   | 1    |



आदिति अगलद्रमम्माहृद्दीण अध्यमणे अधिम एच गुणहाण, दो जीतसमासा, त पत्रकार्यो ए अवद्यवीआ, दम पान मच पाण, चनारि सच्याओ, नचारि गर्देओ, पिपादियादी, तमराओ, बास्ट जाम, बिन्चि वेद चचारि कमाय, विण्णि णाण, अस-अमे, विण्णि दमण, ददद मार्थीट्र क स्ट्रमाओ, स्वसिद्धिया, विण्य सम्मच, सण्णिणो, आदारिया, मारास्त्रकुचा द्वीति अनामारुत्यचा वार्ष्ण ।

विभि पेर पञ्चाण अन्यमणे अत्य एय शुणहाण, एको बीयतमासी, छ पन्यचीयो, इस पाण, चचारि मध्याया, चचारि गर्रको, परिदिधनादी, वसकाको,

महार कारवस्त्रकार्या अधिने सामा व मानाव वाते वर—वर मियतसम्य पि ग्रामपान, संबी-क्वांज कीर संबी मवर्षान्त वे हो आवसमान, छही पर्योप्ता, छान्ने मपर्योप्तिया, होनी स्वान माना हो। सामा स्वाय, चारी मिया, वेषे प्रवाति, स्वत्रात, स्वत्रात, बारों मानाया, वारों वचनाते, की स्वत्रात्व स्वायं की दि वेशिवक्शवयोगांक्रिक ये बादक पेता, तीमों वर, बारों वचाय, बारिवे मीन बान, क्षसयस, आदिने सीन वहीन, प्रध्य और भाषने छही न्द्रवारे, प्रस्वानिद्विक की जनमिक कादि तीन सम्बयस्य, स्विक, बाहारक, सावारे क्यों काद क्षसारार्योगी होते हैं।

उन्हीं बाहारच असवतसम्बन्धिः श्रीवींक वर्षान्त्रचालसच पी आलाव बहुने पर-प्यक्त विदतसम्बन्धिः गुद्धस्थान, यच संजी वर्णान्त आवसमाच, छही वर्णान्त्रवा, बर्गी माण,

|      | 423                         |       |                    |                           |                                                  | पग्हछि जीयो                               |                              |                           |                         |                  |
|------|-----------------------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| 10 m | भी व<br>१६५<br>वसप ६०<br>सभ | हैं क | <u>सं</u> श<br>¥ ¥ | <u>र</u> ्थ<br>रेट<br>वंद | वी वे<br>११ १<br>स ४<br>स ४<br>स ४<br>स ४<br>स ६ | क का है<br>हैं वे<br>मित्र व<br>भूग<br>अब | ष इ<br>१ ६<br>स के द<br>चिना | है। स<br>इ.६. र<br>मा ६ म | स<br>आप<br>श्री<br>श्री | ह<br>साका<br>जना |

#### ५२८ भाइतक समयतसम्बन्दारि जीवींके पर्याप्त भाराप

|     | ৰ্কা ব | នា | FI 4 |       | 41 |          | ì | 8 | 4 | 163       | संय | ζ    | æ            | ¥  | ø         | शीह | आ | ₹ ;  |
|-----|--------|----|------|-------|----|----------|---|---|---|-----------|-----|------|--------------|----|-----------|-----|---|------|
| 1,  | 3 4    | ī  | ¥    | * ( 3 | 1  | 1        | Ţ | ş | × | дà        | अस  | * 2  | arra<br>arra | 7  | ş<br>Pise | 2   | 3 | Blei |
| अवि | -      |    |      | 14    | ٦  | 4        | ¥ |   |   | थत        | -10 | विना |              | *  | dis       | C.  | - | अवर  |
|     | 4      |    |      | 1     |    | খা<br>ৰ' | 1 |   | , | <b>54</b> |     |      |              |    | क्षाक्री  |     |   |      |
| ł   |        |    |      | ∸-    | _  | -        |   |   |   |           |     |      |              | ~~ |           |     |   | •    |

जीत, तिरिय देद, चनारि कमाय, दे चनान, अर्थनमें, नेर्न्यन, न्यन्य का हेस्सा, मोरेय छ हेस्साओ, मरियिया, मायन्यम्यन, मन्तिनी, आहारियो, मायन्य बद्धना होति अनामाहरत्वन वा

आहारि मन्माभिन्याहरींग मण्यामांग अणि वय गुगद्राण, वजी तीरमाण, छ पज्ञतीयो, दम पाण, पाचारि मण्यायो, चमारि महेत्रो, पनिदिचनादी, तमकाण, दम योग, तिण्य चेन, चचारि कमाण, तिल्लि णाणाणि तीहि अगाणिह मिन्नाल, असचमी, दो दमण, दच्य मीदिह छ देन्यायो, मासिदिया, मन्मामिन्यण, मालिण, आहारिणो, सागाहरत्या हाति जाणागरुक्ता सार्थ।

भादारक मध्यमिष्यामि जायां मानाय बहुने वर—यह सम्यानिष्यारि गुर्के स्थान, पर संग्री पर्याप्त जीयममाम, छहाँ पर्याप्तया, हर्यो प्राप्त वार्षे मानाय, बार्षे मात्रय, पर्योद्व प्राप्त मानाय, बार्षे मात्रय, पर्योद्व प्राप्त मानाय, बार्षे मानाय, बार्षे व उनयोग श्रीतारिक नायरेग श्रीत के कि बार्ये का प्राप्त मानाय के स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वा

#### न ५२५ आहारक सासादनसम्यग्टारि जीवोंके अपर्वाप्त मालाप

| <u>य</u><br>सा | मी<br>१<br>ल | प<br>६<br>प्र | সা<br>৬ | सं | ग <sup>१</sup> वि म | \$ q | का<br>१<br>त | यो<br>भे<br>भी वि | } <b>बै</b> | इ | ्र<br>इम<br>इस |  | र<br>रधु<br>अच | ह<br>इ<br>का | र<br>१<br>२<br>स | र<br>सासा | संबि<br>र<br>स | श्रा है<br>श्राहा साका<br>असा |
|----------------|--------------|---------------|---------|----|---------------------|------|--------------|-------------------|-------------|---|----------------|--|----------------|--------------|------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
|----------------|--------------|---------------|---------|----|---------------------|------|--------------|-------------------|-------------|---|----------------|--|----------------|--------------|------------------|-----------|----------------|-------------------------------|

म ५२६

#### आहारक सम्योग्मच्यादप्टि जीवोंके आलाप

| प्रजी प्रभावान वृक्ष ची नेक बा तन द है अ स स सी आप प्राप्त स प्रप्त स प्रमुख स प्रमुख स प्रप्त स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रमुख स प्रम | ड<br>इस<br>सा |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

आहारि असजदसम्माइट्टीण मण्यमाणे जरिय एव गुणहाण, दो जीवममामा, ह परवर्षीओं छ अपूरनचीओ, रस पाण मच पाण, चचारि मण्याओ, चचारि गईओ, पांचदियजाही, तमराओ, बारह जोग, तिन्णि बेद, चचारि कमाय, विन्त्रि वाण, अस-जमो, तिब्जि दमण, दञ्च भोर्रीहं छ लेस्साओ, मर्शमिद्धिया, तिब्जि सम्मच, सिन्जिनो, आहारिणो, मागारवज्ञचा होति जणागारुवज्ञचा वा "।

विभि चेव पत्तचाम सम्मामाणे अत्य एय गुणहाण, एओ जीरममासी, छ पन्त्रचीओ, दस पाण, चचारि सण्णात्रा, चचारि गईओ, पविदियनादी, तसकात्री,

भाहारक असवतसम्यग्टिए जीवींके सामान्य भाराय कटने वर-पक अविरतगम्य मारि गुणस्थान, सब्री पर्याप्त और संब्री अपर्याप्त ये दो जीवसमास छटों पर्याप्तियां, छहीं भपथीरितया, दशों बाण, सात बाण, चारी सजाय, चारी गतिया पंचे द्रियजाति, बसकाय, चारी मनोपाम, चारी ययमयोग, भादारिक श्वयोगिवक भार धिविविक शवयोगिविक ये बारह योग, तीनों येष, चारों क्याय, जादिके तीन झान, अस्त्यम आहिक तीन दर्शन, प्रध्य और मापसे छहीं लेपपार्य, भव्यसिद्धिय औपहासिय बाहि तीन सम्पनन्य, शक्षिय, बाहारय, सामारीययोगी और भनामारीययोगी होते हैं।

उन्हों आहारक असवतसम्बन्धारि जीवोंके पर्यान्तकालनक यी आलाप कहने पर-यक व्यविरतसम्पन्दाप्ते गुणस्थान, एक क्षेत्री पर्याप्त जीवसमास, छहीं पर्याप्तियां, इनी बाव,

माहारक असपतसम्पन्दवि जीवींके सामान्य भाराय # 423

| हिन्नी प्रशिक्षित प्रवासी व का सन्य के साम स्वीक्षित प्रवास के स्वास के स् | श्रम् सम्<br>अस्य सम्बद्धाः<br>अस्य |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

साराज्य सामग्रमस्यायस्य श्रीसीचे पर्याप्त साराप म ५१८

दम जोम, तिनि वेद, चनारि स्माय, भिन नाम, अमुनमें, निन्त स्मन, न्य मोर्वेहें छ लेस्याओं, मञ्जिदियां, निन्ति मध्यम, मिनामें, आदारिने, मामान्द्रजा होति अणागाठवञ्चा या ।

तेर्सि चेर अवन्नताण मण्यमाणे अित एम गुणहाज, एवा नीरममाना, छ अवस्त्रचीओ, सत्त पाण, चतारि मण्याओ, चनारि भर्ड्या, वर्णान्यनारी, त्यागान, दो जोग, इत्यिनेरेण निणा दो वेद, चनारि रत्ताय, निणि वाण, अननमे, निर्णि इसण, दृष्येण काउलेस्मा, मारेण छ लेम्माओ, मर्नागिह्या, जिल्हि मस्मन, मण्डिला आहारियो, मायाहरहत्ता होति अणागाहरहत्ता नांै।

आहारि सनदायनराण मण्यामाण अस्य एय गुणहाण, एत्री जीउममामे, उ पस्रविभो, दस पाण, चचारि मण्याजो, दा गर्डजो, वर्चिन्यनार्डा, तमराजो, वर्ग

चारों सज्ञाण, चारों गतिया, परिश्विकाति, प्रसमाण, चारों अनेत्रोग, चारों वचनवेग, भीता रिक्रजाययोग भीर वैत्रिविकमाययोग ये दृत्र योग, तीनों वेद, वारों क्याप, आदिके तात ज्ञान भर्तियम, आदिके तीन दृश्यन, दृष्य भीर भाषसे छन्तें छन्त्राण अञ्चानिदिक, भीरणिके सम्यक्त्य आदि तीन सम्यक्त्य, सिंहम, बाहारक, सामारोपयोगी भीर अनक्ष्णों पर्योगी होते हैं।

उ हीं बाहारक असयतसम्बन्धि आँयों व्यवसंप्तकालमव भी आगए वहते पर-पक अविरतसम्बन्धि गुणस्थान, एक सभी अववान्त जीवसमाम, छही अववीनिया, सात माण, बार्से सद्वार, चार्से गतिया एवेन्ट्रियजाति, यसकाय, ओदारिनिप्त और वैविधिक मिश्रकायपोग ये दो योग, कीयदृष्टे विना होय दो येव, चारों क्याय, आदिके तीन बान, सस्यम, आदिके वीन द्यान, द्रष्टासे कापोत लेदया, आयने छहीं लेदयाय, अप्यमिदिक भीपामिकस्वयम्स आदि तीन सम्यक्त्य, सिग्नक, आहारक, साकारोपयोगी और भनाकारोपयोगी होते हैं।

बाहारक सपतासयत जीवींके बालाव कहने पर—यक देशसवत गुजन्यान, एक संबी पर्याप्त जीवसमास, छहाँ वर्याप्तिया, क्यों ग्राण, कारों सज़ाय, त्रिर्वचाति ओर बडाय

ने ५२९ माहारक असयतसम्यग्हिए जीवोंके अपर्याप्त जालाप

| य भी प्यास न ई ना को देक का सब द के स स सहिआ है र र र र र र र र र र र र र र र र र र |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------|

ज्ञाम, तिल्मि बेद, घचारि रुमाय, तिल्मि चान्,मञ्जमामञ्जमे, तिल्मि दमप, दुस्देन छ रुसम, मावेच तेउ एम्म सुरुरलेश्माओ, मवसिदिया, तिल्मि सम्मच, मान्यामो, आहा रिपो, सामारुरजुचा होति जणामारुबजुचा वा ।

"आहारि पमचम नदाण भष्णमाणे अपि एय गुणहाल, हो बोबसमाना, छ पत्रचीओ छ अपञ्जचीओ, हस याण सच पाल, चचारि सण्मात्रा, मधुमग्री, चीब-दिपबादी, तमराओ, एग्राह जांग, विष्णि बेद, चचारि क्याप, वचारि बाल, विष्णि

रचनार वनराआ, वनारह आग, विक्या बद्द, चचार बनार, बचार बाल, विक्या मजम, तिक्कि दमण, दम्बेण हा लेस्साओं, सावेण तेष्ठ वम्य-शुक्रणमाओं, भवनिद्विता,

गति ये दो गतिया पचे द्रियज्ञाति, यसदाय, दारों सनीयोग चारों यदमयोग की रू श्रीन्तिक द्रायता य भी योग; तीतों येश्वारी द्रायता, आदिने तीत बात स्वयानयस आदिने लोन हर्गित, द्रायदे एट्टो टेन्ट्राय आयमे तेज, यदा कीर नुष्ट टेर्ट्यायः सम्पर्धानद्वन कीरन्तिक तियदस्य आदि तीत सन्यरस्य, कांद्रक, आदारक साक्षायेष्यांग्री और कतावारायदोनी ति है:

आहारक प्रसम्सत्वत आयों के आलाव बहुने वर-प्यव प्रसम्भवन गुण्डस्पन कोई गोपन और सजी अपवाल वे हो जीवसमास, ग्राम व्यालिको छटी अपवीलिको, वहाँ रूपन नाम आणा बारी अस्त्राल क्योत्माति, व्यविद्वयाति क्यावाव क्यो अस्त्रीता क्यो क्यावीय अंतरिकायकोत आहारकायवायोकि वे व्याप्त कोणा लागे हैं है

न्यानीर अंदिरिकार श्रीभागाः, वार्या प्रकार विश्व क्यान्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य स्वानीर अंदिरिकारधीरा आग्रा व्यानिकारधानीक व क्यान्य क्यांग्य क्यान्य क्यान्य प्रपाद, साहिक बार ब्रान, सामाधिक, प्रश्वकारका और प्रश्वकारधीरणों के और ब्रांच्य माहिक तीन क्यान, क्षत्रपति एटी त्रेरपार्य, आवश्चेतिक पद्म आर गुत्र त्रियारण अरुप्तिक्य

न '६० आहारक स्थानास्थत आगीरे आगाप

्त्रिकी पश्चिम संबंध को वेद हैं तह तह से से संबंध का सू दें दें दे कर दे हैं दे एता तुर्वसार संवेध के स्वाध का स्वीध स्वाध संवेध के स्वीध का स्वीध स्वीध का स्वीध का स्वीध स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध का स्वीध

दे पहेरे अन्यास्य प्रस्तान क्षेत्र कारान्त की युर्गाद कर के शक्त का अपने के देवा पुरुष कर के अपने कार्यकार के स्वाप्त कार्यकार के स्वाप्त कार्यकार के स्व

ST AP ER ST

विष्यि सम्मर्चं, सिप्पणो, आहारियो, मागाम्यञ्जना होति अभागान्यञ्जना रा ।

एरय पजनवापजनवा आहामा यव मा । एव मान्या ।

आहारि-अप्पमनमनदाण मण्णमाणे अतिव एय गुगहाण, एत्रो जीरामामा, ह पज्जनीओ, दम पाण, तिर्णि सण्याओ, मणुमगदी, पिनिदेयनाटी, तमहाओ, णर आग, तिर्णि थेद, चचारि कमाय, चचारि णाण, तिर्णि मनम, तिर्णि टम्पा, टब्लेग ह लेस्सा, मारेण चेट पम्म सुरुक्तनेस्माओ, मरमिद्धिया, विर्णि मम्मन, मणिगती, आहा रिणो, सागाहरञ्जना होति अणागाहरज्ञना वा "।

आहारि-अपुच्चयरणाण मण्णमाणे अधि एय गुणद्वाग, एत्री जीवनमाम्री, उ

कोपशीमक्सम्यक्त्य आदि तीन सम्यक्त्य, सहिक, माहारक साकारोपयोगी बीर बनाकारीप योगी होते हैं।

हस आहारक प्रमचसथत गुनस्यानमें चर्चान्त और अपूर्वान्तराखना आगय मी कहना चाहिये। हसीप्रकार जहा पर नद्यी पूर्वान्त और सद्धी प्रवर्धान्त ये ही जीउनमास होषें यहा भी सामान्य आठापेक अतिरिक्त दोनों प्रकारके आजाप और कहना चाहिए।

आहारफ अप्रमण्डमयत जीवोंके आछाए कहते पर—पक् अप्रमण्डसयत गुणस्वात, एक खंडी पर्योप्त जीवसमास, छहीं पर्योप्तिया, बसों प्राण, आहारसमाक विना रोप वीत संवाद, महुप्याति, पर्योद्रम्यजाति, प्रसकाय, चार्चे मनायोग, चार्चे बक्तयोग और श्रीवारिक प्राणे पे भी योगा, होंनी पेइ, चार्चे कचाय, आहिके चार हान, सामाधिक आहे होन सम्म आहिके सीन वर्षेन, प्रप्येस छहीं छेत्याय, आवसे तेन, पद्म और शुद्र हेदगाय, मम्मसिद्धिण, विवादीम्त प्रमाणक्ष्य आहे तीन सम्बन्धत्य, साविक, आहारक, साकारोपयोगी और अनावाये प्राणी होते हैं।

आहारक अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीवोंके आछाप कहने पर-एक अपूर्वकरण गुण

```
1,17
```

**धत परत्वणाणुयोगहारे शाहार आ**राजनवणाण प्रज्ञचीओ, द्स पाण, विण्णि सण्णाओ, मणुमगदी, पर्विदियज्ञादी, वसकाओ, व जीता, तिर्केण वेद, च्वारि कतारा, च्वारि वाण, दो सबम, तिर्केण देमण, हरेगेण। हेस्सा, मानेण मुक्त्रलेस्सा, मर्वाबिदिया, दी सम्मन, सविण्यो, आहारिण, सामार

ं जाहारि पहम जिवपद्दीय मुज्जमाणे अस्य एप ग्रणहाण, एजा जीवममाना, पन्त्रचित्रों, दल पाण, दो संच्याओं, मणुसगदी, पबिदियजादी, तमकाओं, जब ओस, ेष्य वेदे, चर्चारि क्याय, बचारि वावा, हो सजय, विक्यि दस्य, हरूमा छ हम्मा,

न, एक सका प्रयोक्त अध्यसमास, छहाँ प्रयोक्तिया, बशाँ माण, आहारमकाके विमा हार तहाद, मनुष्यमति, पर्वे उरकाति, वतनाय, वार्त सर्वोत्तेम, वारी वयनप्रोत और भीत

्रत्योग है भी थीम, दोनां वेद, चार्र क्लाय, आदिके चार झत, त्यामावेक आदि क् त्यम आहिक तीन बहान, द्रायस सहाँ देदवार, भारते हुक्करेस्या सरस्तिहरू, भारत प ा का क्षीत्र ताम वहाम, द्रष्यस छहा रूरवाच, भावस ग्रहरूरचा मन्यायाक्ष्य, णाय-गासर भीर साविष्य व हो सारवत्रत्व, सक्षिय भाहारक, सावारीयवीमी भीर समावारीयवीमी होते हैं। धादारक व्यनिवृत्तिकरण गुणस्थानके प्रथम भागपती जीवींके भागप कहन पर—यक

मिन्निक्त ग्राम्बान् एक सन्नी प्रयास मध्य भागाया भागा । भानेनुक्तिकरण ग्राम्बान, यह सन्नी प्रयास जीवसमास, एवं प्रयासियों, वर्गे मान, स्थान ाष्ट्रियम (च ग्राजस्थान, चन सङ्ग प्रधान जापसभास, छका प्रधानमा, कृता भारत, भन्न भार परिप्रह हे देव सङ्गाप, ग्रजुष्यमति, वेची द्रश्याति, व्यवस्थ वारों महोयोग वारी वकत भाग और बीदादिक कायवाग से भी क्षेत्रण, ताले देव, चार्च क्याव, व्यक्ति चार काल व्यक्त पित माहि हा स्थमः बादिने शीन हर्रात हर्रात छहीं टेर्याय, मात्रदे "कुल्लर्याः मध्य

आहारयः अपूचनरणगुणस्यानवर्तां जीवांने व्यासाच

| 1119        | श्रि में मिर्ड का के किया निवास का निवा | see als                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 89          | मा से मा है का भी में है है। हा ती क क के क क क कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | क जारी कार<br>इ. इ. इ.<br>इ. इ. इ. |
| <b>\$</b> 8 | आहारक अनिवासकरणक प्रथम आगवर्ग 🌕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                |
| F .         | ार्थित के कि स्वास शासकता करून                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |

थाद्वारक धनिशृत्तकरणक प्रथम भागवनी श्रीवाचे भारतच

80) M4 12. 21

[ {,

मारेण सुक्कलेस्मा, मर्रामिद्धिया, दो सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो, मागारुरानुचा हो बणागारुगजुचा वा ।

सेस-चदण्डमणियङ्गीण औध मगो ।

आहारि सुरुममापराइयाण् मण्णमाणे अत्यि एय गुणहाण, एओ जीवमान छ पञ्जवीत्रो, दम पाण, सुरुमपरिम्गहमण्णा, मणुमगरी, पविदियजादी, तमकात्रो, प जोग, अनगद्वेदो, सुहुमछोहरमाओ, चचारि णाण, सुहुममापराइयसुद्धिमनमो, विश् दसण, दुष्येण छ लेस्माओ, भावेण सुक्झलेस्मा, मबिद्धिया, दे। मन्मत्त, सिव्या आहारिणो, सामारुयजुक्ता होति अणामारुयजुक्ता वा ै।

आहारि-उपसतत्रमायाण मण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, एओ जीयसमानी, पज्नचीओ, दस पाण, उपसतपरिग्गहसप्ना, मणुनगदी, पचिदियजादी, तमकाओ, प

सिद्धिक, भीपदामित और शायिक ये दे। सम्यतस्य, साधिक, बाहारक साकारीपयाणी भी सनाबारीपयोगी होने हैं।

अनिनुश्विकरण गुणस्थानवे वाय चार मागाके मालाय भोषानायके समान होते हैं।

बाहारक मृक्षमसाम्पराणी जीवाँके बालाय कहते पर-पर मृशमसाम्पराय गुजस्यान यक सबी पर्याता जीवसमास, छहाँ पर्यात्मवा, दश्रों प्राण, सदस परिव्रहभवा, माप्यानि पर्वेत्द्रियज्ञाति, त्रसंवाय, वारों मनीयोग, वारों यवनयोग भीर भीशरिकशाययोग थे नी योग भप्नानेवेद, स्ट्रम शामक्याय। आदिने बार शान, मृद्य मान्दरायिक नुविस्तयम, आदिने ता दर्शन, इष्यमे छहाँ लेखाण, आयमे शुक्तेत्याः सन्यमिदिक, शीवशीमक श्रीर शाविक वैर मान्यकृष, संद्रिक, भादारक, साकारीपयोगी भीर भनाकारीपयोगी दोने दे।

भ हारक उपद्यानकथ थी जीवोंके भारतय बहु । पर- एक उपना तक्याय गुनायात यह सर्वा पर्यान अविममाम, छहीं पर्यानियां, वृह्या प्राण, उपशा तरिष्ठाहरू, मा प्राप्त पचेन्द्रियञ्चानि, त्रमनाय, वार्री मनीयोग, वार्री वचनयोग और औदारिकनाययोग ये त्री वात

भाहारक श्वमसास्यगयी जीवाँके भाषाय # 434

ह ब्रीवर्शक डील इ.सा.सी लें क डा सर 🎹

क्षोग, प्रत्यादेवनो, उदयननाहव ताम्रा, चवारि वाण, जहानगदविहारसुदिसजमी, जिला दगण, हराण छ जन्मात्री, भावण सुन्दरनेष्या, मामिदिया, दे। सम्मय,

गणियो, आहारिया, माधार प्रमुण होति अणामार प्रसुप स "। आहारि गोणक्यापाल मण्यमाण अतिर ज्या गुणहाल, ज्यो सीवसमामो, छ

आहारि गीणस्यायाज स्यामाण अति एव गुणहाण, एत्रो जीवरामामा, छ परनर्षामा, दम पाण, गीजमन्दाको, मजुमगरी, वांवदियजादी, वमकामा, जब जोग, स्रगदेवरा, अस्यामा, चानार जाज, पहानगादविहारसदिमयम, विण्णि दसण, दन्नेण

षरगर्देश, अरमाप्रेर, चचारि जाज, पहाबमादिश्वसात्त्रित्वम, विण्णि दसण, दण्येण E हेम्माप्रा, मारेण मुस्वन्देश्या, भरोगिद्धिया, महयसम्भच, सन्निणो, आहारिणा, मागारमञ्जा होति अचामारमञ्जा वा

भागार उनुचा है। हे अपागार उनुचा वा । भगगनपद, उपनामनोध्रकपाय, आदिक बार काल, यथारव्यालीकारनुविसंयम, भादिके सीन रिने, इष्योग छुट्टी हर्रपाण, भागो जुकन्यता, भागोभिक्त, भोगाभिक भीर साथिक ये दो रिने, इष्योग छुट्टी हर्रपाण, भागो जुकने के स्वास्त्र स्थानारीयोग होते हैं।

राम्यरम्य, संक्रिन, आहारम्, सानारोधयोगी और अनानारोययोगा होते हैं। आहारम् श्रीलक्ष्मायाः जाणिकं कामायः वहने यर—यम हीलक्ष्मायः गुणस्यातः, यक्ष सानारम्यर्गेल जीयनतास, रूपों प्याणित्या द्वारी आच्या श्रीलक्षातः, गुण्याति, पविद्रियमाति, वर्षात्य, वर्षाः सम्बान, बारों वयनयोग और श्रील्शिक्षाययोगि वे भी योगः, अपनावयर, सन्दाय, स्वारी सम्बान, बारों वयनयोगि और श्रील्शिक्षाययोगि वे भी योगः, अपनावयर, सन्दाय, स्वारीकं बार सानाः वयाण्यानियदारमृजिक्षयमः, आदिने योग स्वानः, हम्यक्षे छोरी

महराप, आदि यार झान, व्याच्यात्राध्यस्त्राच्यस्यः, स्वरं चार्यस्यः, सहराप्तः, साराचेययोगी श्रेराणः, आयो नुक्रनेर्या आग्रासिद्धः, श्वाधिवसम्यवस्यः, सिक्रिन, आहारकः, साराचेययोगी भार भनाराराययोगी होन द्वाः भ्रेर भूकेर

हैं में बरा से गार्थना थी वा का लग वा है जा सा लोगे था। पार्थना थी वा का लगा वा का लगा वा का लगा वा का लगा वा लगा वा लगा वा का लगा वा 
मैं ७३० आहारच हीलक पाया आधाक जन्म है से ते नी के जा है जी पूर्ण है है जो पूर्ण है के से ते नी के जा है जा है जो पूर्ण है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो है जो ह

आहारि-मनोगिकेरलीण मण्णमाणे अत्य एय गुणहाण, दो जीरममाना, ह पन्यचीत्रो छ अपन्यचीत्रो, चचारि पाण दो पाण, सीणमण्णात्रो, मणुनगरी, पर्विर पवादी, तमकात्रो, छ जोग, कम्मइयकायजोगो णित्यः अरगद्वेदो, सीनक्षात्रे, केरन्याना, ब्रह्मस्राद्विहासुद्विह्यज्ञेषो, केरलद्वरण, द्वेण छ लेस्मात्रों, भावेन सुक्ष लेस्माः, मावेन द्वरा, राइयसम्मच, णेन सिण्णों लेन अम्बिण्णों, आहारिणों, सावत्र अनागारिहि लगवदवज्ञवा वा ।

एव पञ्चचापञ्चचालावा बचन्या । एव मध्यत्य बचन्य ।

अनाहारीय मन्त्रमाणे अरिय पच गुणहाणाणि अदीदगुणहाण वि अपि, अ

महारक मधीगिकेयती किनके मालाय बहने यर—यक स्वीगिकेयती गुगरवार राज्य और सरगाँत्य ये हो जीवनसाम, छड़ों वर्यात्वार्या, छड़ों सपयातियों, स्वतं कर साय बन, सायु और दमागोरण्याता ये खार प्राण, सधा कायका और सायु ये हो प्राण। होण्यकों अनुगत्तां, यवेश्वरवारी, अगवाय, नात्य और सायुग्य ये हो सायोग, ये हैं हो वनत ता, केन्द्रान्य में भी भीतारिकतिप्रकायाता ये छड़ योग होते हैं। हिन्तु कामकारायोग बही होत्य है। भागतयेष, झीलक्याय, स्वयंकात, यावावातियहारमुद्रियंग्य, सायंका प्राण्या स्वरं छड़ों केन्द्राणं, प्रायंगे गुकुनेन्द्रशा, झाणांगिद्धक, सायंक्यालका, शिक्ष और अनीक्ष्य प्रवाणं, प्रायंगे गुकुनेन्द्रशा, झाणांगिद्धक, सायंक्यालका, शिक्ष और अनीक्ष्य प्रवाणी स्वरंगित मुन, आदांग्य, गावार और सनायंक्यालका, शिक्ष और

इच्छेन्डार ने मगोगिनेत्रकरीडः ययाँक और अवयाँक भाजार वजन वाहिए। इसी जन्म सर्वेत्र कहता नाहिए ।

कम्प्रकः क्रीपीट मामाम्य भागपः बहुने पर-सिव्यासीत्, शारास्त्रपार्मारी करिरण्यव्यास्त्रप्रे अपार्थितवर्षे भीन क्रमोशितवर्ष्मी य सीन गुनश्यान रूपा क्रीनानश्याने क्री है, स्ट्रम स्वयंगन और अपोर्शिते वर्षा गुणश्यामधनमी वस्त्र गर्थाण दशवदार बाद बीट

आरूपस्थ संयोगीतनेत्रणी जिनश्र आसाप

वीतनसास करीर्जीरममामा वि क्रीन, ए वपाषीको स अवक्षाीको वय अवक्का क्षेत्र प्रमानि करवानीको जरीर्ज्यक्षती वि अति , मच वान सम वाण ए वाण पच एव प्रमात प्रामित प्रामित वर्षे वान एम प्रामित विविध वि अति , व्यापि सण्याको सीन्यामा वि क्री च, प्रमाने वर्षेका निवास वि व्यापित वृष्ण करीको अदीरकादी वि क्षित ह वाय कराको वि प्रामित कर्माको वि अति , ए जाणानि, दो सक्षम पेव करार्वन वि क्षीय, प्रमाने वमाय अक्षाको वि अति , ए जाणानि, दो सक्षम पेव मवनो यव अस्यामे जब सम्मानको वि अति , प्रचारि दमण, दूर्व मोवेहि ए लेसाको क्षेत्रमा वि क्षीय, स्वयमिद्धिया अस्यविद्धिया चेव स्वतिद्धिया चेव अस्यतिद्धिया वि अपि, एच सम्मन, महिन्दो जानिस्तो चार सन्ति वो यस्ति अधानिति वि अति , स्वादानिते सामार्वकृत होनि आमार्वविका चार सत्यार अधानारिहें खुगवदु-

मतात सथा कर्तात्रश्रीयत्मावाचात्र भी है, छहाँ वधानिया, छहाँ अपयोतिया पाव कन्यानियां, पार अपयोजियां सथा कर्तन्त्रयां विरुद्धात्र भी है, सात मान सात मान, छहा यान, पाव मान, पार मान नांत्र मान, हो मान एक मान तथा स्तातमान्यात्र भी है, बारों कारत तथा हं प्रायद्धारणात्र भी है, बारों वात्रया तथा स्तिय्यति भी है, वारों बातिया तथा क्षणत्र कर्ता हं प्रायद्धारणात्र भी है, बारों वात्रया तथा अक्षणत्रयात्र भी है, विर्माणयो क्षणत्र मान प्रायद्धात्र भी है, प्रारों वाय क्षणत्र क्षण अक्षणत्रयात्र भी है, विर्माणयो क्षणा क्षण्यात्र भी है, विर्माणयो क्षणा क्षण्यात्र भी है, विर्माणयो क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा मान क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणा क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्य क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्र क्षणत्य क्षणत्र क्षणत्र क्षणत

वयपुत का होते हैं।

#### बनाहारक जीवीके सामान्य भाराप

नं ५३९

का राज्यसम्बन्धास स्तास । वर्षे सन्तरम स्तास ।

क्लाना ने कल्पराने वरित्र वंच गुणहालानि अहीरगुणहाले हि वित्र, पह

हराज्यान इ.स. शिवार है के मार्ग न और अमार्गन आसाय करना माहिए। स्मे उत्तर के त्व कटना व इ.स.

क्ष्यां के त्र क्ष्यां का अवस्था स्टूब्या व्यापात्र क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्षयं 
| *          |   |   |   |   |   | 6 | r, f, | 74 R   | ate | r; 1 | 2.0 | r fær | nii. m | લ્યાળ |   |   |    |     |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|-------|--------|-----|------|-----|-------|--------|-------|---|---|----|-----|---|
| r          | æ | , | ~ | * | æ | ľ | 9     | *      | #   | 4    | •   | 41    |        |       | 4 | • | ** | #PT |   |
| <b>4</b> 3 | • | , | • | ¥ | £ | * | *     | 4<br>4 |     | ;    | €4  | 1     | 4.5    | 42 F  | • | 4 | #f | •   | # |



W 441

अणाहारि मिच्छाइहीण मण्यमाणे अतिय एय गुणहाण, सच जीतसमान, छ अपअचीओ पच अपजनवीओ चचारि अपजनवीओ, सच पाण सच पाण छ पा पच पान चचारि पाग विल्वि पाण, चचारि सच्याओ, चचारि गरीओ, पच जारीओ, छ काय, कम्मद्यनायओगो, तिष्णि वेद, चचारि कमाय, दो अप्याण, असजमो, रा दमा, दल्वी सुक्रनेस्मा, मावेण छ छस्माओ, भवमिद्विया अमामिदिया, मिजन, मन्निनी अमनियानो, अपाहारियो, सामाहश्वचा होति अणामाहरज्ञा वार्षे।

"अनाहारि मायलमस्माइद्वीण मण्णमाणे अत्यि एय गुणहाण, एगो बीरममामे, छ अरत्वतीयो, मच पाण, चचारि सण्णाओ, तिण्णि गर्दमो, णिरपपरी णीप, पार्विदियबादी, तमकाओ, कम्महयकायओगो, तिल्णि वेद, चचारि कमाय, दे। अनान,

समाहारक विश्वादि श्रीयोके सामाय बहुने पर—एक विश्वादि गुमरगान, साम सम्मेन श्रीमनसाम, छही समग्रीतिया, यांच समग्रीतिया, बार समग्रीतियां, साम प्राम, साम छह मान, यांच प्राम, सार प्राय, तीन प्राय, वारें महाय बारें मतियां, यांचे क्रिक्न, छरं साम, समग्रीतियां, तीनों वेद, बारों चनाय, सादिके ही सवान, समग्री, स्टार्च से सम्मेन, हमाने मुक्तेदान, सावने छहीं होत्याय, सम्मितिहरू, सस्पानिश्चि, दिखान्त निक्क, समानिक, समाहारक, सावनायांगी और समावसीययोगी होते हैं।

अन्यपुरक शामानुनगारमहाहि जीयोरे आराप बहने पर-वर सामानुन गुणाणने कक संग्री नपर्यान शीवनमान, छही अवशीत्नवा, साम प्राप्त, वार्य संश्राप, निर्वय, मा व कीर देव वे मीन गानिया हानी है। विस्तु वसावर मरवानि नहीं है। विवित्रप्रज्ञानि, सन क्षार,

#### अनाहारक विध्यारिय त्रीयीक भाग्यप

| क्षत्री चुरा का संदेश<br>१ क देश के अनुक्रा के<br>समय ५० क<br>इ. दे<br>क | सा दिल हा नेत<br>उहात दे है<br>इ.स. इस अन<br>इ.स. | र के । व स<br>२ प्रश्य १<br>५% श्रुव वि<br>अर वा १ प्र | नीय थ व<br>द र द<br>स सना समा<br>सन सना |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

#### अवकृष्ट मामान्यमध्यक्ति प्रेपीट आणाप

सत-प्रस्वणाणुयोगदारे आहार-जाहाववणण असनमा, दो दसण, दब्नेण सुनुब्रह्मसा, मारेण छ लेस्साभा, भवसिद्धिर हम्मच, सिव्यूको, अवाहारियो, सामारुबस्च होति अवागारग्रका स ।

जणाहारि नसबदसम्माइहीण मण्णमाणे जरिय एय गुणहाण, एगो जी ह अव्यवनित्री, सब पाण, चनारि सण्याओ, चनारि गर्रश्ची, पचिरियना काड़ा, रुक्मस्यकायचीमा, इत्यिवदेश रिवा दोलि वेदा, चचारि कताय, विकि अभामो, विश्यि दत्तवा, दचीवा सुक्र छेस्मा, भारेन छ छेस्मान्नो, अवसिद्धिया,

सम्मन, सिष्णचों, अणाहारिकों, सामारुग्जना होति अणागारुगजना था "। जवाहारि सर्वानिकेरलींग भण्ममाणे जरिब एप गुणहाण, एगे। जीरमस छ अवहन्त्रीओ, देशिम पाण, मच वित्र उस्मासपाणा कृदिव, सीणमण्या, मस्यमग पियदियजारी, उसकाणी, कम्मह्यकायजोगी, अवगदवेदी, अक्माजी, क्वलपा

गमतकावदीम, सीमाँ देव, चाराँ कवाद, मादिके हो सक्षान, असदम, आहिने हो स्थान स्ति मुक्तिन्द्रम् आवस एको हेद्यास अन्वतिक्षेत्र सामाद्रव सामान्त्रम् सार्वे । स्ति स्ति स्ति हेद्यास अन्वतिक्ष

भनाहारक अस्तपतसरुग्रहाटे जीवोंके आलाप कहने वर-पक अविराममनगरि ्रीमस्वातः, प्रकृतिक अवस्तातः, प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति । प्रकृतिक अवस्ति धनरामा, पर राह्य अवयाच्य आवस्तामास, धन्न अवयाच्या सात अन्य, बाह्य स्वस्तु स्वर्म भितेषा पर्वे त्रियआति, वसकाय, कामणकायचीय, स्तिवृक्ते विमा से देर् वार्गे स्वराह, विश्व विश्व विश्व विश्व होते होते होते हुए से अपने कार्य वार कराय, साहिते तात होते, हरूरते पुरुषे कार्यम, साहिते तात होते, हरूरते पुरुषे पुरुषे कार्यम, साहिते तात होते, ार चान काल कालवाम, भागद्वन वाल दशन, द्रभ्यक गुरूरूचा, भावत घटा रूपण्य, भागतीचीच्च भागतामिकतान्त्रस्य भादि शीन तारवकाय, सीक्च भगातारक वाकारोणकीची भीर मनाकारीवयोगी दीते है।

भगद्वारक सर्वाधिवेषती जिनके भागए बहने वर-वक सर्वाधिवेदला गुण्यस्य म्नाहारक सर्वामक्वासा । अनक आगाप वटन पर-१००० व्यथानक वटा प्राप्तक के में स्वर्णन जीवसमास छहाँ अपनीतियाँ आयु भीर कावकर य हा सार होते हैं। विश् ह भेपराच्य जायतमात छटा भववाग्याच वातु व्यर वाववर व दा भार हात है । वस्तु पिर समीवर यवनवर और स्थाने स्त्रुवात माण नहीं है। क्षेत्रिकामा समुचार्त स्वा : पर मनोष्ट रावमवह भार रवास च्हेरास भाज नहा है। स्टाजनका स्पृत्यान रेवी प्र प्रि, ब्रह्माय बामजबाययोग स्वयानवर् भडवाय वेवण्डाम वसावणानिर्देशास्त्री स्व भनाद्वारकं भस्तयनसभ्यग्टाप्ट जीयाकं भारतप् कि ही के के सा सर क

4 4 416 A



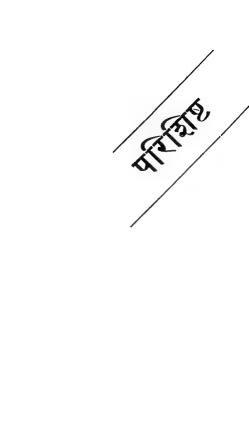



# ( दर्ज सन्दों राष्ट्रों वा समह किया गया है जिनकी निर्देश पृष्टार परिभाग पर्हि सनी है | )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | पाई                      | नानी है।)             | भ निर्देष्ट प्रहार परिभा        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | है वाजिल                 | पेक शब्द-सूर          | न्त्रार पार्मा                  |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | માર્યા]                  | पक शब्द               | -0                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 28                       | " A B                 | 41                              |
| मंब साय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व                  | €0                       | सब्द                  |                                 |
| क्षिपशिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          | व्यक्तीलक .           |                                 |
| 4 127 27 m.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | वैनह                     |                       | ås.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | र६६२७७                   |                       | १९२                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 284                      |                       | 9<0                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ₹८२<br>२८                |                       | 118                             |
| वतीतपर्यासे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                          | el San                | 85,83                           |
| ~ (T/A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | वहरे, वहस्र              | HOUSEN IN .           | ोग) है९०<br>संस                 |
| AL PURE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O |                    | Mis .                    | मयमह (ब्युय           | (17) {4c                        |
| -1 of 43 per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          | रिकारी है             | 364.0                           |
| 역 <i>단위</i> 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          | यधिकान                | ३५४,३७९                         |
| <b>अर्थायम</b> ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | _ 1 44                   | 711770-               | 48 81c                          |
| मधिराज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | ३५४ वय                   |                       | रेंदर                           |
| मधुवायम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 90                       | य<br>यमन              | (C)                             |
| मध्मण्डलीक<br>मनाहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | वेशक विश्व               | थमन                   | ₹18                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | भाग मामा                 | यम्<br>यमोषमगोयोग     | ₹८१                             |
| भगादिसियाम्बप्द<br>सनिन्दिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | व अस्यत                  | वस्थापना<br>          | २८१                             |
| William Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19                 | वसगळ                     | -                     | २०                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹<                 | ६४ अस्तिम                | सम्पर्शि<br>स्तिमपान् | ₹७३                             |
| मिन्यु सिबादरसाम्पराय<br>वित्रु सिबादरसाम्पराय<br>वित्र रीपपादिक दशा<br>पगत्रोयक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                 |                          | रतामधारू              | રેહર                            |
| प्रात्यक वर्ष वर्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>{03</b>         | 8777                     | _ শ                   | ₹₹५                             |
| Pares -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३४२                |                          |                       |                                 |
| र्यान्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६७                |                          | ALTER .               | 883<br>804                      |
| पत्र रक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 448 -              | tale Lateral             |                       | 48<br>48                        |
| 1थिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$60,8C1 8         |                          |                       | 46                              |
| तियाक<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | રેષ્ડર             | ८४ । भारमप्रधाद<br>भारमा |                       | 8< 86                           |
| चे <i>सपत</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹₹७                | व्याशास्त्राम            |                       | ₹₹⋲                             |
| वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रेडट               | ं भारताल — ६-            |                       | ξe<                             |
| लाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹३ <b>९</b><br>₹१७ |                          |                       | 5-1                             |
| पान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>३९</b> ४        |                          | ान                    | 811                             |
| *17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>333</b>         |                          | 7                     | ' <sup>वे व</sup> १९<br>वेर     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154                | आद्वारक-                 | 8.                    | रर<br><sup>।२</sup> २ <b>९३</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | आहारक काययोग             | ₹9                    | n<br>124                        |
| ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                  |                          |                       | -                               |

| भाद्वारपयाप्ति                      |           | 2 g            | क्रमैमगल                        |            | 25             |
|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|------------|----------------|
| आहारमिश्रकाययोग<br>साहारमिश्रकाययोग |           | 203,203        | कम्प्ययादार<br>कम्प्ययादार      |            | ٥.             |
| आहारसञ्जा<br>आहारसञ्जा              |           | 958            | क्ल्याक्रम्य                    |            | 0/             |
|                                     |           | 6/2            | य स्थापनामचेय<br>व स्थापनामचेय  |            | 101            |
|                                     | ξ         | - 1            | क्याय<br>क्याय                  |            | 141            |
| <b>श</b> िद्रय                      | १३६,१३    | o,>३>,>६०      | वयाय<br>कापोनलेश्या             |            | 260            |
| इन्द्रियपर्याप्ति                   |           | `ર ∙           | कापानलस्या<br>काय               |            | 134306         |
| <b>इपु</b> गति                      |           | ३९९            | काय<br>काययोग                   |            | 330,306        |
| <b>इ</b> गिनीयरण                    |           | 23             | कार्यपान<br>कार्मण              |            | 361            |
|                                     | N N       | - 1            | कार्मणकाय<br>कार्मणकाय          |            | 200            |
| •                                   | ₹         | - 1            |                                 |            | इष्            |
| र्देहा                              |           | રેક            | कार्मणकाययोग                    |            | 20             |
|                                     | ढ         |                | <b>कारमग</b> ळ                  |            | 846            |
| उचावग्रह                            | •         | 350            | कालानुयोग                       |            | રેટ            |
| उत्तराध्ययन                         |           | 80             | निया<br>-                       |            | 225            |
| <b>उत्पादपूर्व</b>                  |           | ११४            | नियानि <u>शा</u> न्त            |            | 4.3            |
| <b>उत्पादानु</b> च्छेद्             | जिल्ला    | श १] २८        | <b>इति</b> र्म                  |            | 366            |
|                                     |           | भा ने १६       | <del>श्</del> रणलेखाः           | 01. 10 1 7 | १८८ बेंद्र १८५ |
| उपकरण                               | વિષ્યાસાદ | २३६            | वेधस्मान                        | 44640.     | 3/3            |
| उपन् <i>य</i>                       |           | 754            | <u>केयर दर्शन</u>               |            | 3' 0           |
| उपधियाक्                            |           | ११७            | द्रोघ                           |            | 380            |
| उपायमाम्<br>उपयाग                   |           | २३६,४१३        | <u>क्षोधश्याय</u>               |            | 217            |
| उपराम<br>उपराम                      |           | 288            | क्षपण                           |            | \$65,803       |
| उपरामसम्यन्द्रशैन                   |           | \$64           | क्षायिक                         |            | 364            |
| उपरामसम्य <b>न्दरा</b> ग            |           | १७१            | <b>शायिक्सम्यक्त्य</b>          |            | १७१            |
| उपशास्तकपार्य                       |           | १८५१८९         | शायिकसम्यग्दरि                  | •          | 161,802        |
|                                     |           | 10             | क्षायोपदामिक                    |            | <b>१८९</b>     |
| उपाध्याय                            |           | <b>1</b> 02    | शिजकपाय<br>  शिजकपायधीतर        | WIE COLOR  | १९०            |
| उपासकाध्ययन                         | _         | 101            |                                 | 140474     | ४१९            |
|                                     | य         |                | क्षीणसञ्चा                      |            | २८             |
| <del>एके</del> द्रिय                |           | २४८,२६४        | शेत्रमगण                        |            | १२०            |
| ययभृत                               |           | 90             | शेत्र <b>इ</b><br>क्षेत्रातुयोग |            | १५८            |
|                                     | औ         |                | सत्रातुवाग                      | य          |                |
| भौदयिक                              |           | \$£5           | 1                               | *4         | হওপ্র          |
| शौदारिककाययोग                       | ī         | <b>३१६,३१६</b> | गुण                             |            | રેલ            |
| औदारिक मिश्रका                      | ययोग      | २९०,३१६        | गुणनाम                          |            | 300            |
| भौपदामिक                            |           | १६१,१७२        |                                 |            | 98             |
|                                     | क         |                | शीक्यपद                         | _          |                |
| कर्ता                               | -         | 556            |                                 | ध          | दहेर           |
| कर्ता<br>कर्मभवाद                   |           | १२१            | <b>झाजिश्रीचे</b>               |            | 37.            |
| 200411                              |           |                |                                 |            |                |

|                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - (                                                                                                       | ₹)                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| धन                                                                                                               | منالد                   | च<br>च<br>१०<br>१२<br>२:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७९,३८२<br>६४<br>१४,२४८<br>६<br>९                                                                          | दर्गन<br>द्रष्टियाद<br>देव<br>देवगति<br>देशसत्य<br>द्रष्य<br>द्रष्य<br>द्रुष्यमन<br>द्रुप्यमन |                   | हैं क्षर, है क्षड़, है क्षड़ है<br>है कर, बेटब, बेटक<br>है कर<br>पठबे<br>है है ट<br>इंटेड<br>पठ है है ट<br>पठ है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४८<br>८५ |
| छग्रस्य<br>छेदोपस्य<br>छेदापस्य                                                                                  | छ<br>।पर<br>पनगुद्धिसयम | ₹४;<br>₹८८,;<br>₹७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १९० में<br>म                                                                                              | रध्यमगतः<br>स्याधिक<br>स्याउयोग<br>ध्येद <del>िय</del><br>दिय                                 |                   | वेर<br>२०,वे२<br>८वे<br>१५८<br>२वे२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| सनपर्सल<br>जातु<br>नाम्द्रीपमा<br>सलाता<br>जाति<br>जाप<br>जीवसमास<br>सायस्थान<br>सान                             | अ<br>र<br>इति           | \$ \{ \chi_{\chi_0} \\ \frac{\chi_0}{\chi_0} \\ | धार<br>भुया<br>नपुंस<br>नय<br>नरक्य<br>भारक्य<br>गाथपर                                                    | पसागरप्रज्ञित<br>गा<br>यप्रद<br>र<br>ति<br>गिरुधा                                             | ष                 | ₹₩₹₹₩<br>₹₹0<br>₹₩₩<br>₹₩₩<br>₹₩₩<br>₹₩₹₹₩₹<br>₹₽₹<br>₹₽₹<br>₹₽₹<br>₩₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| नदुभयप रुप्यत<br>निर्यमाति<br>नीपक्य<br>तैजालस्या<br>नजस्काय<br>नजस्काय<br>असकाय<br>विस्तरण्याणान्य<br>शास्त्रिय | ਰ<br>ਜ                  | ८२<br>२०२<br>५८<br>३८०<br>२७<br>१६<br>१८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भाममग्<br>भामस्य<br>निकृतिया<br>निक्षेप<br>निक्तमित<br>नियन्ना<br>निर्यादेश<br>भामस्य<br>भामस्य<br>भामस्य |                                                                                               | , e               | 43 ms<br>43 ms<br>43 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 ms<br>40 |          |
| रायकालिक                                                                                                         | ٢ .                     | 1 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <sup>प्रतेण्</sup> या<br>समयवक्ड<br>रंणाम                                                                 |                                                                                               | ** c<br><6<br>{ce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |



| _                           |                             |                           |                     |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| न्ति<br>-                   | पार्शनपार<br>याजन           | ( 7 )                     |                     |                       |
| ामध                         | याराष्ट                     | 71.0                      |                     |                       |
| Dir.                        | मंग>                        | 1 1 -2-53}                | वेचा उवाद           |                       |
| मेगुन                       | तमा<br>गोयोग                |                           |                     | <b>{ ? ?</b>          |
|                             | ायोग                        | 814 / 14                  |                     | 797<br>209            |
| मग्र                        |                             | 5. [ 197                  | TIP .               | ₹ ८                   |
| क्रीट्यू                    | -                           | 43 1                      | ्री<br>ग्रिमवार     | 110                   |
| ***                         |                             | 44.41.30 1 4.4            |                     | ₹₹ 4                  |
| \$777mm                     | . 4                         | ्रे वेद<br>चेद्रक         |                     | 23                    |
| विकार                       | य<br>गविदारगुदिसंवत<br>स्वत | de de                     | _                   | , 64 (Ao sha          |
| षयाच्याम<br>यय तथा उ<br>याग | सयत अस्तवत                  | \$31   dien               | रम्याहां ऐ          | 4* <                  |
| ALL WALT                    | प्या                        | रेण्ड वेदकल               | *4 <del>7त्व</del>  | 101                   |
| वार्याः                     |                             | र्थ विशिधिय               | न्यस्य<br>समाभूत    | ₹९∢                   |
|                             |                             | \$80.400   TUV            | -                   | <b>१</b> ५५           |
| नेयाक                       | ₹                           | विविधिक विकास             | रापयोग              | 49.5                  |
| 1/1/17 Page 17              |                             | स्ययद्वार                 | रावयाम<br>मेथराययोग | 465                   |
|                             | ₹                           | to same                   | _                   | 403 505               |
| & Oliver                    |                             | ्र प्रान्ता               |                     | C8                    |
| 2 GBSg-                     |                             | IN EDGS                   | ,                   | ₹०१,११ <b>०</b><br><६ |
| <b>रपस्य</b>                | <b>११</b><br>३३:            |                           |                     | ₹11                   |
|                             | 23.                         | शम्दनय                    | য                   |                       |
| रू हैंच                     | 8 ,,,                       | श इमर्याचार               |                     |                       |
| ष्टागलिका<br>-              |                             | वारारपयामि                | 41                  | 63<br>10              |
|                             | <b>र</b> वे ह               | । नारारी                  | 24                  |                       |
| कोमां दुसार<br>स्था         | \$86'\$ 0'\$<€?A            | 3 म लेखा                  | <b></b> {2          | ,                     |
| CH                          | ११२<br>११२                  | देश शुतसान                | 34.                 |                       |
|                             | 3 .                         | शुताज्ञाम                 | *\$ \$ 10           | <b>3</b> < 0          |
| यता व                       |                             | धाश्र                     | ₹ <                 |                       |
| DER                         | * 60                        | 1                         | ebr B               |                       |
| षन्त्रना<br>षस्तु           | 300                         | साउन्याम                  | a                   |                       |
| याग्याचा                    | • 9                         | । असा                     | ,                   |                       |
| वाग्योग                     | , ca                        | स यमपाइ                   | F 90                |                       |
| STREET:                     | 25.                         | सायमन                     | 388                 |                       |
|                             | 450 00                      | सम्यमनोयोग                | ₹८₹                 |                       |
| 16,52                       | 403                         | सम्यमापमनायोग<br>सङ्ज्योग | ₹८० ₹८१             |                       |
| महमति                       | to4 /                       | सर्भाषस्थापना             | 150,502             |                       |
| .,,                         | 325                         | समाध्यद्व<br>समाध्यद      | ₹9                  |                       |
|                             | २९९                         | समयसय                     | ~                   |                       |
|                             |                             | . 4                       | ₹₹c                 |                       |
|                             | 1 a                         |                           |                     |                       |

|            |            |                          |                     | ( 4                     |                       |                     |
|------------|------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| क्षत्र     | ą          | दसण                      | ,,                  | ,,                      | सण्णाभी               |                     |
| भ३६        | 3          | मस्थि                    | 91                  | -                       | गरिय                  | ,,                  |
| 438        | ţ0         | -द्याण सर्वि             |                     | "                       | - <b>दे</b> या णस्सवि |                     |
| SFB        | 'n         | -माण-                    | 99                  | 91                      | -माया-                |                     |
| 883        | 2          | विव्यस-                  | 11                  | णि <b>य</b> र           | 7                     |                     |
| 888        | 8          | भूषति                    | इयति                |                         | . "                   | **<br>भूग <i>ति</i> |
| RAR        | 4          | भयति                     | इपति                | मर्यति                  |                       |                     |
| 888        | 2          | भरिय                     | णरिय                |                         |                       |                     |
| 883        | R          | लेष-                     | णेय -               | नेष-                    |                       | <b>स</b>            |
| 885        | <          | करणेति                   | 39                  | 19                      | सक्लेति               | करदेशित             |
| 848        | 3          | याण                      | 99                  | 29                      |                       | क्षणसभ              |
| ¥46        | 1          | ব্যাত                    | 3.9                 | अपञ्चत्तीर्थ            | . "                   |                     |
| Ris        | 8          | काउसुक-                  | 39                  | 99                      |                       | सः<br>सःउ-          |
| N\$0       |            | बाउसक-                   | 9.0                 | 19                      |                       | काउ-                |
| H\$0       | ų          | पञ्च                     | 19                  | 90                      |                       | शपञ्जतीमी           |
| A30        | ٩          | तिय-                     | 19                  | 98                      | पय त्रानिय            |                     |
| 8700       |            | द्दियाण                  | 10                  | 90                      |                       | र्दम्याणे           |
| Ans        | 8          | एरी भीरी                 |                     | पदाओं दी                |                       | ,,                  |
| 898        | ¥ .        | विविदिय सप्रा            | ना                  |                         | यभिदिया               | तिरिक्त भवाशना      |
| 100        |            | न्त्र द्वारियो           | 19                  | 98                      |                       | ब्सन्तर है जै।      |
|            | 2          | श्म वाण                  | 9.7                 | 10                      | नग याथ हाना याथ       | **                  |
| 132        | <b>y</b> ( | राष्ट्रती भी             |                     | . 11                    |                       | <u>भएर जली</u> भी   |
| 134<br>134 | § 871      | मामित्याहर्द्वीन         | सम्मार्ट्स          | मि <sub>89</sub>        | गम्मामिरछाद्वीय       | ٠,,                 |
|            |            | manufacted?              | ⇒ π μ ι η ι         | ापा अस्यान्य            |                       | -77 HT              |
| 128        | ७ वंदि     | - अभाग<br>इत्यामिकिक्काण | (प)चान्।<br>जिल्लान | गा १ - पाकान्य          | विशेषक विव            | दियं नि रश्याम      |
| • • •      |            |                          | 14 3 44 41          | A WALLAL                |                       |                     |
|            | 3          | *                        | वायम                | यत्त व्यद्गमह           | गारडी वारयगरमर्ग      |                     |
|            | 3 41       | क्र (ची                  | **                  |                         |                       | सर् अन्तरहरियो।     |
| 4.0        | . 67       | र्थ-व                    |                     | M                       | ৰাণ                   | र परण शाम गण        |
| 81.        | . 911      | 7 - 7 - 7                |                     | <del>र्</del> ष्ट्यावडि |                       | **                  |
| k.,        |            |                          | #<br>#******        | I TOTAL AND             | शकिंगणी भा            | 14                  |
| £.         | , F        | Line à termis -q         |                     | , अच्च न                | Trink of              | ११३२१च थी           |
| 1.         | 15         | 4T C.                    |                     | , ,,,,,                 | পদাৰ                  | ल्या शर्म याच       |
| not<br>not |            |                          |                     | कर्मा <del>अस्तरा</del> | #4 et                 | ल<br>लिलाका कार्य   |
|            | , •        |                          |                     | वि स्थित्य              |                       | rd former :         |
| ~          | - 4        | - P44                    |                     |                         |                       |                     |

| (७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>१3</sup> पार्क <sup>रे</sup> पतिर्योक्ते पाठ-भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भारत व समिति पाठ-भेट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४११ ६ सार्वज-ससर्वासि सम्हर्क व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्रीत के तकायी , त सक्योगि अधक्यांने काल स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ४११ ४ सांका-मासकारीमु सकारीमु साका-मासकारीमु सार्वे प्रसादकारीमु सार्वे प्रसादकारीम् सार्वे प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम्या प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारीम् प्रसादकारी |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४१३ । होनोइयस्य होनोइयः " -यस्य धहरताः -<br>४१४ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tie S mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19/27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मायाली - सहाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| र परितेया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| क्षा र न्यायाकाने -गड़- चंड- पर्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die 15 where Billion when                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पर्वा भागा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| She Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ४५३ - लस एक वर्रनामिक हा के -मानेकि व्यासक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बर्द नवाल जन्म सर्व वाल -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| रुवा वाज वाज वन वाज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४५६ विसीय उना विहानि नाम सम्बद्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "अधिलायं वा अक्षाप्तात्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| बर्द (व मींच उत्पा वि होति चीव अन्यन्<br>प्रोगोद्याराय व अन्यमाये -व्यमोद्याताव<br>प्रदेश अपञ्चन मोद्यालाव<br>१६ अपञ्चन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| annes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4/87m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वाया वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मोघ लावे अपन्तर्या अपन्तर्या स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

संभ

जीवा व ETENST.

```
सण्याओ
             दसण
833
                                                                      ,,
                            91
                                                  चारिध
             यत्यि
        Ę
358
                                                                      31
                            51
                                        **
                                                 -दये। णस्सिद
368
       ξo
           -दयाण सदि
                                                                      ••
                            **
836
       и
           -माण-
                                                 ~साया-
                                                                      .
                                        11
                            n
             णियत-
                                     णिश्चत्त
583
                                                                      E
                            n
                                                                     मणीत
             सर्वात
                          हवति
                                     मंत्रति
888
        ષ્ટ
                                     मवाित
             मचति
                          द्रचति
888
       v
                                                                      39
             अर्दिय
                          पारिय
388
                         णेव~
                                                                     हेद-
             हेच-
883
                                      सेव-
                                                                     कण्डेति
             परणेति
                                                      सन्त्रोति
886
४५३
                                                                     खण्णाप
       3
               जाण
                            ••
                                        33
846
             पञ्च०
       ş
                                   मपञ्जनीमो
                                                                     .
                            33
                                                                     काउ-
849
            काउसुक-
                                        33
                                                                     কার-
850
            काउसक-
                                                                   अपञ्जतीमो
४६०
             प्रस्
             त्रदिय--
                                                 पच तदिय-
230
                                                                     p
                            ٠.
            इदियाण
                                                                   द्यपाण
13'SO
                            99
             यदो भोदो
                                    यदामी वी
४७१
                                                                     11
                            91
                                                          पर्विदियतिरियल मपग्रता
             पंचिदिय-अपउजत्ता
Sol
                                                                  आहारिणो
             भणाद्यारिणो
294
                            ••
                                              इस पाण सत्त पाण
808
             सत्त पाण
                                                                     39
                            ,,
                                        44
                                                                     अपरजत्ती में।
             पात सीमी
835
          सम्मामित्थाइहीण सम्माइहीच
                                                   सम्मामिच्छाद्रीण
836
                                                                      -उत्तमा
                            -जमाणाण उज्जमाण
128
              -रजमाप
                                                              पविदिय-तिरिक्षाण
          पींचिदियतिरियनाण पींचिदियति - पींचिदियतिरियनः
86.
                             रियस अपर इसाणे
                                                      वर्यसम्मत्त
                             चायसम्मत्त चायसम्माद्दी
                    ×
853
                                                            बाद्वारियो अगाद्व रेगी
            शहारियो
866
                                                                 लय पाण सत्त वन्त
 원호권
            लय पाज
            हप्य सांघाटि
                          दध्यवायेण
 89 9
                                                      सचिववीभी
            अस ब्याणीओ
 189
                                                                   बाउटेरमधी
        ७ -काउम्ऋेस्मावि -काउमुद्धलेस्माधी -काउमुद्रसे
                                                              सम याज सम पान
                                        "सत्तपाण २
            स्त्रम् पाण
                          अक्षेगी
              म होर्गा
 404
                                    अस्थिपायी
              सम्बन्धि व
                         असन्तिनी
 402
             वि मन्चि
                         अनुमया वा पि व्यक्ति
```

```
५०५
                                                   (9)
                          वस व्याप
                          वेदरबाजन केपरमानेन जानेन विना
                                      पच वाव
                                                 मणपरमयकेवल
                         हा भाग
             480
                                     विचा छ नाम छ नाम
                                                                          वच णाण केवलणा
            489
                         QJH-
                                                                         जेज 🛢 जान
                       -ऐस्सामो
            415
                                                           ব্যক্তর-
                        सामारः होति
                                      -
                                                                          भएजाचीओ
                       अणा० या
                                           सागार मणागारोहि
           484
                                     2,
                                                                        <del>-्टेस्सादि</del>
                  ५ सम्मससमङ्ख्डिः
                                         ञुगवदुवरुचा वा होति।
          413
                                                                        सागारुपञ्चा हॉति
                      वेदीवि
          484
                                                                        भणागारपञ्चा पा
                                                        पमत्तसमङ्ख्युहरि
                     वासि
         414
         414
                     परवसीयो
                                                                           12
                                             तार्कि
        400
                        ×
                    सामादयजुत्ता सामार्यणा सामार वणा
                                                                      भएउमचीओ
                   होति बणामा गारोहिं जुम गारोहिं बणु
                                                       चचारि कसाय
       بهو
                  व्यतुना वा चहुवजुत्ता वा मभी वा।
                                                                         .
                                                                    सागादपञ्जचा होति
                 मणुसिणी-उपसत मणुसिणीसु-उपसत ,,
      410
                                                                    भवागारवसुचा वा
             ६ जेय स्त्रिकाणीओं ",
     135
                  देवगदीए देवगदीण
    412
                                                                   वेव सार्ववणीको
               पद य घडडे यद घडडे
                                        वेषगर्शक
                                                                 वेष असच्चित्रधीकोः
    433
               जीलायज- जीलायज-
                                        यत म घडते
                                                                 देवगदीय
               णीलगुलिय- णीलगुणिय-
                                      वीरायण-
   183
                                                                    **
             पउयसयण्या
                                     पीरगुरिय-
  445
                                                               षीला पुष
               अधित
                            93
  ٠ąą
                                                               षीलगुलिय-
                         वाद्ययु
                                                पउमसघण्या
 484
             हेस्साण
                         -टेस्साइ
                                                                  11
 ५३९
             भावादी
                                     लेस्साण
                                                                विद्या
            वो गदि
485
                                                               - नेस्साव
                                                भाषका
       O
            T-11-
 44
      २ आहारिणा अणाहारिणी
۾ ۽
                                                              वेषगर्
          पञ्जसीओ
                                                             SIVIN-
         प जसीओ
                                                            आहारिको
     A cilol
                                                            वपुरवर्षीको
     ५ बच्येण काउ सुक
                       दस्यण काउसुक वृष्येण काउसुक्रः
                                                           अपञ्चलीओ
      व्याप कार्य पुण
मन्द्रिमा तेउलेस्सा मन्द्रिमा तेउ महिसमा तेउले
                                                Madital
                                                       व्योज काउनाब
                                  मावेज ।
                                                       महिम नेउए स्सा
                     मन्तिमा तेउ
                                                       भावेज मिश्रमा
                     <del>टे रसाओ</del>
                                                      वेउटेस्सा
```

449

114

|           |                |                                 |                                                          | ,                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400       | ,              | दम्बेण काउमुञ                   | द्रश्येण बाउर                                            | रक दब्बेण        | काउमक          | दृष्येण काउ-मुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                | _                               | टेस्मा                                                   | ू .<br>मन्त्रिय  | या तेउले म्सा  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ७ ९       | Ę              | -यारुद्धिय                      | 27                                                       | 11               | -1             | ।। हिय 🕠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ષ્ફ્રિક   | 3              | पुषोदिया                        | पुषाहीपा                                                 |                  |                | गोदिण्या ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ६३७       |                |                                 |                                                          | ,,,,,            | मुक्त-ज        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                | जदुणा                           |                                                          | 34               | 34 40          | उज्ञहम-तेउ जहण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| e<br>รูยู | 8              | -पादिकर-                        |                                                          | र्थादिकर-        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49/2      |                |                                 | n                                                        |                  |                | यय देवगदी । निज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0       |                | सिद्धमंगी                       | 11                                                       | 1                |                | गर्दाप सिद्यमगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 650       | 3              | विय असजदा                       |                                                          |                  |                | रीय अमजदा गैर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •         | -              | सजदा वि                         | 99                                                       | 99               |                | सप्रदासवदा वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७६९       | Я              |                                 |                                                          |                  | यमस्य          | " .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 449       | •              | पुद्रद वणव्यद                   | 11<br><del>4 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - </del> | 71<br>TTTE 21777 |                | तुन्द-बनावर्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 430       | ŧ <sub>e</sub> |                                 | -                                                        |                  | •              | अमरिक्यमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 439       | ,              | माद्वारिणी                      | 11                                                       | 11               |                | आहारियो भगाइतियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 434       | ,              |                                 |                                                          | 70               |                | अम्कियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                |                                 | 99                                                       | §1               | सचमोग-         | 41-11-1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| leg e     |                | यथं बडरिड्य                     | **                                                       |                  | Hanis.         | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4<7       | -              | अपञ्चलाम् ।                     |                                                          | 88               |                | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                | ווינים דיניף                    |                                                          |                  |                | द्रश्य-सापेदि छ हेरता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44        |                | यञ्जनीओ<br>-                    | 11                                                       | **               | र<br>गजर्गाभी  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -         |                |                                 | 91                                                       | , 11             | र श्रमामा      | बायागुयारेग भोषानावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41        | *              | काराणुषा हेन                    | n                                                        |                  |                | भागमाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| us į      |                | भट्टार्थंन वा                   |                                                          |                  |                | शोजनः वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                | वैस्य का तैनाम र                | _                                                        | **               |                | तेशील वा, व्यापीण बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •••       | •              | <b>ब्र</b> ड्ड स्टब्स्          | 17 10                                                    |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64 9      |                | इमर्ग स्                        |                                                          |                  |                | थ याणीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 645       | 1              |                                 |                                                          | '<br>শিহ্মণি ন   | रापन-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 603       |                | मस्यापा प्रीवर्ष                |                                                          |                  |                | सरस्यास्या वृत्यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                | नुविद्या पण्ड <del>म</del> ा    |                                                          |                  |                | AF41111 WILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                | भराज्ञणः। यीत्र                 | तिया प्रियहा                                             | पर्विदिया        | <b>नृ</b> धिदा | विया। वैविदिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                | إنفقه معليثم مناكأ              | १ <i>पात्र</i> ण सप                                      | লক্ষিয়া হ       | वन्द           | वृत्यस्य स काला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                | सम्बन्ध संबद्ध                  | उद्यम् मित्र                                             | कियमा । श        | 1977 0         | सर्गणमणा। सर्गण<br>का प्राप्ता वर्गमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                | र्मेदरा बाजका ब                 |                                                          |                  |                | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAM |
|           |                | 12m   20m/                      | a, dal.                                                  | अगुरुष्ट शर्     | ाम्य<br>-      | ना पृथ्या मात्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                | रुविद्या याजन्यः<br>सर्वाजन्यः। | पात्रमा अप                                               | 1.44141          | z.,            | क्ष्मा अस्मा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • .       | _              | सराहरू।<br>क्रमेत्र             | TET()                                                    | # (/31)          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                |                                 |                                                          |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

```
ξoo
                                                     (11)
                          धीय
               ₹0-<u>~</u>
                          तिथिय
              507
                                            Pa
                         अवसाभा
              ŧou.
                                            ,,
                        मृत्रोषधाउरवार-
                                                                      Ų
             303
                                                    अक्ताओ
                                                                                    43
                        पञ्चलीयो
             30}
                                                                                  वोषित
                       तिकितामही
            800
                   *,
                                                      ٠,
                                                               मृलोच मुनबीच-
                   3
                       भारतियो
                                                    विरि० गाँउ
                                                                                 ..
           903
                                                                                भपञ्चलीको
                 80
                      -मुपसादिय-
                                                    77
          Ę,
                                                                                तिरिपवगदी
                  3
                     पर्
          810
                                                                                आहारियो
                   -काइयध्विष्यति -काइयाज
                                                             मेव पाणाय-
                                                                              अणाहारिको,
                     पञ्चला-
         810
                                                             पय
                                                                              ,,
                    पञ्चनापञ्चराणा
                                    पञ्जना-
                                                              .
                                                                             21
                    सक्रमोदयाण
                                                                        -काइयाजिब्यास-
        273
                                    .
                  प्राणिस-
                                                                        वञ्चतावञ्चताव
       $88
                                                                     पञ्चतवामकस्मोदय-
       £1.
                 पञ्चलादा
                 अक्लेयच क्लालाने
                                               22
                                                       तयांग्रेज-
                                                                        तेउकाह्याण
                                        व असाच जसाव
                                  .
      ۲۶<sub>₽</sub>
                  गुलियसा ।
                                22
            ७ मयसिद्धिया
                                                                          ,,
                                             Fz
                                                      भवेययण्या
                                                                     प्रजानाण
                                                      तोवि मन्यसा
     ŧ
                                                                        ,
               प जलाओ
                                           72
    4 0
                                                                   भवतिद्विया अभव
               वेसि -
    179
          । यणपाइकाभी यणपाइभगी
                                                    अप जसीधी
                                                                       सिद्धिया,
                                       वेसि २
               चि भगो
  ξ<sub>13</sub>
         रे सत्त पाण
                                                                       वेसि
  ξ<sub>1,3</sub>
            -इहित्पहुनि । इहिणलहुन्डि इहित्पहुन्डि
                                    छत्त पान र
  6.57
 673
            चतुमादमहाभी चत्रमदिगदाभा
                                                               सन पाण सन पार
            व न भाषाद्व
                                              व उगाईमहारी
£}3
            छ लस्माभा
                                             इच्च भावहि भट्टस्सा
          शहिदा
           नागाण भगा
                                                १ दे हो
                         वागाभगो
         विशासि
     ३ स्रविणानस्य
                                                              ज्ञागि भंगा
                                               साओ वि
       जोगाय उत्ताण जामव जामेव उत्ताच -जोमे बहुत्ताण
   ! छब्वण्यकालिय-
                                                            जाने वहताण
     ashininia.
                                         क्षत्रकवाधारुक
     वस्माणा
                                          परमाण्ट
    सद्दामिलिकाण
                                       वरमाणाहि सह
                                        मिक्टि राज
```

ŧą,

it.

á

ł

|            |                               | ,                 | ,                       |                            |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
|            | कालोद-                        |                   | कायोद~                  | . 11_                      |
| ६५४        | ७ –केविंछ                     | 33 XI             | 71                      | क्षेत्रा <del>त्रस्म</del> |
| ६५८        | ४ अयोग-                       | 11 11             |                         | आयु                        |
| ६५९        | ? समणा स                      | भणा सम            | ग समचे।                 | समणा                       |
| ६६०        | ५ एउघ-                        | 37 37             | वध-                     | 91                         |
| ६६९        | ६ विरद्दाकालाव-               | , ,,              | विरह्वकालीव-            |                            |
| ६७३        | ८ तजहां णेद्व्या तम           | हा जेड्ब्या ज जह  | त जेद चा जहा मूलोघे। जी | रो जहां मृत्रोधी पादी      |
|            |                               |                   | स जहा णेद्र या          | तहा णेदव्या                |
| ६८४        | <b>ह स</b> ण्णिणो             | D 79              | 13                      | सांग्जिमो असम्मिनो         |
| 900        | १ अणिदियस अणि                 | गहियस अणिय        |                         | अणिदियत्त                  |
|            | पि                            | थरिय              |                         |                            |
| 600        | २ छ लेस्सामी ,                | , ,               | बहेस्सायो               | **                         |
| 600        | E                             | 3 27              |                         | आहारिणी                    |
|            | व्यणाहारिको                   | ,                 |                         |                            |
| ७१२        | 1                             | n 11              | भाज-माया-               | п                          |
| <b>550</b> | 3 × 108                       |                   |                         | ×                          |
| ७२६        | ७ -वाणाव ,                    |                   | -पाणाणि यत्तव्यापि      | पेर 11                     |
|            | यसभ्याण                       | , ,,              |                         |                            |
| ७२६        | ८ तिण्णि ,                    | . 11              | तेण                     | n                          |
| ७२७        | ¹ इयकेसु सत्तीसु <sub>॥</sub> |                   | इयरेसु संतेसु           |                            |
| ७३७        | २ -विविधिश्चवाणाण             |                   | -                       | वित्रक्तियणाण-             |
| 930        | ७ -त पिच्छायद्-               | 11 11             | ''<br>–* থবন্তাবস্থ     | -सप-उत्पर-                 |
| o go       | व मुलोबोध्य मृलो              |                   | 4 1-5114                | मुरोधी ध                   |
| 933        | ७ विषद्विशे "                 | אי איינוי         | वय छेदोयट्टायण-         | **                         |
| •          | बहाबल-                        | - 7               | 44 041.01.              |                            |
| 50         | १ र्खाणसन्मानिथे। ,           | . श्रीणक्म        | भो                      |                            |
| 5.2        | २ किण्द-वील कि                |                   |                         | ा।<br>विण्डलेस्मा          |
| <b>5</b>   | <b>बाउद्ये</b> स्साधी         | -16 (-11-11 11 .  | of other                |                            |
| <b>6</b> 2 | २ भागेण भागेण ए               | र रेटबसाओ         |                         | मापेण क्लिहरेगा            |
| •          | विषयं                         |                   | 11                      |                            |
| ডেইই       | u पॅलिटियजारि                 |                   | , एव जारीओ              |                            |
| 936        | 8 ×                           | गिटियाप           | × विश्विप               | ,,                         |
| 948        | ६ निग्व राहार्ष               | •                 | ., तिष्यरोद्दाण         | 11                         |
| <= }       | ४ अज्ञेति-केवी                | ा<br>जोगि-वेपरि ४ |                         | सक्रोगिकेवरि               |
| Co.7       | ५ अस्त्रहरमाण                 |                   | 11                      | का जेर्गाम                 |
| C1 E       | ८ वेर्गसम्मार्शी              | **                | " श्रुगसम्मार्राह्व     |                            |
| 4          | पर्दा                         |                   | वमस-                    | 19                         |
|            |                               |                   |                         |                            |

**<**72 ({{\rightarrow} }) भोरात्रिय दर् तरापाचिदि तत्युप्पसीहि भौयारिय <?? . धवा-वाच्छगङ्ग-वागुपाति 43 .. पारेदरमाति 22 दर३ सभया-99 पद्यागङ् उपसमादिद-दर३ . ., Э ततो उदिण्यानं उपसद्दारेह-पाडियाजाति वच्छागङ्गeq y -संसप्रज्ञाले ,, eq. 80 22 तत्तो भोदिग्णाण पसत्या ,, . सेसय जाने वस्तव्या ٠. 5.50 ,, पसरधो वासणसम्माes. . . बचारि जोग बचारि जोग 20 यत्तरथा सद्यजीगी बचारि जीव सविज्ञासणसम्मा-असजमो सब्य जोगो बतारि जोग सच्यज्ञोगो असद्यमोसपथि जोगी ४ मतियोंमें छ्टे हुए पाठ 90 पाकि प्रति ٤, क होते ŧ afA 87 **ब**ह्यत् थ आ क 605 भोराडियकायज्ञोगी 448 87 मणुस्स-सम्मामिच्छाद्वीण छ वपञ्चचीको, 42 p 940 मणुसिजी विदिय-689 377 भवागारपञ्चा या । द्रध्येण छ हेरसामा अवागास्यज्ञता था । 688 भा **केवल्ड्स**य × भा तेसि बेय पञ्चमाणं v बार्यसम्मचेल विदा पयमित्यिपुरिस-वदागारयञ्जल था। ŧ٥ भ भाव पञ्चतकाले माराची बत्तच्यो 3 विष्णाद्वीय-प्रमहेसस भावेज को ताथ काउलेस्सा वसद्यमो भ भा तसकार्या सच शाव विवर्कित्वेवा वि -

480

483

448

450

ے وہ ا

35

۹,

|                 |    |       | (10)                                      |                                          |
|-----------------|----|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| ÷00             | 6  | य     | प्रदियजादि यादी                           | अपगद्येदी पि अरि                         |
| 7,30            |    | अथाव  | तिविज संवजान 🕠                            | चतारि षमाय,                              |
| ६३६             | v  | अ आ क | अस्यमोस~                                  | णगरि                                     |
| £, 8            | 0  | व्य   | क्याइग <b>र-</b>                          | चेत्र भगदि,                              |
| ६५६             | 3  | श्र   | <b>ओराल्यिमिस्स</b> रायजोगि               | तसकाथी,                                  |
| 550             | ,  | क     | वेउिवयकायजोगि-                            | अणागाम्यजुत्ता या।                       |
| 203             | ,  | भ     | तेसि चेय पज्ञताण                          | अणागारवजुत्ता वा ।                       |
| ६८७             | 3  | ख     | तेसि चेत्र अपज्ञचाण                       | अणागहनजुता वा।                           |
| ६९८             | t. | अ थाक | द्री जीवसमामा                             | -समासी वि अतिव                           |
| 800             | ٩  | अ भाक |                                           | छ वप जत्तीओ,                             |
| 900             | O  | थ थाक | मणुसगदी                                   | कोधकसाओ,                                 |
| 085             | В  | था    | कोधकसाय विदिय-                            | व्यवागार्यनुता या                        |
| ७१२             | ξo | थ     | <b>टोमक्सायस्म</b>                        | <b>य</b> चच्चे।                          |
| ७१४             | ેશ | अधाक  | सागार-                                    | -दुरदुत्ता वा ।                          |
| ७१६             | 8  | अथाक  |                                           | चत्तारि गदीमी                            |
| ७१८             | Ę  | अ आ क |                                           | चत्तारि गदीओ,                            |
| ३६७             | 3  | अ आ क |                                           | छ अप जत्तीमी।                            |
| 680             | 3  | अ आ क |                                           | चचारि गदीओ,                              |
| ७०५             | 임  | अ आ क |                                           | बत्तार गरीयो।                            |
| ७६४             | 8  | अ आ क |                                           | छ अपरवर्तामा                             |
| ডঽ <sup>ę</sup> | 9  | आ     | तेसि चेय परतत्ताण                         | अणागाहरतुता वा                           |
| ७७९             | 3  | य मा  | तेउलेस्सा-वप-                             | अजागारवनुता या ।                         |
| 668             | 3  | व्य   | सागाध्य-                                  | -रवनुता था।                              |
| ७८४             | 3  | क     | तेसि घेय पञ्जताण                          | शणागादव दुता या ।                        |
| ७८५             | <  | श भाव | तिष्णि णाणाणि                             | असजमी,                                   |
| 412             | <  | थ     | येदवसम्माराष्ट्र-पमत्त                    | अणागादयनुता था।                          |
| ८१७             | 3  | क्ष   | येद्द सम्मारहि-अप्प-<br>अणाद्वारि-असनद्द- | अणागादनजुत्ता या ।<br>अणागादनजुत्ता या । |
|                 |    |       | Atalifate and of                          |                                          |

## ५ विशेष टिप्पण (इम्तर १)

70 \$1 19

" व घ सतमस्यमानमा च परवेर मनस्य अन्तवदन्तन्तिः " म आये हुए । आधाययक्तपानीगाही ' वा अर्थ 'अधायहत्य आगत् अवधकपहृचक मलग मात हो जायगा 'देमा क्या गया है। जयपय न स ह पूर्व ह भी ' व स सनमार्थं व पम्याद गुक्त, तनम बागावयक्तरान नगान्दर हम, प्रकारका वाक्य पाया जाता है। जिसमें बावे हुए 'बल्याववनहोन्द्र स्थानक का अर्थ 'अस्तायकावदीयका प्रामा प्राम ह। जायल' हाना है। धरून पाटले जयध्यस्ताना पाट हाद प्रतीत होता है।

### (प्रस्तव २)

यदान्तिं विभिं पुध पुध उपमद्तिमन्ता प्रस्थना । जयध्य व्य प्रदेश

उदीरणाए चय उदयो उदीरणोदमा लि। जवध स व ५३६

इस प्रतिच अनुसार 'उद्दीरणार्थे ही हानवान उद्दरका उर्द क्लाइक कट्ट हैं। ऐसा अर्थ दोता है। परन्तु हमने अर्थ बरने समय बहीतक रचका वह रका तथा उद्य पता अर्थ क्या है। इसका बात्य यह है कि आहब कुलक्यान्त मिलिम समयमें भय प्रहतिकी वहारणा क्युन्धिन तथा बहव कर्नुन्धान दोती है।

१ 'जिल्ह्या क्रिक्टा' शो औं ४०६ धारहया से अव ' अन्त कामक्रक' गोयमा गो इणहे समहे । श केण चं धेने ' यव मुका- असक अ अस समयवा। मोयमा । नेरहया दुविष्ट प्रकृता ते कट - नुष्ट प्रकृता पट्छोवयतमा थ । ताथ सं जे ते पुष्वाबक्यमा त स विमाहकक्रमा अन्य ण जे ते परछोषप्रमा ते लं भविसुद्धवधनसमा । इहा १३ १ ६



